नाथुराम प्रेमी, मालिक हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हरिराबाग, बम्बई,



मुद्रक— मंगेश नारायण कुलव कर्नाटक प्रेस, ठाकुरद्वार रोड, बम्बः

वृतीय भाग।

संस्कृत ग्रन्थों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिकों, फोर् तवारीखों और ख्यातों आदिके आधारपर लिखा हुआ प्रारंभकालसे लेकर अवतकके समस्त राष्ट्रक्रट-(राठोड़ और गहडवाल)-

वंशका इतिहास।

लेखक—

हित्याचार्य पं० विश्वेश्वरनाथ रेउ, एमक आर० ए० एस०, रिटेंडेंट सरदार म्यूजियम तथा सुमेर पव्लिक लाइब्रेरी

और

स्तपूर्व शोफेसर जसवन्त कालेज, जोधपुर।

प्रकाशक---

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, बम्बई।
पौष १९८२ वि०,

दिसम्बर १९२५ ई०।

मूल्य तीन रुपया। <u>राजसंस्करणका</u> चार रुख्या

क वि

भारतके प्राचीन राजवंश



हिज हाइनैस महाराजा सर उसैदसिंहजी साहव वहादुर के. सी. एस. अर्द. ( जीधपुर नरेश )



# समर्पण ।

**→>:**··:€€

राष्ट्रक्रुटकुलकमलिद्वाकर हिज हाईनेस श्रीमान् महाराजाधिराज मरुधराधीश श्री उम्मेदिसिंहजी साहब के॰ सी॰ एस॰ आई॰, के॰ सी॰ वी॰ ओ॰, के कर-कमलोंमें विनीत लेखक द्वारा सादर और सप्रेम

समर्पित।

## निवेदन ।

लगभग चार वर्षके बाद आज इतिहासप्रेमियोंकी सेवामें 'भारतके प्राचीन राजवंश' का तीसरा भाग लेकर एक बार फिर उपस्थित होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यद्यपि अनेक अनिवाय कारणोंसे यह भाग इच्छानुसार विस्तृत और सर्वोक्च सुन्दर न हो सका तथापि इसमें वीर राष्ट्रकूट (राठोड़ और गहड़वाल) वंशका इतिहास होनेसे आशा है यह भी पहले दो भागोंके समान ही पाठकोंका थोड़ा बहुत मनोरंजन अवस्य ही करेगा।

इस भागमें प्रथम और द्वितीय भागकी अपेक्षा यह विशेषता है कि इसमें जग-त्प्रसिद्ध राष्ट्रकूट वंशका प्राचीन कालसे लेकर अर्वाचीन कालतकका पूरा इतिहास देनेका उद्योग किया गया है और यथास्थान इस वंशके लेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों आदिका भी उल्लेख कर दिया है।

इस समय भारतमें जितने राठोइ-नरेश हैं वे सब मारवाइ-नरेशोंके ही वंशज हैं और उनके पूर्वज मारवाइ-नरेशोंको ही अपना मुखिया मानते चले आए हैं। इसीसे यह भाग राठोइकुलकमलदिवाकर मरुधराधीश हिज हाईनेस महाराजा श्रीउम्मेदर्सिंहजी साहब, के० सी० एस० आई०, के० सी० वी० ओ० की विशेष आज्ञासे उन्हींको समर्पित किया गया है।

इनके लिखनेमें जिन जिन विद्वानोंकी पुस्तकों और लेखादिकोंसे सहायता मिली है उनके प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करना लेखक अपना कर्तन्य समझता है। यहाँपर यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस पुस्तकके संग्रहमें श्रीयुत कुँवर जगदीशर्सिंहजी गहलोत, एम० आर० ए० एस० का परिश्रम भी सराहनीय रहा है।

यदि इस पुस्तकसे हिन्दी भाषा और उसके प्रेमियोंको कुछ लाभ हुआ तो लेखक अपना परिश्रय सार्थक समझेगा।

यदि इसके दुवारा प्रकाशनका अवसर मिला तो उस समय यथासम्भकः इसकी त्रुटियाँ दूर करनेका उद्योग किया जायगा।

जोधपूर, श्रावण कृष्ण ११, वि० सं० **१**९८२ }

विनीत— विश्वेश्वरनाथ रेउ।

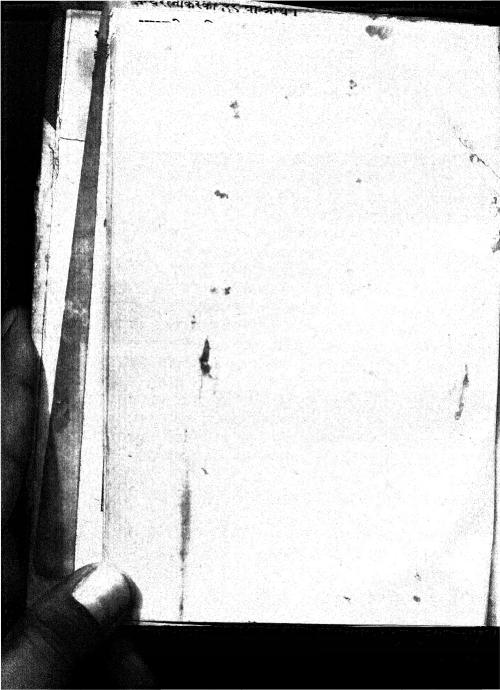

८९३

# हिन्दीप्रेमियोंसे अपीछ।

भारतके प्राचीन राजवंशका यह तीसरा भाग प्रकाशित करके हम हिन्दीप्रेमी पाठकोंका ध्यान इस ओर आकर्षित करते हैं।

यह कहनेकी जरूरत नहीं कि इतिहासके इन तीनों प्रन्थोंसे हिन्दी साहित्यका गौरव बढ़ा है और इनसे इतिहासके एक बड़े भारी रिक्त अंशकी पूर्ति हुई है। भारतकी अन्यान्य भाषाओंमें भी इस ढंगके यन्थोंका अभाव है। इतिहासके बड़े बड़े धुरन्धर देशी और विदेशी विद्वानोंने इस अन्थकी मुक्त कण्डसे प्रशंसा की है। यह सब होते हुए भी यह जानकर किसे आश्चर्य और खेद न होगा कि अभी तक इन प्रन्थोंको हिन्दीप्रेमियोंका उदार आश्रय नहीं मिला है?

इस प्रन्थके पहले भागकी केवल एक हजार प्रतियाँ छपाई गई थीं। लगभग छह वर्ष हो चुके, फिर भी इस भागकी कई सौ प्रतियाँ अभी तक हमारे स्टाककीही शोभा बढ़ा रही हैं ! क्या ऐसे अन्थोंकी छह छह वर्षोंमें एक हजार प्रतियाँ भी न खपनी चाहिए ?

हमारी इच्छा है कि लेखक महाशयसे और भी दो तीन भाग लिखाकर यह अन्थ पूरा करा दिया जाय । परन्तुं हिन्दीप्रेमियोंकी इस उदासीनताके कारण समझमें नहीं आता कि यह इच्छा कैसे पूर्ण की जाय। हिन्दी जाननेवाले इतने राजा महाराजाओं, ठाकुर-जमीनदारों, सेठ साहुकारों और दूसरे समर्थ पुरुषोंके होते हुए भी क्या हमें इस ओरसे निराश हो जाना चाहिए ? यह कहनेकी जरूरत नहीं कि इन प्रन्थोंका प्रकाशन ऐसे ही लोगोंका आश्रय मिलनेसे हो सकता है, सर्व साधारण जनोंके भरोसे नहीं । यदि ये समर्थ सज्जन इन प्रन्थोंकी थोड़ी थोड़ी व्यतियाँ ही सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाचनालयों और लायबेरियोंमें भेट कर-नेके छिए खरीद कर ठें तो प्रकाशकंका बोझा बहुत कुछ हलका हो सकता है।

आशा है कि हमारी यह अपील व्यर्थ न जायगी।

इस अन्थके पहले भागमें क्षत्रप, हैहय ( कलंचुरि ), परमार ( पँवार ), पाल, वेन और चौहान वंशोंका और दूसरे मागमें महाभारतके समयसे छेकर भारत पर राज करनेवाले अनेक वंशोंका—िश्चिमाग, नन्द, श्रीक, मार्थ, ग्रुङ, कण्व, भान्त्र, शक्, पल्हव, कुशान, गुप्त, हूण, वैस, मौखरी, लिच्छवि आदिका सिल-सिळेवार और सप्रमाण इतिहास है। पहले भागकी पृष्ठसंख्या ३५०, मू० ३) भीर दूसरेकी पृष्ठसंख्या ४००, मूल्य ३॥ रु.)

जिन सज्जनोंके हाथमें यह तीसरा भाग पहुँचे उन्हें उक्त दोनों भाग भी गिगकर इस अन्थके प्रकाशनमें सहायता देनी चाहिए।

# भारतके प्राचीन राजवंश।

# [ तृतीय भाग। ]

### राष्ट्रकूट।

STEED KO

उन्दिष्क वाटिकासे एक दानपत्र मिला है। यह राष्ट्रकूट राजा अभिमन्युके समयका है। यद्यपि इसमें संवत् नहीं है तथापि डाक्टर भगवानलाल इन्द्रजी इसे पाँचशी राताब्दीका अनुमान करते हैं। परन्तु इसके अक्षरोंके वल्लभिके दानपत्रोंसे मिलते हुए होनेसे डाक्टर फ्लीट इसे ईसाकी सातशी राताब्दीका मानते हैं। इसमें लिखा है:—

" ऊँ स्वस्तिअनेकगुणगणालंकतयशसा राष्ट्रकु( कू )टाना ( नां ) तिलकभूतो मानांक इति राजा बभूव ।"

अर्थात्—अनेक गुणोंसे अलङ्कृत है कीर्ति जिसकी ऐसा राष्ट्रकूट वंशका तिलकरूप मानांक नामका राजा हुआ।

इलोराकी गुफाके दशावतारके मन्दिरमें लगे राष्ट्रकूट राजा दन्तिदु-र्गके लेखमें लिखा है:—

" न वेक्ति खलु कः क्षितौ प्रकटराष्ट्रकूटान्वयं "

<sup>(</sup>१) अर्ली हिस्ट्री ऑफ दि डैकन, (१८८४) पृ० ४७।

<sup>(</sup>२) कुछ लोग 'राष्ट्रकूटानां 'के स्थानमें 'त्रैकूटकानां' पढ़ते हैं । परन्तु यह ठीक नहीं है।

<sup>(</sup>३) केवटैम्पलइन्सिकपशन्स, पृ० ९२।

' ११९ ना <del>जा</del>स्ट भारतक प्राचान राजवंश।

अर्थात्—पृथ्वीपर प्रसिद्ध राष्ट्रकृट वंशको कौन नहीं जानता है। इसी दन्तिदुर्गका दूसरा दानपत्रै कोल्हापुर राज्यके सामनगढ़से मिछ है। यह शक संवत् ६७५ (वि० सं० ८१०=ई० स० ७५३) का है। इसमें लिखा है:—

# " सद्राष्ट्रकृटकनकाद्रिरिवेन्द्रराजः ''

अर्थात्—उत्तम राष्ट्रकूटवंशमें सुमेरुके समान इन्द्रराज नामका राजा हुआ।

मध्यप्रान्तके मुलताई नामक गाँवसे श० सं० ६३१ (वि० सं० ७६६=ई० स० ७०९) का एक ताम्रपत्रीमेला है। यह नन्दराजके समयका है। इसमें भी इस वंशको राष्ट्रकूटवंश ही लिखा "।

इसी प्रकार और भी दूसरे अनेक राजाओंके लेखों और ताम्रपत्रोंमें इस वंशका यही नाम लिखा मिलता है। परन्तु पिछले कुछ लेख ऐसे हैं जिनमें इस वंशका नाम 'रष्ट ' छिखा है। जैसे—सिरूरसे मिल्ले अमोघवर्ष (प्रथम ) के लेखमें उसे 'रहवंशोद्भव ' लिखाँ है।

नवसारींसे मिले इन्द्र ( तृतीय ) के शक संवत् ८३६ ( वि० सं० ९७१=ई० स० ९१४) के ताम्रपत्रेमें अमोघवर्षको रङ्कुललक्ष्मीका उदय करनेवाला लिखा है। देवलीके ताम्नपर्त्रमें रहनामके मूल पुरुषसे इस वंशका उदय होना लिखा है।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग ११, पृ० १०८।

<sup>(</sup> २ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० २३४।

<sup>(</sup>३)...श्रीराष्ट्रकूटान्वये रम्ये...।

<sup>(</sup> ४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० २२०।

<sup>(</sup> ५) जर्नल बॉम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १८, पृ० २६६।

<sup>(</sup>६) जर्नल बॉम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १८,

मेवाङ्के घोसूंडी गाँवके लेखमें, जिसमें रावरिङ्मलजी और राव जोघाजीका उल्लेख है, इस वंशका नाम 'राष्ट्रवर्य' लिखा है।

नाडोळके ताम्रपत्रमें इसको 'राष्ट्रोर 'वंशके नामसे ळिखा है। इसी राष्ट्रकूट शब्दके अनेक प्राकृत रूपान्तर 'राठवर ''राठवड़ ''राठडर' 'राठडड़ ''राठोड़ 'आदि भी पाये जाते हैं।

डाक्टर बर्नले इस राष्ट्रकूट शब्दमेंके राष्ट्रको 'रह ' शब्दका संस्कृतरूप समझकर इसे तेलुगुके रेड्डी शब्दका रूपान्तर खयाल करते हैं। तेलुगु भाषामें यह शब्द वहाँके आदिम निवासी किसानोंके लिये प्रयोग किया जाता है। परन्तु यह उनका श्रम ही है; क्योंकि एक तो इन राजाओंके पहलेके लेखोंमें इनके लिये राष्ट्रकूट शब्दका प्रयोग किया गया है, केवल पिछले कुछ लेखोंमें ही 'रह ' लिखा है। दूसरे राष्ट्रक्टोंके सबसे पहलेके लेखोंसे इनका मध्य भारत और बंबई अहातेके सुदूरके उत्तरी प्रदेशोंमें रहना पाया जाता है। इन स्थानोंमें रेड्डी जातिका चिह्न तक नहीं मिलता। अतः स्पष्ट प्रतीत होता है कि राष्ट्रकूटोंका रेड्डी जातिसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं था।

इन राष्ट्रकूटोंकी खानदानी उपाधि 'छटछराधिश्वर' थी। विद्वान् छोग इस छटछरको मध्यप्रदेशके बिछासपुर जिछेका रत्नपुर अनुमान करते हैं। यदि यह अनुमान ठीक हो तो इनका उत्तरसे दक्षिणमें जाना सिद्ध होता है। इससे भी इनके और रेड्डी जातिके कल्पित सम्बन्धका खण्डन होता है।

जूनागढ़, मानसेरा, शाहबाजगढ़ी आदि स्थानोंसे मिले अशोकके लेखोंमें राष्ट्रिक, रिष्टिक, रिट्रिक, आदि शब्दोंका प्रयोग किया गया है। यह राष्ट्रकूट जातिका ही बोधक है। विद्वानोंका अनुमान है कि इन्हीं शब्दोंके आगे संघशिक और श्रेष्ठताके द्योतक पद लगाकर राष्ट्रकूट

सौर राष्ट्रवर्य शब्दोंकी रचना की गई होगी और इसी प्रकार राष्ट्र शब्द-के पहले 'महा' उपपद लगाकर इस जातिसे शासित प्रदेशका नामः महाराष्ट्र रक्खा गया होगौ।

उपर्युक्त स्थानोंके लेखोंमें राष्ट्रकूटोंका नाम होनेसे भी प्रकट होताः है कि ये लोग उत्तरसे ही दक्षिणमें गए थे; क्यों कि ये स्थान हिन्दु-स्तानके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशसे मिलते हुए हैं।

मयूरिगिरिके राजा नारायण शाहकी सभामें रुद्रनामका एक कवि था। उक्त राजाकी आज्ञासे उस कविने शक संवत् १५१८ (वि० सं० १६५३=ई० सं० १५९६) में 'राष्ट्रीढवंशमहाकाव्य' नामका एक काव्य बनाया था। इसके प्रथम सर्गमें लिखा है:—

'अ**ळक्ष्यदेहा तमवोचदेषा राजन्नसावस्तु** तवैक सूनुः।

अनेन राष्ट्रं च कुछं तबोढं राष्ट्रों(ष्ट्रौ)ढनामा तिहह प्रतीतः॥२९॥ः अर्थात्—( लातनादेवीने ) आकाशवाणीके जरियेसे उससे कहा क हे राजन्, यह तेरा पुत्र होगा और इसने तेरे राष्ट्र (राज्य ) और कुळका भार उठाया है इसिक्टिये इसका नाम राष्ट्रोढ होगा।

# राष्ट्रकृटों और गहड़वालोंका वंश।

यद्यपि विक्रम संवत् ९७० तकके ताम्रपत्रों आदिमें इनके सूर्य या चन्द्रवंशी होनेका कुछ भी उछेख नहीं है तथापि पहले पहल

<sup>(</sup>१) जिस:प्रकार मालव जातिसे शासित प्रदेशका नाम मालवा और गुर्जर जातिसे शासित प्रदेशका नाम गुजरात हुआ, उसी प्रकार राष्ट्रकूट जाति-से शासित प्रदेश, दक्षिण काठियावाडका नाम छराष्ट्र (सोरठ) और नर्मदा और महानदीके बीचके देशका नाम राट हुआ होगा। तथा राटको ही बादमें ठोंग लाटके नामसे पुकारने लगे हैं। (गुजरातके ऊपरका वह भाग जिसमें अली-राजपुर झाबुआ आदि राज्य हैं शायद राठ नामसे प्रसिद्ध है।) गिरनार पर्वत परके स्कन्दग्रतके लेखमें भी ' सुरठ ' प्रदेशका उल्लेख हैं। इस प्रकार राष्ट्र (राठ), सुराष्ट्र (सोरठ) और महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रकृटोंकी ही कीर्तिका

नौसारीसे मिले इन्द्र (तृतीय) के शक संवत् ८३६ (वि० सं० ९७१=ई० स० ९१४) के ताम्रपत्रमें इनका चन्द्रवंशी यादव सात्य-कीके वंशमें होना लिखी है।

इसके बादके करीब पाँच ताम्रपत्रोंमें भी यही बात लिखी मिलती है। परन्तु श० सं० ९२२ के भिल्म (द्वितीय) के ताम्रपत्रसे प्रकट होता है कि उस समय राष्ट्रकूटोंके और यादवोंके आपसमें विवाह सम्बन्ध होता था । अतः यदि राष्ट्रकूट वास्तवमें ही यदुवंशी होते तो ऐसा होना असम्भव था। इससे प्रकट होता है कि राष्ट्रकूट वास्तवमें सूर्यवंशी ही थे। परन्तु द्वारिकाके निकट रहनेके कारण उन पर वैष्णव मतका प्रभाव पड़ गया होगा । इसीसे कालान्तरमें लोग इन्हें यद्वंशी मानने लग गए थे।

यस्यासीज्ञगदर्चनीयचरिता लक्ष्मीम्मनःप्रेयसी या श्रीयादवराष्ट्रकूटकुलयोः जाता समुद्योतिनी ।

अर्थात-भिलम द्वितीयकी स्त्रीका नाम लक्ष्मी था। वह राष्ट्रकूट वंशकी कन्या थी। ( इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १७, पृ० १२० )

इसी प्रकार श॰ सं॰ ९९१ के यादववंशी राजा सेउणचन्द्र द्वितीयके ताम्र-पत्रमें लिखा है:--

> भार्या यस्य च झंझराजतनया श्रीलच्छियाम्बाभिधा धर्मत्यागविवेकबुद्धिसुगुणा श्रीराष्ट्रकूटान्वया ।

( इण्डियन ऐण्टिक्वेरी, भाग १२, पृ० ११९ ) इससे भी उपर्युक्त बातकी ही पुष्टि होती है।

<sup>(</sup>१) हलायुधने भी अपनी बनाई 'कविरहस्य 'नामक पुस्तकमें राष्ट्रकू-टोंका सात्यकीके वंशमें होना लिखा है।

<sup>(</sup>२) ये ताम्रपत्र विक्रम संवत् ९७० और १०६८ के बीचके हैं।

<sup>(</sup> ३ ) दक्षिणके यादव राजा भिलम तृतीयके श० सं० ९४८ के ताम्रपत्र-में लिखा है:-

राष्ट्रकूट राजाओंकी आज तककी मिली प्रशस्तियोंमें सबसे पहला ताम्नपत्र राजा अभिमन्युका मिला है। यद्यपि इस पर संवत् आदिक नहीं है तथापि इसके अक्षरोंसे इसका विक्रमकी सातवीं राताब्दिके प्रारम्भके करीबका होना सिद्ध होता है। इस पर जो मुहर लगी है उसमें सिंह पर बैठी हुई अम्बिकाकी म्र्तिं बनी है। परन्तु इस वंशके पिछले राजाओंके ताम्रपत्रों पर सिंहका स्थान गरुडने ले लिया है। इससे भी प्रकट होता है कि पिछले दिनोंमें ही इन पर वैष्णव मतका प्रभाव पड़ा थी।

' राष्ट्रौढवंशमहाकाव्य'का उल्लेख पहले किया जा चुका है । उसके पहले सर्गमें इस वंशकी उत्पत्ति इस प्रकार लिखी है:—

"पुरा कदाचित्रतये समेतान्देवानजुङ्गाप्य गृहाय सद्यः। कात्यायनीमर्ज्जमाङ्कमाँछिः कैछासरौछे रमयाम्बभूव॥ १२॥

अन्योन्यभूषापणबन्धरम्यं तत्रान्तरे चूतमदीव्यतां तै। ॥ १४॥

कात्यायनीपाणिसरोजकोशिविछोछिताक्षक्षपितादथेन्दोः। गर्भान्वितैकाद्शवार्षिकोऽभूद्भृतपूर्वः प्रतिमः कुमारः ॥ २०॥

तस्मै वरं साम्बशिवो दयाङ्घः श्रीकान्यकुञ्जेश्वरतामरासीत्॥२३॥ अत्रान्तरे काचन छातनाख्या समेत्य देवी गिरिजाहराभ्याम् । विष्ठीनभूमीपतिकान्यकुञ्जराज्याधिपत्याय शिशुं ययाचे ॥ २४॥

नारायणो नाम नृपः सुतार्थी यत्रेश्वरं ध्यायति सूर्यवंदयः। सा रुद्रदत्तेन सहामुनास्मिन्नवातरत्काञ्चनमेखछेन ॥ २८॥ अलक्ष्यदेहा तमवोचदेषा राजन्नसावस्तु तवैकसूनुः। अनेन राष्ट्रं च कुछं तबोढं राष्ट्रौ (ष्टो) ढनामा तिद्दह प्रतीतः॥२९॥"

(१) इनके ताम्रपत्रोंकी मुहरोंको देख कर भगवानलाल इन्द्रजीने भी यही

मत माना है। (देखों जर्नल बॉम्बे एबियाटिक सोसाइटी, भाग १६, पट० ९०)

अर्थात्—एक समय कैलास पर्वत पर महादेव और पार्वती चौसर खेल रहे थे। पार्वतीके हाथसे उछलकर पासा शिवजीके मस्तकके चन्द्रमापर जा लगा। उसी समय चन्द्रमामेंसे एक एकादशव-षीय बालक उत्पन्न हुआ और शिवपार्वतीकी स्तुति करने लगा। उन्होंने प्रसन्न होकर उसे कान्यकुन्ज (कन्नौज) का राजा होनेका वर दिया। उसी समय वहाँ पर लातना नामकी देवी आई और उसने उस कुमारको कन्नौजकी राजगदीपर बिठानेके लिए महादेवसे माँग लिया। इसके बाद उसे ले जाकर पुत्रके लिए तपस्या करते हुए सूर्य-वंशी नारायण नामक राजाको दे दिया। तथा सूर्यवंशी राजा नारायणके राज्य और वंशके भारको सँभालनेके कारण ही उसका नाम राष्ट्रोढ रक्खा।

इस कथासे भी राष्ट्रकूटोंका सूर्यवंशी होना और साथ ही राष्ट्रकूटोंका और गहड़वाळेंका एक होना सिद्ध होता है।

राष्ट्रकूट राजा लखनपालके राज्य समयका एक लेखे बदायूंसे मिला है। उसमें दी द्वई वंशावली इस प्रकार है:——

> १ चन्द | २ विप्रह्मपाल | ३ भुवनपाल | १ गोपाल | १ त्रिभुवनपाल ६ मदनपोल ७ देवपाल

<sup>(</sup> १ ) ऐपियाफिया इण्डिका, साग १, पृ॰ ६४।

<sup>(</sup>२) इसके प्रतापसे मुसलमान लोग गङ्गा तट पर नहीं पहुँच सके थे।

८ भीमपाल ९ शूरपाल

१० अमृतपाछ

११ छखनपाछ

यद्यपि इस लेखमें संवत् नहीं है तथापि इसके अक्षरोंको देखनेसे इसका विक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके अन्तिम भागका होना प्रकट होता है। इसमें लिखा है कि पहले पहल राजा चन्द्रने ही पांचाल देशपर अधिकार जमाया था।

विक्रम संवत् १२५३ का हरिश्चन्द्रका एक ताम्रपत्र मिला है। इसमेंकी वंशावली इस प्रकार है:—

> २ मदनपाल ३ गोविन्दचन्द्र ४ विजयचन्द्र ५ जयचन्द्र

६ हरिश्चन्द्र

इस लेखमें भी चन्द्रको ही पहले पहल पांचाले देशकां जीतनेवाला लिखा है।

(सम्भव है यह गोविन्दचन्द्र या विजयचन्द्रके सामन्तकी हैसियतसे मुसल-मानोंसे छड़ा हो । ) ( १ ) रहेछखण्ड । कनौज भी इसीके अन्दर था ।

उपर्युक्त दोनों लेखोंके समय और पांचाल देशकी विजयपर विचार करनेसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि बदायूंके छेखवाछा चन्द्र और हरिश्च-न्द्रके ठेखवाठा कनौजका राजा चन्द्र एक ही था और उसीसे दो शाखाएँ चर्छो । बङ्ग पुत्र मदनपाछ कन्नीजका अधिकारी हुआ और छोटे पुत्र विग्रहपालको बदायूँकी जागीर मिली।

यदि ऊपर लिखा अनुमान ठीक हो, जो कि बहुत सम्भव है, तो दक्षिणके राष्ट्रकूटोंका और गहड़वालोंका एक होना ही सिद्ध होगा। अतः विन्सैण्ट स्मिथका यह कहना कि राठोड़ और गहड़वाळ एक ही वंशके न थे निस्सार प्रतीत होता है।

वास्तवमें राष्ट्रकूटोंकी ही एक शाखा गहड़वाल नामसे प्रसिद्ध थी। 'पृथ्वीराज रासा' नामक भाषाकाव्यमें भी कन्नौजके गहडुवाळ राजा जयचन्द्रको राठोड़ और कमधज नामसे सम्बोधन किया है।

कन्नौजके गहड़वाल राजाओंके लेखोंमें उन्हें सूर्यवंशी लिखा है। जैसे:-

" आसीदशीतचुतिवन्शजातक्ष्मापालमालासु दिवं गतासु। साक्षादिवस्वानिव भूरिधाम्ना नाम्ना यशोविग्रह इत्युदारः॥"

<sup>(</sup> १ ) कुतुबुद्दीन ऐबकके समय बदायूं पर मुसलमानोंने अधिकार कर लिया था और वहाँका पहला हाकिम शम्मुद्दीन अल्तमश हुआ । यही अल्तमश बादमें दिल्लीका बादशाह हुआ। बदायूंकी जुमामस्जिदके दरवाजे पर हिजरी सन् ६२० (वि॰ सं॰ १२८०=ई० स० १२२३)का शम्युदीनके समयका एक छेख लगा है। इससे अनुमान होता है कि लखनपालका लेख इसके पहलेका होगा ।

<sup>(</sup>२) जिस प्रकार गुहिल और सीसोदिया, हाड़ा और देवड़ा, सोनगरा, खीची और चौहान, यादव और माटी एक ही हैं उसी प्रकार राठोड़ और गह-ड़वाल भी एक ही हैं।

अर्थात्—बहुतसे सूर्यवंशी राजाओंके स्वर्ग जाने पर साक्षात् सूर्य-के समान प्रतापी यशोविप्रह नामका राजा हुआ।

इससे गहड़वालों और राष्ट्रकूटोंके एक होनेसे गहड़वालोंके साथ

राष्ट्रकूटोंका भी सूर्यवंशी होना सिद्ध होता है।

आज भी कन्नौजके गहड़वाल राजाओंके वंशज अपनेको राष्ट्र-कूट और सूर्यवंशी मानते हैं।

मारवाङ्की ख्यातोंमें लिखा है कि धूहङ्जी अपनी कुलदेवी लेने-के लिए दक्षिणमें गए थे और वहाँसे लाकर नागाना नामक गाँव (पचपदरा परगना ) में उसकी स्थापना की थी। इससे भी राष्ट्रकूटों-का और गहड़वाछोंका एक होना और दोनोंका सूर्यवंशी होना सिद्ध होतां है।

वि० सं० १४४२ के प्रभासपाटनसे भिले यादव राजा भीमके लेखेंमें लिखा है:—

वंशो( शौ ) प्रसिद्धो ( द्धौ ) हि यथा रवीन्दो (ः) राष्ट्रोडवंशस्तु तथा तृतीयः॥ यत्राभंवद्धर्मनृपोऽतिधर्म-स्तस्माच्छिवं मा ( सा ) यमुना जगाम ॥१०॥

अर्थात्—जिस प्रकार सूर्यवंश और चन्द्रवंश दोनों प्रसिद्ध हैं उसी प्रकार तीसरा राष्ट्रोडवंश भी प्रसिद्ध है।

इससे ज्ञात होता है कि उस समय भी ये चन्द्रवंशी यादव नहीं

<sup>(</sup>१) टाड साहबने अपने राजस्थानके इतिहासमें राठोड़ोंका गौतम गोत्र, माध्यन्दिनी शाखा, ग्रुकाचार्य गुरु, गाईस्पत्य अग्नि और पंखनी देवी लिखा है। परन्तु दक्षिणमें शायद राष्ट्रकृटोंको अत्रिगोत्री मानते हैं।

<sup>(</sup>२) बंबई गॅजेटियर, भाग १, हिस्सा २, पृ० २०८-९।

समझे जाते थे, क्योंकि यदि ऐसा होता तो यादव राजा भीम इन्हें अपने वंशका लिखनेमें बडा गौरव समझता।

अतः इनका सूर्यवंशी होना ही अधिक प्रामाणिक प्रतीत होता है। राष्टकटोंका धर्म।

पहले बतलाया जा चुका है कि राष्ट्रकूट राजाओं के सबसे पहले के (अभिमन्युके) ताम्रपत्रमें सिंहवाहिनी अभ्विकाकी आकृति बनी है। परन्तु बादके ताम्रपत्रोंमें गरुडकी मूर्ति पाई गई है। करदासे मिले कक्क (द्वितीय) के ताम्रपत्रम गरुडका स्थान व्रथको दिया गया है।

इनकी ध्वजाका नाम 'पालिध्वज 'था और ये 'ओककेतु 'भी कहलाते थे। शायद इसका तात्पर्य गरुडध्वजसे ही होगा। इनके निशानमें गङ्गा और यमुनाके चिह्न बने रहते थे। सम्भक्तः ये इन्होंने बादामीके पश्चिमी चालुक्योंसे नकल किये होंगे।

इनकी कुळदेवी ळातना (ळाटना), राष्ट्रयेना, मनसा, या विन्ध्य-वासिनीके नामसे प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इनकी कुळदेवीने इयेन (शिकरे) का रूप धरकर इनके राज्यकी रक्षा की थी, इसीसे इसका नाम 'राष्ट्रयेना' हुआ। इसीके चिह्नस्वरूप आज भी मारवाइके राठोड़ राजाओंके निशानमें शिकरेकी आकृति बनी रहती है।

(१) एकलिङ्गमहात्म्यके ग्यारहवें अध्यायमें लिखा है:— स्वदेहाद्राष्ट्रस्थेनां तां सुष्ट्वा स्थाप्याथ तत्र सा ॥ १५ ॥ स्थेनारूपं सम्यगास्थाय देवी राष्ट्रं त्राहि त्राह्यतो वज्रहस्ता ॥ १६ ॥ दुष्टमहेभ्योन्यतमेभ्य एवं स्थेने त्राणं मेदपाटस्य कार्य ॥ १७ ॥ राष्ट्रस्थेनेति नान्नीयं मेदपाटस्य रक्षणं

करोति न च मङ्गोस्य यवनेभ्यो मनागि ॥ २२ ॥

इससे प्रकट होता है कि मेवाड़की रक्षा करनेवाली भी यही राष्ट्ररयेना देवी है। मेवाड़में एकलिङ्ग महादेवके मन्दिरसे १३ कोसके करीब एक पहाड़ीकी चोटी पर इसका मन्दिर है। उपर्युक्त विवरणसे प्रकट होता है कि इस वंशके राजा यथासा हौव, वैष्णव और शाक्त मतोंके अनुयायी रहे थे।

जैनोंके उत्तरपुराणमें लिखा है:— यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविर्भव-

त्पादाम्भोजरजः पिराङ्गमुकुटप्रत्यप्ररत्नयुतिः । संस्मर्ता स्वममोघवर्षनुपतिः पृतोऽहमचेत्यछं स श्रीमाञ्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गुछम्॥

अर्थात्—राजा अमोधवर्ष जिनसेन नामक जैन साधुको प्रणाम करके अपनेको धन्य मानता था।

इससे प्रकट होता है कि अमोघवर्ष जिनसेनका शिष्य था। स्वयं अमोघवर्षकी बनाई 'रत्नमालिका' (प्रश्नोत्तरस्नमालिका) नामक पुस्तकमें लिखा है:—

' प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्लोत्तररत्नमाछिकां:वक्ष्ये:। नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं ॥

विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमालिका। रिचताऽमोघवर्षेण सुधियां सदलङ्कृतिः॥'

अर्थात्—वर्द्धमान (महावीर) स्वामीको प्रणाम करके प्रश्लोत्तर-रत्नमाळिका नामकी पुस्तक बनाता हूँ।

विवेकसे छोड़ दिया है राज्य जिसने ऐसे राजा अमोघवर्धने यह रत्नमालिका नामकी पुस्तक बनाई।

महावीराचार्यरचित गणितसारसंग्रहमें लिखा है:— ' प्रीणितः प्राणिशस्यौद्यो निरीतिर्निरवग्रहः । श्रीमतामोघवर्षेण येन स्वेष्टहितैषिणा ॥ १ ॥

> विध्वस्तैकान्तपक्षस्य स्याद्वादन्यायवादिनः। देवस्य नृपतुङ्गस्य वर्द्धतां तस्य शासनं॥६॥

<del>1</del>य

अर्थात्—अमोघवर्षके राज्यमें प्रजा सुखी रहती है और पृथ्वीसे खूब घान्य उत्पन्न होता है। जैनमतानुयायी राजा नृपतुङ्ग (अमोघवर्ष)

का राज्य उत्तरोत्तर वृद्धि करता रहे।

इनसे भी अमोघवर्षका जैनमतानुयायी होना सिद्ध होता है। सम्भवतः इसने अपनी वृद्धावस्थामें उक्त मत प्रहण कर लिया होगा।

यह तो निर्विवाद है कि इन राजाओं समय पौराणिक मतकी खूब ही उन्नति हुई थी और बहुतसे शिव और विष्णुके मन्दिर बन-वाए गए थे। इनके समयसे पूर्व पहाड़ काटकर जितनी गुफाएँ आदि बनाई गई थीं वे बौद्धों, जैनों और निर्ग्रन्थों के छिये ही थीं। परन्तु इन्हीं के समय पहले पहल इलोराकी गुफाके 'कैलास भवन' आदि तैयार करवाए गए।

इनके दानके विषयमें इतना लिखना ही काफी होगा कि राष्ट्र-कूटोंकी कन्नीजवाली गहड़वाल शाखाके राजाओंके जितने दानपत्र मिले हैं उतने शायद अन्य किसी वंशके राजाओंके न मिले होंगे।

राष्ट्रक्टोंके समयकी विद्या और कला कौशलकी अवस्था।

इनके समय विद्या और कला कौशलकी अच्छी उन्नति हुई थी। ये लोग स्वयं भी विद्यान् होते थे और गुणियोंका आदर करनेमें भी कुछ उठा न रखते थे

गणितसारसंग्रहका कर्त्ता महावीराचार्य, आदिपुराण और पार्श्वा-म्युदयका लेखक जिनसेन, आत्मानुशासनका रचयिता गुणभद्राचार्य, कविरहस्यका कवि हलायुध, व्यवहारकल्पतरुका संपादक लक्ष्मीधर, नैषधचरितका बनानेवाला श्रीहर्ष आदि विद्वान् इन्हींके समय हुए थे।

इस वंशके राजाओंकी विद्वत्ताकी प्रमाणमूत अमोघवर्ष ( शर्व ) रचित प्रश्लोत्तररत्नमालिका अब तक विद्यमान है। इसकी रचना

बहुत ही उत्तम कोटिकी है। यद्यपि कुछ लोग इसको शङ्कराचार्यकी और कुछ श्वेताम्बर जैनाचार्यकी बनाई हुई मानते हैं, तथापि दिगम्बर जैनोंकी लिखी प्रतियोंमें इसे अमोधवर्षकी रचना ही लिखा है। यही बात उसमेंके उद्भृत किए हुए श्लोकोंसे भी सिद्ध होती है।

इस पुस्तकका अनुवाद तिब्बती भाषामें भी किया गया था। और उसमें भी इसके कर्त्ताका नाम अमोघवर्ष ही लिखा है।

इसी अमोघवर्षने कनाड़ी भाषामें 'कविराजमार्ग' नामकी एक अलङ्कारकी पुस्तक भी बनाई थी।

ऊपर लिखा जा चुका है कि इनके समय कलाकौशलकी भी अच्छो उन्नति हुई थी। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण इलोराकी गुफाके 'कैलास भवन' नामक मन्दिरसे ही मिल जाता है। यह कैलास भवन राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज ( प्रथम ) के समय पर्वत काट कर बनाया गया था। इसकी प्रशंसा करना सूर्यको दीपक दिखानेके समान है। अजण्टाकी गुका भी इन्हींके राज्यके प्रारम्भके आसपास बनाई गई थी। यह भी अपनी चित्रणकलाके लिए विख्यात है।

# राष्ट्रकूटोंका प्रताप।

अरबी भाषामें 'सिल्सिलातुत्तवारीख' नामकी एक पुस्तक है। इसे अरबके व्यापारी सुलेमानने ाहजरी सन् २३७ (वि० सं० ९०९=ई० स० ८५२ ) में छिखा था। इसमें छिखा है:—

'हिन्दुस्तान और चिनके लोगोंका अनुमान है कि संसारमें चार बड़े बड़े बादशाह हैं। पहला अरबदेश ( बगदाद ) का खलीफा, दूसरा चीनका, तीसरा यूनानका और चौथा बल्लहरा ( बल्लभराज=रार्क्ट)। यह बलहरा भारतके दूसरे तमाम राजाओंसे अधिक प्रसिद्ध है। अन्य राजा छोग इसके राजदूतोंका बड़ा आदर करते हैं। अरबोंकी तरह

यह भी अपनी सेनाका वेतन समयपर दे देता है। इसके पास बहुतसे हाथी, घोड़े हैं और धनकी भी इसे कुछ कभी नहीं है। इसका राज्य कोंकणसे चीनकी सीमातक फैला हुआ है। इसके सिक्के तातारी द्रम्म हैं। उनका वजन अरबी द्रम्मोंसे डेवढ़ा है। इनपर इनका राज्याभिषेक संवत् लिखा रहता है। बलहरा इनका वैसा ही खानदानी खिताब है जैसा कि ईरानके बादशाहोंका खुसरो। यह अक्सर अपने पड़ोसी राजाओंसे लड़ता रहता है। इनमें विशेष उल्लेख योग्य गुजरानतका राजों है।'

इन खुर्दादने हिजरी सन् ३०० (वि० सं० ९६९=ई० स० ९१२) के करीब 'किताबुल मसालिक बडल ममासिक ' नामकी पुस्तक लिखी थी। उसमें लिखा है:—

<sup>(</sup>१) जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी उस समय राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रथमका राज्य था। अतः यह द्वाान्त भी उसीके समयका होना सम्भव है। इसने गुजरातके राष्ट्रकूट राजा ध्रुवराज पर चढ़ाई भी की थी। दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा ध्रुवराजके इतिहासमें लिखा गया है कि इसका राज्य दक्षिणमें रामेश्वरसे उत्तरमें अयोध्यातक फैला हुआ था। नेपालकी वंशावलीमें लिखा है कि श० स० ८११ (वि० सं० ९४६) में करनाटक वंशको स्थापन करनेवाले क्यानदेवने दक्षिणसे आकर सारे नेपाल देश पर अधिकार कर लिया था। इसके वंशज छः पीढ़ी तक यहाँके शासक रहे। श० सं० ८११ में करनाटकका राजा कृष्णराज द्वितीय था और इसकी सातवीं पीढ़ीमें कर्क-राज द्वितीय हुआ। इससे चाल्कक्यवंशी तैलप द्वितीयने राज्य छीन लिया। अतः सम्भव है कि ध्रुवराजके बाद उसके वंशजोंने अयोध्यासे आगे बढ़कर नेपालके कुछ भाग पर अधिकार कर लिया हो और बादमें कृष्णराज द्वितीयने आक्रमण कर सारा देश ही ले लिया हो। तथा नेपाल और चीनकी सीमा मिलती हुई होनेके कारण ही सुलेमानने इनके राज्यका चीनकी सीमातक फैला हुआ होना लिखा हो।

<sup>(</sup>२) यह लेख ऋष्णराज द्वितीयके समयका है।

" हिन्दुस्तानमें सबसे बड़ा राजा बलहरा है। इसकी अँगूठीमें यह बाक्य खुदा है कि दढतासे किया हुआ प्रत्येक-कार्य अवश्य सिद्ध होता है।"

अलमसऊदीकी लिखी मुक्जुल जहब नामकी एक पुस्तक है। इसका रचनाकाल हिजरी सन् ३३२ (वि० सं० १००१=ई० स० ९४४) के करीब माना जाता है। इसमें लिखा है:—

"वर्तमान कालके हिन्द्यानके राजाओं में सबसे बड़ा और प्रतापी मानकीर (मान्यखेट) का राजा बलहरा है। अन्य बहुतसे राजा लोग इसे अपना सरदार समझते हैं। इसके पास बड़ी भारी फीज है। यद्यपि इसमें बहुतसे हाथी भी हैं तथापि इसकी राजधानी पहाड़ी प्रदेशमें होनेके कारण अधिक संख्या पैदल सिपाहियोंहीकी है। इनके यहाँकी भाषाका नाम 'कीरीयाँ 'है। मानकीर बड़ा नगर है और यह समुद्रसे ८० फर्लोगके फासले पर है।"

इन होक़लें और अलइस्तेंपनीने लिखा है:--

" उन (बल्रहरा) राजाबाके यहाँ मुसलमान भी राज्यके बड़े बड़े पदोंपर रहते हैं और उनपर इन राजाओंकी पूरी कृपा है।"

" इनका राज्य कम्बायसे सिम्र तक फैला हुआ है।"

अबूजईदके लेखसे भी उपर्युक्त बातोंकी पुष्टि होती है। ऊपर

- (१) यह हाल कृष्णराज तृतीयके समयका है।
- (२) सम्भवतः इसीको आजकल 'कनारी' (भाषा ) कहते हैं।
- (३) इन हौकलका समय ई० स० ९४३ और ९७६ के बीच था।
- (४) अल इस्तखरी ई॰ स॰ ९५१ के करीब विद्यमान था।
- ( ५ ) सम्भवतः ये नगर सिन्धकी सरहद् पर होंगे। इनसे राष्ट्रकूटोंके राज्य-की उत्तरी सीमाका पता चलता है।
  - (६) अबूजईद ई॰ स॰ ९१६ के करीब विद्यमान था।

उद्भृत किए अरब यात्रियोंके अवतरणोंसे प्रकट होता है कि राष्ट्रकूट राजाओंका प्रताप उस समय बहुत ही बढ़ा चढ़ा था।

राष्ट्रकूट दन्तिदुर्गने ( सोछंकी—चाल्रुक्य ) व्रक्ठभ कीर्तिवर्माको जीत-कर 'ब्लुभराज 'को उपाधि धारण की थी। यही उपाधि इसके उत्तराधिकारियोंके नामके साथ भी छगी रहती थी<sup>3</sup>। इसींसे पूर्वोक्त अरब लेखकोंने इन राजाओंको बलहरा (बल्लभराज) के नामसे लिखाँ है।

येवूर (दक्षिणमें) के पासके सोमेश्व है मन्दिरके छेखसे प्रकट होता है कि राष्ट्रकूट राजा इन्द्रकी सेनामें ८०० हाथी थे।

थानाके शिलाहारवंशी राजाका शक संवत् ९१५ (वि० सं० १०५०=ई० स० ९९३) का एक दानपत्र मिला है। इसमें लिखा है:—

<sup>(</sup>१) कुछ लोग शङ्का करते हैं कि सम्भव है बलहरा शब्द अरब लेखकोंने वलभीके राजाओंके लिए या स्वयं चालुक्योंके ही लिए प्रयोग किया हो। परन्तु उनकी ये शंकाएँ निर्मूल हैं। क्यों कि वलमीका राज्य तो वि० सं० ८२३ के करीब ही नष्ट हो चुका था और चाछक्य राजा मंगलीशके वि० सं० ६६७ में मारे जानेपर उसके राज्यके दो भाग हो गए। एकका स्वामी पुरुकेशी हुआ। इसके वंशज कीर्तिवर्मासे वि० सं० ८०५ और ८१० के बीच राष्ट्रकूट दन्ति दुर्गने राज्य छीन लिया। यह राज्य वि० सं० १०३० के करीब तक इन्हीं के वंशमें रहा और इसके आसपास राष्ट्रकूट राजा कर्कराज द्वितीयसे चाछक्यवंशी तैलप द्वितीयने वापिस छीन लिया। अतः वि० सं०८०५ के करीबसे वि० सं० १०३० तक पश्चिमी चाछुक्योंकी इस शाखाका राज्य राठोडोंके हाथमें रहा। पहले इनकी राजधानी बादामी थी। परन्तु पीछै तैलप द्वितीयने कल्याणीको अपनी राज-धानी बनाया। दूसरी शाखाका स्वामी विष्णुवर्धन हुआ। इसके वंशज पूर्वी बाछुक्य कहाए । इनका राज्य वेंगिमें था और ये राष्ट्रकूटोंके सामन्त थे ।

<sup>(</sup>२) जिस प्रकार पारसी तवारीखोंमें मेवाड़के राजाओंका नाम न लिखकर उनका केवल राणा शब्दसे ही उल्लेख किया है उसी प्रकार अरव लेखकोंने राष्ट्र-कूट राजाओंका नाम न लिखकर केवल 'बलहरा' शब्दसे ही उनका उल्लेख किया है।

मार्थित ना ना राज्य

चोछो छोछो भियाभृद्रजपतिरपतजाह्ववीगहरान्तः। वाजी शास्त्रा स शेषः समभवदभवच्छैलरन्ध्रे तथान्ध्रः॥ पाण्ड्येशः खण्डितोऽभृद्गुजलधिजलं द्वीपपालाः प्रलीना। यस्मिन्दत्तप्रयाणे सकलमपि तदा राजकं न व्यराजत्॥

अर्थात्—( कर्कराजके . पितामह ) कृष्णराजके सामने आनेपर चोळ, बंगाळ, कन्नीज, आन्ध्र और पाण्ड्य आदि देशोंके राजा घबरा जाते थे।

इसी लेखमें कृष्णराजके राज्यकी सीमाका उत्तरमें हिमालयसे दक्षि-णमें लङ्का तक और पूर्वमें पूर्वी समुद्रसे लेकर पश्चिममें पश्चिमी समुद्र तक होना लिखा है।

वि० स० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब चालुक्यवंशी तैलप (द्वितीय) ने राष्ट्रकूट राजा कर्कराजको परास्तकर मान्यखेटके राष्ट्रकूट राज्यकी समाप्ति कर दी थी। अतः उपर्युक्त ताम्रपत्र इनके राज्यके नष्ट हो जानेके बादका है।

इससे प्रकट होता है कि राष्ट्रकूटोंका प्रताप एक समय बहुत ही चढ़ा बढ़ा था और उसके नष्ट होजाने पर भी उनके माण्डलिक राजा उसे याद किया करते थे।

राष्ट्रकूटोंका राज्य 'रदृपाटी 'या 'रहुराज्य' के नामसे प्रसिद्ध था। इसमें नगर और गाँव मिळाकर करीब सात या साड़े सात छाख थे। स्कन्दपुराणमें ळिखाँ है:—

" श्रामाणां सप्तछंक्षं च रटराजे प्रकीर्तितम्" अर्थात्—रहों (राष्ट्रकूटों ) के राज्यमें सातलाख गाँव थे । (इनकी सवारीमें 'तिवली' नामका बाजा खास तौरपर बजा करता था।)

<sup>(</sup>१) स्कन्दपुराण, कौमारिका खण्ड, अध्याय ३९, श्लोक १३५।

राष्ट्रक्रुटोंकी प्राचीनता और उनके फुटकर हेख।

पहले लिखा जा चुका है कि अशोकके दक्षिण ( मानसेरा, धवली, शाहबाजगढ और गिरनार ) के लेखोंमें रिट्रक, राष्ट्रिक (राष्ट्रिक) आदि शब्दोंका प्रयोग मिलता है। इससे पता चलता है कि विक्रम संवत्से २१५ (ई० स० से २७२) वर्ष पूर्व भी उक्त प्रदेशोंके आसपास इस जातिका राज्य था। इसके बाद विक्रमकी छठी शताब्दी तक ( अर्थात् करीब ८०० वर्ष तक ) इनका कुछ भी पता नहीं चलता । किन्तु विक्रमकी सातवीं शताब्दीका एक ताम्रपत्रे राष्ट्रकूट राजा अभिमन्युका मिला है। इसमें मानपुरमें किये गए दानका उछेख है। यह दान शिवपूजनार्थ दिया गया था। इसमें राजाओंकी वंशावली इस प्रकार दी है:—

अभिमन्युकी राजधानी मानपुर थी। बहुतसे छोग इस मानपुरको और माछवेके (मऊसे १२ मीछ दक्षिण—पश्चिमके) मानपुरको एक ही अनुमान करते हैं। (इस ताम्रपत्रकी मुहरमें सिंहवाहिनी दुर्गाकी मूर्ति बनी है।)

<sup>(</sup>१) भाजा, बेडसा और कारलीकी गुफाओंके लेखोंमें महारहजातिका उल्लेख है। ये लेख ईसवी सन्की दूसरी शताब्दीके हैं। सम्भवतः इस महा-रह शब्दका प्रयोग भी राष्ट्रक्टोंके लिए ही किया गया होगा।

<sup>(</sup>२) जर्नल बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, भाग १६, पृ० ९०।

बेतूल जिलेके मुलताई गाँवसे राष्ट्रक्टोंकी दो प्रशस्तियाँ मिली हैं। यह स्थान मध्यप्रदेशमें है। इनमेंकी पहुली शक संवत् ५५३ (वि० सं० ६८८=ई० स० ६३१) की है। इसमें राष्ट्रकूट राजा-ओंकी वंशावली इस प्रकार लिखी है:—

> १ दुर्गराज | २ गोविन्दराज | ३ स्वामिकराज

४ नन्तराज

और देंसरी प्रशस्ति शक संवत् ६३१ (वि० सं० ७६६=ई० स० ७०९) की है। यह राष्ट्रकूट राजा नन्दराजके समयकी है। इसमें राजाओंके नाम इस तरह दिये हैं:—

१ दुर्गराजै
 |
 २ गोविन्दराज
 |
 ३ स्वामिकराज
 |
 ४ नन्दराज

<sup>(</sup>१) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग २, पृ० २७६।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० २३४।

<sup>(</sup>३) सम्भव है यह दुर्गराज दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा दन्तिवर्मा प्रथम-का ही दूसरा नाम हो; क्योंकि एक तो इस छेखके दुर्गराजका और दन्तिवर्मा प्रथमका समय मिलता है और दूसरा दन्तिवर्माका ही दूसरा नाम दन्तिदुर्ग भी

इसमें नन्दराजकी उपाधि 'युद्धशूर ' लिखी है और इसमें उछि-खित किया हुआ दान कार्तिक शुक्क पूर्णिमाको दिया गया था। इसमें शक संवत्को यदि गत संवत् माना जाय तो उस दिन २४ अक्टूबर सन् ७०९ का होना सिद्ध होता है।

उपर्युक्त दोनों प्रशस्तियोंमें पहलेके तीनों नाम तो एक ही हैं केवल चौथे नाममें फर्क है । इनमेंके संवतों पर विचार करनेसे अनुमान होता है कि दूसरी प्रशस्तिका नन्दराज शायद पहली प्रशस्तिके नन्नराजका छोटा भाई होगा और उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ होगा । इनके ताम्रपत्रकी मुहरमें गरुड़की आकृति बनी है।

वि० सं० ९१७ (ई० स० ८६०) का एक लेखें भोपाल राज्यके पथारी स्थानसे मिला है। इसमें (मध्यभारतके) राष्ट्रकूट राजाओंकी वंशावली इस प्रकार लिखी है:---

> १ जेज्जट २ कर्कराज

३ परबल (वि० सं० ९१७)

इस परबलकी कन्या रन्नादेवीका विवाह बंगाल (गौड़ ) के पाल-वंशी राजा धर्मपालके साथ हुआ थाँ । इस परबलने नागावलोक ( नागभट ) को हराया था । यह नागभट प्रतिहारवंशी राजा वत्सराज-का पुत्र था। इसी नागभटका एक छेख मारवाङ राज्यके (बीछाड़ा

था जो दुर्गराजसे मिलता हुआ ही है। यदि यह ठीक हो तो इस लेखका गोबिन्द-राज दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज प्रथमका छोटा भाई होगा ।

<sup>(</sup>१) ऐपिमाफिया इण्डिका, भाग ९, पृ॰ २४८।

<sup>(</sup>२) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, प्र० १८५।

R Pure I

#### भारतके प्राचीन राजवेश ।

परगनेके) बुचकला गाँवसे मिला है । यह वि० सं० ८७२ (ई० स० ८१५) का है<sup>9</sup> ।

राष्ट्रकूट राजाओंका एक छेर्खे बुद्ध गयासे भी मिला है। इसमें इनकी वंशावली इस प्रकार दी है:—

> नन्न ( गुणावलीक ) | कीर्तिराज

तुङ्ग (धर्मावलोक)

इस तुङ्गकी कन्याका नाम भाग्यदेवी था। इसका विवाह पालवंशी राजा राज्यपालसे हुआ थाँ। यह राज्यपाल पूर्वोक्त धर्मपालकी पाँचवी पीढ़ीमें था। इस लेखमें संवत् १५ लिखा है। यह शायद इसका राज्यसंवत् हो। इसका समय वि० सं० १०२५ (ई० स० ९६८) के करीब होगा।

<sup>(</sup>१) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ९, पृ० १९८।

<sup>(</sup>२) राजेन्द्रलाल मित्रकी 'बुद्धगया,' पृ• १९५।

<sup>(</sup> ३ ) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, ५० १८९,

# इतिहास।

€>00€>

## मान्यखेट (दक्षिण) के राष्ट्रकूट।

[बि॰ सं॰ ६५० (ई॰ स॰ ५९३) के पूर्वसे वि॰ सं॰ १०३९ (ई॰ स॰ ९८५) के करीब तक]

सोलंकियों ( चालुक्यों ) के येवूरसे मिल्ने एक लेखमें और मिरजसे मिल्ने ताम्रपत्रमें लिखा है:—

> यो राष्ट्रक्रूटकुरुमिन्द्र इति प्रसिद्धं कृष्णाह्वयस्य सुतमष्ट्रशतेभसैन्यं। निर्जित्य दग्धनुपपंचशतो वभार मूयश्चलुक्यकुलवल्लभराजलक्ष्मीं॥

तद्भवो विक्रमादित्यः कीर्तिवर्मा तदात्मजः। येन चालुक्यराज्यश्रीरंतरायिण्यभृद्गवि॥

अर्थात्—उस (सोलंकी जयसिंह) ने आठसी हाथियोंकी सेनावाले राष्ट्रकूट कृष्णके पुत्र इन्द्रको जीत कर फिर सोलङ्कीवंशकी राज्यलक्ष्मीको धारण किया। (इसमेंके 'वल्लभराज' पदसे प्रकट होता है कि पहले यह उपाधि सोलङ्कियोंकी थी और बादमें इन्हींको जीत कर राष्ट्रकूटोंने भी इसे धारण कर लिया था।

विक्रमादित्यके पुत्र कीर्तिवर्मासे इस ( सोळङ्की ) वंशकी राज्यळक्ष्मी फिर चळी गई।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ८, पृ०१२–१४।

उपर्युक्त श्लोकों पर विचार करनेसे प्रतीत होता है कि सोछङ्की जयसिंहके दक्षिणविजय करनेके पहले वहाँपर राष्ट्रकूटोंका राज्य था। ईसवी सन्की पाँचवीं राताब्दिके अन्तिम भागके करीब उसपर सोल्रङ्की जयसिंहने अधिकार कर लिया। परन्तु वि० स० ८०५ और ८१० (ई० सं० ७४७ और ७५३) के बीच सोल्रङ्की राजा कीर्तिवर्मासे राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्गने उक्त दक्षिणी राज्यका बहुतसा भाग वापिस छीन लिया।

छेखों और ताम्रपत्रों आदिमें इस दन्तिदुर्गके वंशका इतिहास इस प्रकार मिळता है:—

### १ दन्तिवर्मा (दन्तिदुर्ग प्रथम )।

यह राजा पूर्वोल्लिखित कृष्णके पुत्र इन्द्रका वंशज था। राष्ट्रकूटोंकी इस शाखाकी प्रशस्तियोंमें सबसे पहला नाम यही मिलता है।

इसका समय विक्रम संवत् ६५० (ई० स० ५९३) के पूर्व होगा।

#### २ इन्द्रराज (प्रथम)।

यह दन्तिवर्माका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

इसका और इसके पिताका नाम इलोराकी गुफाके दशावतारके मन्दि-स्के लेखेंसे लिया गया है। इसमें अमोधवर्ष (प्रथम) तककी वंशा-बली दी है। परन्तु दन्तिदुर्ग (द्वितीय) के बादके कुछ नाम छोड़ दिये गये हैं। इन राष्ट्रक्टोंके अन्य लेखोंमें दन्तिवर्मा (प्रथम) और इन्द्र-राज (प्रथम) के नाम नहीं हैं।

उनमें गोविन्द प्रथमसे ही वंशावली प्रारम्भ होती है।

<sup>🕻</sup> १ ) केव टैम्पल इन्सकिपशन्स, पृ० ९२।

### ३ गोविन्दराज (प्रथम)।

यह इन्द्रराजका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ। पुलकेशी (द्वितीय) के शक संवत् ५५६ (वि० स० ६९१=ई० स० ६३४) के एहोलेसे मिले लेखेसे प्रकट होता है कि मंगलीशके मारे जाने और उसके भतीजे पुलकेशी (द्वितीय) के राज्यारोहणके समय इनके राज्यमें गड़बड़ देख कर अन्य राजाओंके साथ गोविन्दराजने भी अपने पूर्वजोंके राज्यको एकवार फिर प्राप्त कर लेनेकी कोशिश की थी। परन्तु उसमें उसे सफलता प्राप्त नहीं हुई। अन्तमें इन दोनोंके आपसमें मित्रता हो गैई।

इससे प्रकट होता है कि यह पुलकेशी (द्वितीय) का समकालीन था। अतः इसका समय वि० सं० ६९१ (ई० स० ६३४) के करीब होना चाहिये।

#### ४ कर्कराज ( कक प्रथम )।

यह गोविन्दराज (प्रथम ) का पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके समय ब्राह्मणोंने अनेक यज्ञ किये थे। यह ख़ुद भी वैदिक मतका माननेवाळा और दानी था। इसके दो पुत्र थे—इन्द्रराज और ऋष्णराज।

### ५ इन्द्रराज (द्वितीय)।

यह कर्कराजका बड़ा पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा। इसकी स्त्री चालुक्य( सोलङ्की )वंशियोंकी कन्या और चन्द्रवंशियोंकी

<sup>(</sup>१) एपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० ५-६ ह

<sup>(</sup> २ ) लब्ध्वा कालं सुवसुपगते जनुमप्यायिकाख्ये, गोविन्दे च द्विरद्निकरैरुत्तरास्योधिरथ्या । यस्यानीकैर्युधिभयरसज्ञस्वमेकः प्रयातः, तत्रावासं फलसुपकृतस्यापरेणापि सद्यः ॥

नवासी थी। इससे प्रकट होता है कि इसके समय राष्ट्रकूटों और पश्चिमी चालुक्योंमें किसी प्रकारका झगड़ा न था।

६ दन्तिवर्मा (दन्तिदुर्ग द्वितीय )।

यह इन्द्रराज (द्वितीय) का पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ । इसने विक्रम संवत् ८०४ और ८१० (ई० स० ७४८ और ७५३) के बीच सोलङ्की (चाल्लक्य) कीर्तिवर्मा (द्वितीय)के राज्यके उत्तरी भाग वातापी पर अधिकार कर दक्षिणमें फिर राष्ट्रकूट राज्यकी स्थापना की । यह राज्य इस वंदामें करीब २२५ वर्ष तक रहा था।

राक संवत् ६७५ (वि० सं० ८१०=ई० स० ७५३) का एक दानपत्रे सामनगढ़ (कोल्हापुर राज्य) से मिला है। इसमें लिखा है:—

माहीमहानदीरेवारोधोभित्तिविदारणं

यो वहुमं सपिंद दंडह्रकेन जित्वा राजाधिराजपरमेश्वरतामुपैति ॥ कांचीशकेरह्ननराधिपचोह्नपाण्ड्य-श्रीहर्षवज्रटविमेद्विधानद्क्षम् ॥ कण्णाटकं बह्मनन्तमजेयरत्ये ( ध्ये )-भृत्यैः कियद्भिरपि यः सहसा जिगाय॥

अर्थात्—इस ( दिन्तिवर्मा द्वितीय ) के हाथी माही, महानदी और नर्मदा तक पहुँचे थे।

इसने ब्रह्म (पश्चिमी चालुक्य राजा कीर्तिवर्मा द्वितीय) को जीतकर राजाधिराज और परमेश्वरकी उपाधि प्रहण की थी और थोड़ीसी

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग ११, पृ० १११।

रथोंकी फौज लेकर ही कांची, केरल, चोल और पाण्ड्य देशके राजा-भोंको तथा ( कन्नीजके ) राजा हर्षको और वज्रटको जीतनेवाली कर्णाटककी बड़ी सेनाको हराया था। ( कर्नाटककी सेनासे चाल्रक्यों-की सेनाका ही तात्पर्य है । )

इसी प्रकार इसने कलिङ्ग, कोसल, श्रीशैल (मद्रासके कर्नूल जिलेमें ) मालव, लाट और टंकके राजाओंको तथा शेषों ( नागवंशियों ) को जीता था। उज्जयिनीमें इसने बहुत से सुवर्ण और रत्नोंका दान दिया था।

इससे प्रकट होता है कि यह दक्षिणका प्रतापी राजा था । इसकी माताने भी इसके राज्यके करीब करीब सब ही गाँवोमेंसे थोड़ी बहुत पृथ्वी दान की थी।

श० सं० ६७९ ( वि० सं० ८१४=ई० स० ७५७ ) का एक ताम्रेपत्र वक्कलेरीसे मिला है। इससे प्रकट होता है कि यद्यपि श० सं० ६७५ (वि० सं० ८१०=ई० स० ७५३ ) के पूर्व ही दिन्तदुर्गने चालुक्य ( सोलङ्की ) कीर्तिवर्मा ( द्वितीय ) के राज्यपर अधिकार कर लिया था, तथापि श० सं० ६७९ (वि० सं० ८१४ =ई० सं० ७५७ ) तक भी सोलङ्की राज्यके दक्षिणी भागपर इसी कीर्तिवर्मा (द्वितीय) का अधिकार था।

शक संवत् ६७९ (वि० सं० ८१८=ई० स० ७५७ ) कः गुजरातके महाराजाधिराज कर्क्कराज (द्वितीय) का एक ताम्रपत्रैं सूर-

<sup>(</sup>१) एहोळेके छेखमें लिखा है:-

<sup>.</sup> अपरिमितविभृतिस्फीतसामंतसेनामणिमुकुटमयृखाक्रान्तपादारविंदः । युधि पतितगजेन्द्राक्रन्दबीभस्सभूतो भयविगालितहर्षो येन चाकारि हर्षः ॥ अर्थात्—चाछुक्यराज पुलकेशी द्वितीयने वैसवंशी राजा हर्षको हराया।

<sup>(</sup>२) एपिप्राफिया इण्डिका, भाग ५, पु॰ २०२।

<sup>(</sup>३) जर्नल बॉम्बे एशियादिक सोसाइटी, भाग १६, पृ० १०६।

तके पाससे मिला है। इससे प्रकट होता है कि इस दन्तिवर्मा (दन्ति-दुर्ग द्वितीय ) ने अपनी सोलङ्कियों पर की विजयके समय लाट देश ( गुजरात ) का अधिकार अपने रिश्तेदार कर्कराज ( द्वितीय ) को दे दिया थाँ।

इसके दिन्तिवर्मा और दिनतिदुर्ग दोनों नाम मिलते हैं। इसके नामके आगे निम्नलिखित उपाधियाँ लगी पाई जाती हैं:—

महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभद्वारक, पृथ्वीवछम, वछम, खङ्गा-वळोक, साहसतुङ्ग, वैरमेघ, आदि ।

वास्तवमें पश्चिमके सोलङ्कियोंकी मुख्य उपाधि वल्लमराज थी और उन्होंको जीतकर राष्ट्रकूटोंने भी इसे धारण कर लिया था । इसीसे अरब लेखकोंने अपने लेखोंमें बलहरा शब्दका प्रयोग किया है । यह बिक्लमराजका ही बिगड़ा हुआ रूप है।

खङ्गावलोक उपाधिसे शायद यह तात्पर्य होगा कि इसकी दृष्टि शत्रु-ओंके लिये खङ्गके समान भयंकर होती थी।

इन बातोंसे प्रकट होता है कि यह राजा बड़ा प्रतापी था और इसका राज्य गुजरात और माछवेकी उत्तरी सीमासे छेकर दक्षिणमें रामेश्वर तक फैला हुआ था।

#### ७ कृष्णराज (प्रथम )।

यह इन्द्रराज (द्वितीय) का छोटा भाई और दन्तिदुर्गका चचा था, तथा दन्तिदुर्गके मरने पर राज्यका अधिकारी हुआ था।

<sup>(</sup>१) उस समय गुजरातका शासक गुर्जर जयभट्ट तृतीय था। इसका चेदि से० ४८६ (वि० सं० ७९३) का ताम्रपत्र मिला है। इसके बाद ही दन्ति-वर्मा द्वितीयने इससे वहाँका राज्य छीन कर्कराजको दिया होगा।

शक संकत् ६९४ (वि० स० ८२९=ई० स० ७७२) की इसकी एक प्रशैस्ति मिली है।

शक संवत् ७३० (वि० सं० ८६४=ई० स० ८०७) का एक ताम्रपत्रे वाणी गाँव (नासिक) से मिला है । यह राष्ट्रकूट राजा। गोविन्दराज (तृतीय) का है । इसमें इस कृष्णराजके विषयमें इस प्रकार लिखा है:—

यश्चालुक्यकुछाद्नृनविबुधवाताश्रयो वारिधे-र्र्हक्ष्मीम्मन्द्रवत्सछीछमचिरादाकृष्टवान् वह्नमः ।

अर्थात्—जिस तरह समुद्रमंथनके समय मन्दराचल पर्वतने समु-द्रसे लक्ष्मीको बाहर निकाल लिया था उसी तरह बल्लभ (कृष्णराजः प्रथम) ने चालुक्य (सोलङ्की) वंशसे लक्ष्मीको खींच लिया।

शक संवत् ७३४ (वि० सं० ८६९—ई० स० ८१२) का एक ताम्रपैत्र बड़ौदासे मिला है। यह गुजरातके राष्ट्रकूट राजा कर्कराज-का है। इसमें भी इस कृष्णराजके विषयमें लिखा है:—

· यो युद्धकण्डूतिगृहीतमुचैः शौर्योष्मसंदीपितमापतन्तम् । महावराहं हरिणीचकार प्राज्यप्रभावः खलु राजसिंहः ॥

अर्थात—राजाओंमें सिंहरूप कृष्णराज (प्रथम) ने अपनी शक्तिके घमण्ड और युद्धकी इच्छासे आते हुए महावराह (कीर्तिवर्मा द्वितीय) को हरिण बना दिया (भगा दिया)।

' यह घटना सम्भवतः वि० सं० ८१४ (ई० स० ७५७) के निकटकी होगी।

<sup>(</sup>१) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग १४, पृ० १२५।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ११, पृ० १५७।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १२, पृ० १५९।

अप्यत्ताकरका सुर चाट्यास्था। ेंद्रप

सोलङ्कियोंके ताम्रपत्रों पर वराहका चिह्न बना होनेसे ही प्रशस्तिके लेखकने कीर्तिवर्माका वराहके नामसे उल्लेख किया है।

इससे यह भी प्रतीत होता है कि इस कृष्णराजके समय कीर्ति-वर्मा (द्वितीय) ने अपने गए हुए राज्यको फिर प्राप्त करनेकी चेष्टा की थी। परन्तु इस कार्यमें उसका सफल होना तो दूर रहा उलटा रहा सहा राज्य भी उसके हाथसे निकल गया।

दक्षिण हैदराबाद (निजामराज्य) के एलापुर (इलोरा) की प्रसिद्ध गुफार्मेका कैलासभवन नामक शिवका मन्दिर इसीने बनवाया था। यह मन्दिर पर्वतको काट कर बनाया गया है और अपनी कारीगरीके लिए भारतभरमें प्रसिद्ध है। इसने और भी अनेक शिवमन्दिर बनवाए थे। अतः सिद्ध होता है कि यह शिवजीका बड़ा भक्त था।

कृष्णराजकी निम्नलिखित उपाधियाँ मिलती हैं:— अकालवर्ष, ग्रुभतुङ्ग, बल्लभ और श्रीवल्लभ। इसने बलदर्भित राहप्पको हराया था।

इसके समयकी एक प्रशैक्ति हित्तमतूरसे और भी मिछी है। इसमें संवत् नहीं है।

मि० विन्सेण्ट स्मिथ आदि विद्वानोंका अनुमान है कि इस (कृष्ण प्रथम) ने अपने भतीजे दन्तिदुर्ग (द्वितीय) को गद्दीसे उतारकर राज्यपर अविकार कर छिया थाँ। परंतु यह बात ठींक प्रतीत नहीं

<sup>(</sup>१) कुछ विद्वान् गुजरातके स्वामी कर्कराज द्वितीयका ही दूसरा नाम राहप्य अनुमान करते हैं। अतः सम्भव है कि इसी युद्धके कारण गुजरातके राष्ट्रकूटोंकी इस शाखाकी समाप्ति हो गई हो।

<sup>(</sup>२) ऐपिय्राफिया इण्डिका भाग ६, पृ० १६१।

<sup>(</sup>३) ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, ए० २१६।

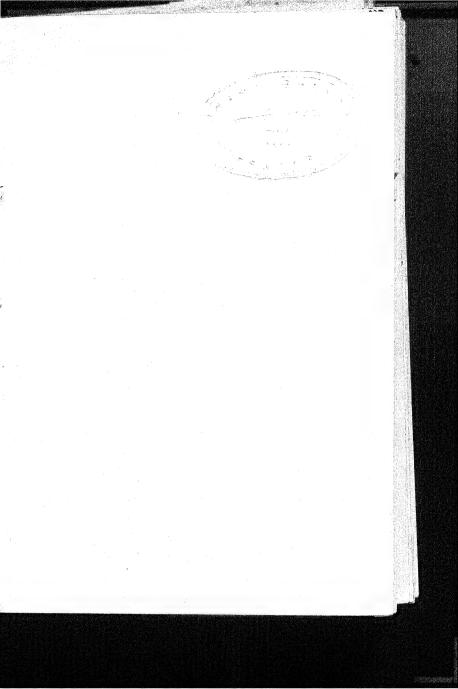

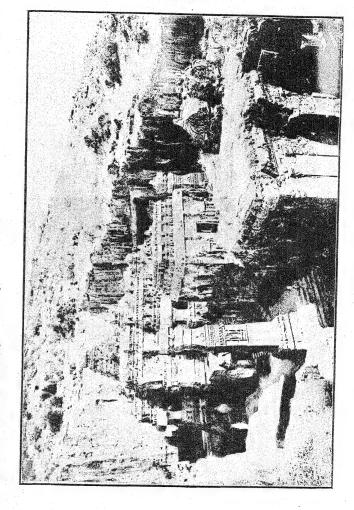

इलीराको गुफाका--- 'कैलास भवन' ।

होती । उछटा कावी और नवसारीसे मिछे दानपैत्रोंमें 'तस्मिन्दिवं गते' (अर्थात् दिन्तदुर्गके स्वर्ग जानेपर ) छिखा होनेसे स्पष्ट प्रकट होता है कि यह अपने भतीजे (दिन्तदुर्ग) के मरनेपर ही गद्दी पर बैठा था।

बड़ोदासे मिले ताम्रपेत्रसे प्रकट होता है कि इसी राष्ट्रकूट वंशके किसी राजपुत्रने राज्यपर अधिकार करनेकी कोशिश की थी। परंतु कृष्णराजने उसे दबा दियाँ। सम्भव है यह राजपुत्र दिन्तिदुर्ग दितीयका पुत्र ही हो और उसके निर्बल या छोटे होनेके कारण ही राज्यपर कृष्ण-राजका अधिकार हो गया हो।

यद्यपि करडाँसे मिळे दानपत्रमें स्पष्ट तौरसे ळिखा है कि दन्तिदुर्गके अपुत्र मरने पर ही उसका चचा ऋष्ण उसका उत्तराधिकारी हुआ था, तथापि इस दानपत्रके उक्त घटनासे २०० वर्ष बादके होनेसे इसपर पूरी तौरसे विश्वास नहीं किया जा सकता।

इसका राज्यारोहण वि० सं० ८१७ (ई० स० ७६०) के करीब हुआ होगा।

इसके दो पुत्र थे-गोविन्दराज और ध्रुवराज।

कुछ छोग हलायुधरचित कविरहस्यके नायक राष्ट्रकूट कृष्णसे कृष्ण प्रथमका ही तात्पर्य छेते हैं। परंतु दूसरे छोग उससे कृष्ण तृतीयका अनुमान करते हैं। उसमें छिखा है:—

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ५, ५० १४६, और जर्नल बॉम्बे एकि-याटिक सोसायटी भाग १४, ५० २५७।

<sup>(</sup>२) जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसायटी, भाग ८, पृ० २९२-२९३।

<sup>(</sup>३) यो वंश्यमुन्सूच्य विमार्गभाजं राज्यं स्वयं गोत्रहिताय चके। कुछ लोग इस घटनासे गुजरातके राजा कर्कराज द्वितीयसे राज्य छीननेका तात्पर्य निकालते हैं। सम्भव है दन्तिवर्मा द्वितीयके बाद इसने कुछ गड़बड़ मचाई हो।

<sup>(</sup>४) जनरल रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग ३।

<sup>(</sup> ५ ) इस मतके अनुयायी कविरहस्यका रचनाकाल वि॰ सं॰ ८६७ (ई॰ स॰ ८९०) मानते हैं।

अस्त्यगस्त्यमुनिज्योत्स्नापवित्रे दक्षिणापथे ।

अस्त्यगस्त्यमुनिज्यात्स्नापवित्रं दक्षिणापथे। कृष्णराज इति ख्यातो राजा साम्राज्यदीक्षितः॥

कस्तं तुछयति स्थाम्ना राष्ट्रकृटकुछोद्भवं।

सोमं सुनोति यञ्जेषु सोमवंशविभूषणः । पुरः सुवति संग्रामे स्यन्दनं स्वयमेव सः॥

अर्थात्—दक्षिण भारतमें कृष्णुराज नामका बड़ा प्रतापी राजा है 🛭

उस राठोड़ राजाकी कौन बराबरी कर सकता है।

यह चन्द्रवंशीराजा अनेक यज्ञ करता रहता है और युद्धमें अपनाः स्थ अगार्डा रखता है।

८ गोविन्दराज (द्वितीय)।

यह कृष्णराज प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

शक संवत् ६९२ (वि० सं० ८२७=ई० स० ७७०) का इसका एक ताम्रपत्रे मिला है। इससे प्रकट होता है कि इसने वेंगि (गोदा-वरी और कृष्णा नदियोंके बीचका पूर्वी समुद्रतटके देश) को जीता था। इसमें इसको युवराज लिखा है। अतः उस समय तक इसका पिता कृष्णराज प्रथम जीवित था।

वाणी—डिंडोरी, बड़ोदा और राधनपुरके दानपत्रोंमें इसका नाम न होनेसे अनुमान होता है कि इसके छोटे भाई ध्रुवराजने इसके राज्यपर अधिकार कर लिया था। वर्धाके ताम्रपत्रसे प्रकट होता है कि यह राजा (गोविन्दराज द्वितीय) भोग विलासमें अधिक लगा रहता

<sup>(</sup>१) एपिय्राफिया इण्डिका भाग ६, पृ० २०९।

था और राज्यका भार इसने अपने छोटे भाई निरुपम पर डाल रक्खा था । सम्भव है इसीसे इसके हाथसे राज्याधिकार निकल गया हो । पैठनसे मिले ताम्रपत्रेंसे प्रकट होता है कि इस (गोविन्दराज द्वितीय ) ने अपने पड़ोसी मालव, कांची और वेंगी आदि देशोंके राजाओंकी सहायतासे अपने गये हुए राज्यपर एक वार फिर अधिकार करनेकी चेष्टा की थी । परन्तु निरुपम (ध्रुवराज) ने इसे हरा कर राज्यपर पूर्ण रूपसे अधिकार कर जिया।

दिगम्बरजैनसंप्रदायके आचार्य जिनसेनने अपनी बनाई 'हरिवंश-पुराण' नामक पुस्तकके अन्तमें लिखा है:—

शाकेष्वब्दशतेषु सप्तसु दिशं पञ्चोत्तरेषूत्तरां पातीन्द्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणाम् । पूर्वी श्रीमद्द्वन्तिभूभृति नृपे वत्सादि( धि )राजेऽपरां सोर्या(रा)णामधिमण्डले(लं)जययुते वीरे वराहेऽवति ॥ अर्थात्—शक सवत् ७०५ ( वि० सं० ८४०=ई० स० ७८३ )

में, जिस समय उक्त पुराण बनाया गया था उस समय, उत्तरिद्शामें इन्द्रायु वका, दक्षिणमें कृष्णके पुत्र श्रीवल्लभका, पूर्वमें अवन्तिके राजा बत्सराजका और पश्चिममें वराहका राज्य था।

इससे प्रनीत होता है कि श० सं० ७०५ (वि० सं० ८४०) तक भी योविन्दराज द्वितीय ही राज्यका स्वामी था; क्योंकि कावी और

(१) गोविन्दराज इति तस्य वभूव नाम्ना सूतुः स भोगभरभंगुरराज्यचिन्तः। आत्मानुजे निरुपमे विनिवेष्य सम्यक् साम्राज्यमीश्वरपदं शिथिलीचकार ॥

अर्थात् - कृष्णराज प्रथमके पुत्र गोविन्दराज द्वितीयने भोगविलासमें फँसकर राज्यका कार्य अपने छोटे भाई निरुपमको सौंप दिया । इससे उसका प्रभुत्व विथिल हो गया।

<sup>(</sup>२) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०७।

<sup>(</sup>३) बहुतसे लोग इस स्थानपर गोविन्द तृतीयका होना मानते हैं।

पैठनके ताम्रपत्रोंसे पता चलता है कि गोविन्द द्वितीयकी उपाधि 'बहुउम' और इसके छोटे भाई ध्रुवराजकी उपाधि 'कलिबहुउम' थी।

्रहस (गोविन्द द्वितीय) की निम्नलिखित उपाधियाँ भी मिलती

हैं—महाराजाधिराज, प्रभूतवर्ष और विक्रमावलोक ।

गोविन्दके राज्यारेाहणका समय वि० सं० ८३० (ई० स० ७७३) के करीब होगा, क्यों कि इा० स० ६९४ (वि० स० ८२९ = ई० स० ७७२) की इसके पिता कृष्णराज प्रथमकी एक प्रशस्ति मिली है।

#### ९ धुवराज।

यह कृष्णराज प्रथमका पुत्र और गोविन्दराज द्वितीयका छोटाभाई थां । यह अपने बड़े भाई गोविन्दराज (द्वितीय) को राज्यसे हटाकर स्वयं ही गदीपर बैठ गया था ।

यह बड़ा वीर और योग्य शासक था। इसीसे इसको 'निरुपम' भी कहते थे। इसने कांचीके पछ्ठवराजाको हराकर उससे दंडस्वरूप हाथी लिये थे, चरे देशके राजाको जो कि गङ्गवंशका था केद कर लिया था और गौड़ देशके राजाको जीतनेवाले उत्तरके पड़िहार राजा वत्सराज पर चढ़ाईकर उसे मारवाड़ (भीनमाल) की तरफ भगा दिया और उसके दो छत्र भी छीन लिये। ये छत्र वत्सराजने गौड़ देशके राजासे लिये थे।

गोविन्द (द्वितीय) के इतिहासमें उद्भृत किये हरिवंशपुराणके स्रोकमें इसी वत्सराजका उल्लेख किया गया है।

नवसारीके दानपत्रसे ज्ञात होता है कि इस ध्रुवराजने कोशल-देशके राजासे भी एक छत्र छीना था। इसके प्रमाणमें वर्धाका ताम्रपत्र

34

मान्यखेटके राष्ट्रकूट।

उपिस्थित किया जा सकता है। उसमें ध्रुवराजके पास तीन श्वेत छत्रोंका होना लिखा है। अत: इनमेंसे दो तो वत्सराजसे छीने हुए थे और तीसरा कोशलके राजासे लिया हुआ होगा।

सम्भवतः ध्रुवराजका अधिकार उत्तरमें अयोध्यासे लगाकर दक्षिणमें रामेश्वर तक था।

पद्दकल, नरेगल और लक्ष्मेश्वरसे कनाड़ी भाषाकी तीन प्रशस्तियाँ मिली हैं। ये शायद इसीके समयकी होंगी।

इसकी आगे लिखी उपाधियाँ मिलती हैं—कलिवल्लभ, निरुपम, धारावर्ष, श्रीवल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, आदि।

श्रवणबेलगोलासे एक कनाड़ी भाषाका टूटा हुआ लेखें और भी मिला है। यह महासामन्ताधिपति कम्बय्य (स्तम्भ) रणावलोकके समयका है। इसमें इस रणावलोकको श्रीवल्लभका पुत्र लिखा है। सम्भव है इस श्रीवल्लभसे ध्रुवराजका ही तास्पर्य हो।

भ्रुवराजका राज्यारोहणकाल वि० स० ८४२ ( ई० स० ७८५) के करीब होना चाहिये।

जिस समय इसने अपने बड़े भाई गोविन्दराज द्वितीयके राज्य पर आर्थिकार किया था उस समय गङ्ग, वेङ्गि<sup>3</sup>, काञ्ची और माठवाके राजा-ओंने उस (गोविन्द) की सहायता की थी। परन्तु इस (ध्रुवराज) ने उन्हें परास्त करके राज्य पर अधिकार कर छिया।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग ११, पृ० १२५; ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १६३, और ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १६६।

<sup>(</sup>२) कीलहानेकी लिस्ट और इन्सिकपशन्स ऑफ सदर्न इण्डिया नं ० ६०।

<sup>(</sup>३) उस समय वेङ्गिका राजा शायद पुर्वी चाछक्यवंशी विष्णुवर्धन चतुर्थ होगा।

इसने अपने जीतेजी अपने पुत्र गोविन्द तृतीयको कंठिका-कोंकण-से लगाकर खंभात तकके प्रदेशका शासक बना दिया था।

## १० गोविन्दराज (तृतीय)।

यह ध्रुवराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

सब पुत्रोंमें योग्यतम देखकर अपने जीते जी ही ध्रुवराजने इसे राज्य देना चाहा था। परन्तु इसने इसके छिए इनकार कर दिया और केवछ युवराजकी हैसियतसे ही सब राजकाज करता रहा।

इसके समयके ६ ताम्रपत्र मिले हैं। इनमेंका पहली राक संवत् ७१६ (वि० सं० ८५१ = ई० ७९४) का है। यह पैठनसे मिला था। दूसरा राक संवत् ७२६ (वि० सं० ८६१=ई०स० ८०४) का है। यह सोमेश्वरसे मिला था। इसमें इसकी स्त्रीका नाम गामु-ण्डब्बि लिखा है। इससे यह भी प्रतीत होता है कि इसने काञ्ची (कांजीवरं) के राजा दन्तिगको हराया था।

यह दन्तिग शायद प्रकुववंशी दन्तिवर्मा होगा; जिसके पुत्र नंदि-वर्माका विवाह राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्षकी कन्या शंखासे हुआ था।

तीसरा और चौथा ताम्रपत्र श०सं० ७३० (वि० सं०८६५ = ई० स० ८०८) का है । इनमेंके पिछले ताम्रपत्रसे ज्ञात होता है कि इसने (अपने भाई) स्तम्भकी अध्यक्षतामें एकात्रित हुए बारह राजा-ओंको हराया था। (इससे अनुमान होता है कि ध्रुवराजके मरने पर अन्य पड़ोसी राजाओंकी सहायतासे स्तम्भने राज्य पर अधिकार करनेकी

<sup>(</sup>१) ऐपिद्याफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० १०५।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ११, पृ० १२६।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्डिकेरी भाग ११, पृ० १५७ और एपिप्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० २४२।

चिष्टा की होगी।) तथा अपने पिता (ध्रुवराज) द्वारा कैद किए गये चेर (कोइम्बट्टर) के राजा गंगको छोड़ दिया था। परन्तु जब इसने फिर बगावत पर कमर बाँधी तब उसे दुबारा पकड़ कर कैद कर दिया। इससे यह भी ज्ञात होता है कि इस (गोविन्दराज तृतीय) ने गुज-रातके राजा पर चढ़ाई कर उसे भगा दिया, मालवाको जीता और विन्ध्याचलकी तरफकी चढ़ाईमें माराशर्वको वशमें कर वर्षाऋतुकी

समाप्ति तक श्रीभवन ( मळखेड़ ) में निवास रक्खा और शरद ऋतुके आने पर तुंगभद्रा नदीकी तरफ आगे बढ़ काञ्चीके पछव राजाको

हराया । इसके बाद इसकी आज्ञासे वेङ्गि (कृष्णा और गोदावरीके बीचका प्रदेश) के राजाने आकर इसकी अधीनता स्वीकार की । यह

राजा शायद पूर्वी चालुक्यवंशका विजयादित्य द्वितीय होगा ।

राक संवत् ७२६ के ताम्रपत्रमें भी तुङ्गभद्रातककी यात्राका उछेख होनेसे प्रकट होता है कि ये घटनाएँ श० सं० ७२६ (वि० सं० ८६१ = ई० स० ८०४) के पूर्व ही हो चुकी थीं।

उपर्युक्त तीसरा और चौथा ताम्रपत्र राधनपुर और वाणी डिण्डो-रीसे मिला है। ये मयूरखंडीसे लिखवाए गये थे। यह स्थान आज-कल नासिक जिलेमें मोरखण्डके नामसे प्रसिद्ध है।

पाँचवाँ ताम्रपेत्र शक संवत् ७३४ (वि० सं०८६९ = ई० स०८१२) का है। इसमें गुजरातके राजा कर्कराज द्वारा दिये गये दानका वर्णन है।

<sup>(</sup>१) यह विक्रिका पूर्वी चाछक्यवंशी विजयादित्य द्वितीय (नरेंद्रमृगराज) होगा।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १२, पृ० १५६।

छठा ताम्रपेत्र श० सं० ७३५ (वि० सं० ८७० = ई० स० ८१२) का है। इससे प्रतीत होता है कि इस (गोविन्दराज तृतीय) ने छाटे देश (गुजरातका मध्य और दक्षिणी भाग) को जीतकर अपने छोटे भाई इन्दराजको वहाँका राज्य दे दिया था। इसी इन्दराजने गुजरातमें राष्ट्रकूटोंकी दूसरी शाखा स्थापित की।

जपर लिखी बातों पर विचार करनेसे पता चलता है कि यह बड़ा प्रतापी राजा था। उत्तरमें मालवासे दक्षिणमें कांचीपुर तकके राजा इसकी आज्ञाका पालन करते थे और नर्मदा तथा तुङ्गभद्राके बीचका प्रदेश इसीके शासनमें था।

राक सं० ७३५ (वि० सं० ८७० = ई० स० ८१३) का एक ताम्रपत्र कदंब (माइसोर) से और भी मिला है। इसमें विजयकी-र्तिके शिष्य जैनमुनि अर्ककीर्तिको दिये गये दानका उल्लेख है।

विजयकीर्ति कुळाचार्यके शिष्य थे और यह दान गंगवंशी राजा चाकिराजकी प्रार्थना पर दिया गया था।

इस दानपत्रमें उस दिन मंगळवार होना छिखा है। परन्तु गणितानुसार उस दिन शुक्रवार आता है। अतः यह दानपत्र सान्दिग्ध प्रतीत होता है।

पहले गोविन्द द्वितीयके इतिहासमें हरिवंशपुराणका एक श्लोक उद्भृत किया गया है। उसका दृसरा पाद इस प्रकार है:—

'पातींद्रायुधनाम्नि कृष्णनृपजे श्रीवल्लभे दक्षिणां।'

कुछ विद्वान् इस ' कृष्णनृपने ' का सम्बन्ध 'श्रीवछुभे ' से लगाते हैं और कुछ ' इन्द्रायुधनाम्नि ' से करते हैं। पहले मतके अनु-

- ( १ ) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ३, ए० ५४।
- (२) तापी और माही निदयोंके बीचका देश।
- ( ३ ) इण्डियन ऐण्टिकोरी, साग १२, पृ० १३।

सार इस श्लोकका सम्बन्ध गोविन्द द्वितीयसे होता है परन्तु पिछले मता-नुसार इन्द्रायुधको कृष्णका पुत्र मान लेनेसे श्रीवछुभ खाली ही रह-जाता है। अतः इस मतको माननेवाले श० सं० ७०५ में गोविन्द द्विती-यके बदले गोविन्द तृतीयका होना अनुमान करते हैं।

वि० सं० ९२३ (ई० स० ८६६) की एक प्रशस्तिमें लिखा है कि इस गोविन्द ( तृतीय ) ने केरल, मालव, गुर्जर और चित्रकूटको विजय किया था। इसका राज्यारोहणकाल वि० सं० ८५० (ई० स० ७९३) के निकट होना चाहिये। इसने वेंगीके पूर्वी चालुक्य राजा द्वारा मान्यखेटके रक्षार्थ उसके चारों तरफ शहरपनाह बनवाई थी।

मुंगेरसे मिली एक प्रशस्तिमें लिखा है कि राष्ट्रकूट राजा परबलकी कन्या रण्णा देवीका विवाह बंगालके पालवंशी राजा धर्मपालसे हुआ था। डाक्टर कीलहार्न इससे गोविन्द तृतीयका तात्पर्य लेते हैं परन्तु सर भाण्डारकर इसे कृष्णराज द्वितीय अनुमान करते हैं

## ११ अमोघवर्ष ( प्रथम )।

यह गोविन्द तृतीयका पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा। इस राजांके असली नामका पता अबतक नहीं लगा है। शायद इसका नाम शर्व हो। परन्तु ताम्रपत्रों आदिमें यह अमोघवर्षके नामसे ही प्रसिद्ध है। जैसे:—

> ' स्वेच्छागृहीतविषयान् दढसंगभाजः । प्रोद्धृत्तदप्ततरशोक्षिकराष्ट्रकूटान् ॥ उत्खातखड्गनिजबाहुबछेन जित्वा । यो मोघवषमचिरात्स्वपदे व्यथत्त ॥

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग २१, पृ० २५४।

<sup>(</sup>२) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, पृ० १८५।

अर्थात्—बागी होकर दबा लिया है देश जिन्होंने ऐसे राष्ट्रकूटोंको परास्त करके उस (कर्कराज) ने अमोघवर्षको राजगदीपर बिठाया।

लेकिन असलमें यह इसकी उपाधि ही होगी। इसकी आगे लिखी भी उपाधियाँ मिलती हैं:—- रुपतुङ्ग (महाराजशर्व), महाराजशण्ड, अतिशयधवल, वीरनारायण, पृथिवीवल्लभ, श्रीपृथिवीवल्लभ, लक्ष्मीवल्लभ, महाराजाधिराज, भटार, परमभद्यारक।

इसके पास ये सात वस्तुएँ राज्यचिह्नस्वरूप थीं:---

तीन श्वेतछत्र, एक शंख, एक पालिध्वज और एक ओककेतु । इनमेंसे तीन श्वेतछत्रोंसे गोविन्द द्वितीय द्वारा प्राप्त किये छत्रोंका ताल्पर्य होगा ।

इसके समयकी प्रशस्तियोंका वर्णन नीचे दिया जाता है:---

शक सं० ७३८ (वि० सं० ८७३ — ई० स० ८१७) का गुजरातके राष्ट्रकूट राजा कर्कराजका एक ताम्रपत्रे बड़ोदासे मिला है। यह कर्कराज अमोधवर्षका चचेरा भाई था।

शक सं० ७४९ (वि० सं० ८८४ = ई० स० ८२७) का एक दानपत्रें कावी (भड़ोच जिला) से मिला है। इसमें गुजरातके गोविन्दराज द्वारा दिये गये दानका उल्लेख है। शक संवत् ७५७ वि० सं० ८९२ = ई० स० ८३५) का एक ताम्रपत्रें वड़ोदासे मिला है। यह गुजरातके राजा महासामन्तााधेपित राष्ट्रकूट ध्रुवराजें

<sup>(</sup>१) जर्नल, नाँबे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, भाग २०, पृ० १३५।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग ५, पृ० १४४।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १४, पृ० १९९।

<sup>(</sup>४) कुछ विद्वानोंका अनुमान है कि ठाटके राजा ध्रुवराज प्रथमने अमोष वर्षके खिळाफ शायद कुछ गड़बड़ मचाई थी। इसीसे अमीघवर्षको उसपर चढ़ाई करनी पड़ी। सम्भवतः इसी युद्धमें वह मारा गया होगा।

( प्रथम ) का है। इससे प्रकट होता है कि अमोधवर्षके चाचाका नाम इन्द्रराज था और उसके पुत्र ( अमोघवर्षके चचेरे भाई ) कर्क-राजने बगावत करनेवाले राष्ट्रकूटोंसे युद्ध कर अमोधवर्षको राज्य दिल-वाया था।

श० सं० ७६५ ( वि० सं० ९०० = ई० स० ८४३ ) का एक लेखें कन्हेरी (धाना जिला) की एक गुफामें लगा है। इससे ज्ञात होता है कि उस समय अमोघवर्षका राज्य था और इसका महा-सामन्त पुछशक्ति सारे कोंकण प्रदेशका शासक था। यह पुछशक्ति उत्तरी कोंकणके शिलाहारवंशका था।

श० सं० ७७५ ( वि० सं० ९१० = ई० स० ८५३) का एक लेखें महासामन्त पुछुशक्तिके उत्तराधिकारी कर्पार्द (द्वितीय ) का मिला है। यह लेख पूर्वोक्त कन्हेरीकी एक दूसरी गुफामें लगा है। विद्वान् लोग इसका वास्तविक संवत् श० सं० ७७३ (वि० सं० ९०८ = ई० स० ८५१ ) अनुमान करते हैं।

श० सं० ७८२ (वि० सं० ९१७ = ई० स०८६०) का एक ताम्रपत्रै स्वयं इसीका मिला है । इसमें जैन देवेन्द्रको दिये गए दानका उल्लेख है। यह दान अमोववर्षने अपनी राजधानी मान्यखेटमें दिया था। इस दानपत्रमें राष्ट्रकूटोंको यदुके वंशज छिखा है और अमोघवर्षकी नई उपाधि ' वीरनारायण ' लिखी है ।

श० सं० ७८८ (वि०सं० ९२३ = ई०स० ८६६) की इसके समयकी एक प्रशैंस्ति और मिली है। यह इसके राज्यके ५२ वें वर्षकी है।

<sup>(</sup> १ ) इण्डियन ऐण्टिकोरी, भाग १३, ए॰ १३६।

२ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १३, पृ० १३४।

<sup>(</sup>३) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० २९।

<sup>(</sup>४) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १०२।

इसमें छिखा है कि अङ्ग, बङ्ग, मगध, मालवा, चित्रकूट और वेङ्गिकें राजा इस ( अमोववर्ष ) की सेवामें रहते थे। (सम्भव है इसमें कुछ अत्युक्ति हो।)

शक सं० ७८८ (वि० सं० ९२३ = ई० स० ८६६) की एक और भी प्रशस्ति इसीके समयकी मिली है।

शक सं० ७८९ (वि० सं० ९२४ = ई० स० ८६७) का एक ताम्रपत्रे गुजरातके स्वामी महासामन्ताधिपति ध्रुवराज द्वितियँका मिळा है। इसमें ध्रुवराज द्वितीय द्वारा दिये गए दानका वर्णन है।

रा० सं० ७९९ (वि० सं० ९३४ = ई० स० ८७७:) का ठेखें कन्हेरीकी एक गुफामें लगा है । इसमें भी अमोघवर्ष और इसके सामन्त कोंकणके स्वामी शिलारी वंशके कपदी (द्वितीय) का उल्ले-ख है । इससे प्रतीत होता है कि उस समय तक भी बौद्धमत जीवित था ।

इलोराकी गुफाके दशावतारके मन्दिरमें एक लेखें लगा है। इसका उद्धेख पहले किया जा चुका है। इसमें संवत् आदि नहीं है। यह लेख अधूरा है और इसमें महाराज शर्व (अमोधवर्ष) तक की ही वंशावली दी है।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १२, पृ० २१८।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० १८१।

<sup>(</sup>३) शायद इस ध्रुवराज द्वितीयके और अमोघवर्ष प्रथमके भी आपसमें युद्ध हुआ था।

<sup>(</sup>४) इंग्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १३, पृ० १३५।

<sup>(</sup> ५ ) केंद्र टैम्पल इन्सिक्यशन्स, पृ० ९२।

पहले श० सं० ७५७ ( वि० सं० ८९२ ) के ध्रुवराज प्रथमके ताम्रपत्रका उल्लेख कर चुके हैं। उससे ज्ञात होता है कि अमोधवर्षके गद्दी पर बैठनेके समय कुछ लोगोंने गड़बड़ मचाई थी। परन्तु उस समय इस ( अमोधवर्ष ) के चचेरे भाई कर्कराजने इसकी सहायता की थी।

इसके बादकी प्रशस्तियोंको देखनेसे अनुमान होता है कि राज्य-प्राप्तिके बाद इसने अपना प्रभाव अच्छी तरहसे जमा लिया था। इसीने नासिकको छोड़ मान्यखेट (मलखेड़ ) को अपनी राजधानी बनाया। इसके समय वेङ्गिके पूर्वी चालुक्योंसे बराबर युद्ध जारी रहाँ।

अर्थात्—विजयादित्य द्वितीयने १२ वर्षके अन्दर राष्ट्रकूटों और गंगवंशियोंसे १०८ लड़ाइयाँ लड़ी और बादमें उतने ही शिवजीके मंदिर बनवाए। इससे ज्ञात होता है कि घरकी फूटके कारण ही वत्सराजको आक्रमणका मौका मिला होगा। सम्भव है इसने कुछ समयके लिए इनके राज्यका कुछ प्रदेश भी दवा लिया हो, जिसे अन्तमें अमोधवर्ष प्रथमने वापिस छीन लिया। यह बात नवसारीसे मिले ताम्रपत्रके निम्नलिखित क्षोकसे प्रकट होती है।

निमग्नां यश्रुलुक्यब्धा रहराज्यश्रियं पुनः । पृथ्वीमिवोद्धरन् धीरो वीरनारायणो भवत् ॥

अर्थात्—जिस प्रकार वाराहने समुद्रमें ड्वी हुई पृथ्वीका उद्धार किया थ-उसी प्रकार अमोघवर्षने एक वार फिर चालुक्यवंशरूपी समुद्रमें ड्वी हुई राष्ट्रा कूट कुलकी राज्यलक्ष्मीका उद्धार किया।

<sup>(</sup>१) निजाम राज्यमें शोलापुरसे ९० मील दक्षिण-पूर्वमें मलखेड विश-मान है।

<sup>(</sup>२) विजयादित्यके ताम्रपत्रमें लिखा है:—
गंगरहवले: सार्ध द्वादशाब्दानहानीं ।
भुजााजतवलः खद्गसहायो नवविक्रमैः
अष्टोत्तरं युद्धशतं युद्धवा शंभोर्महालयं।
तस्संख्यमकरोद्धीरा विजयादित्यभूपतिः॥

सूडीसे एक दानपत्रे मिला है। यह पश्चिमके गंगवंशी राजाका है। इससे प्रकट होता है कि इस (अमोघवर्ष) के एक कन्या थी। इसका नाम अब्बल्बे था। इसका विवाह गुणदत्तरंग भूतुगसे हुआ था। यह भूतुग पेरमानडी भूतुगका परदादा था। यह पेरमानडी भूतुग राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयका सामन्त था। परन्तु विद्वान् लोग इस दानपत्रको बनावटी मानते हैं।

श० सं० ७८८ की प्रशस्तिके अनुसार इसका राज्यारोहणसमय श० सं० ७३६ (वि० सं० ८७१ = ई० स ८१५) के करीब आता है।

गुणभद्रसूरिकृत उत्तरपुराण (महापुराणके उत्तरार्घ) में लिखा है:— यस्य प्रांशुनखांशुजालविसरद्धारान्तराविर्भव— त्पादाम्मोजरजः पिशङ्गमुकुटप्रत्यग्ररत्नद्यतिः । संस्मतो स्वममोघवर्षनृपतिः पूतोहमद्येत्यलं स श्रीमाञ्जिनसेनपूज्यभगवत्पादो जगन्मङ्गलम् ।

अर्थात्—जिसको प्रणाम करनेसे राजा अमोघवर्ष अपनेको पवित्र -समझता था ऐसे जिनसेनाचार्य जगत्के मङ्गलरूप हैं।

इससे ज्ञात होता है कि यह राजा दिगम्बर जैनमतका अनुयायी और जिनसेनेका शिष्य था। जिनसेनरचित पार्श्वाम्युदयसे भी इस बातकी पुष्टिं होती है । इन्ही जिनसेनने आदिपुराण (महापुराणके

<sup>(</sup>१) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ३,

<sup>(</sup>२) पार्श्वाभ्युदय नामक काव्य भी इन्हीं जिनसेनने बनाया। हरिवंशपुराण (श॰ सं॰ ७०५) के कर्ता जिनसेन पुत्राट संघके आचार्य थे और आदि-पुराण पार्श्वाभ्युद्यके कर्ता सेनसंघीय जिनसेनसे जुदा थे।

<sup>(</sup>३) इत्यमोधवर्षंपरमेश्वरपरमगुरुश्रीजिनसेनाचार्यविरचिते मेघदूतवेष्टिते पार्झान् अयुद्ये भगवत्कैवल्यवर्णनं नाम चतुर्थः सर्गः।

पूर्वार्ध ) की रचना की थी । महावीराचार्यरिचत गणितसारसंप्रह नामक गणितके प्रन्थकी भूमिकामें भी अमोघवर्षको जैनमतानुयायी लिखा है।

दिगम्बरजैनसम्प्रदायकी ' जयधवला ' नामक सिद्धान्तटीका भी श० सं० ७५९ (वि० सं० ८९४ = ई० स० ८३७) में इसीके राज्यसमय बनाई गई थी।

दिगम्बरजैनाचार्योंका मत है कि प्रश्नोत्तरस्तमालिका नामक पुस्तक इसी अमोधवर्षने अपनी वृद्धावस्थामें वैराग्यके कारण राज्य छोड़ देने पर बनाई थी। परन्तु ब्राह्मण लोग इसे राङ्कराचार्यकी और श्वेताम्बर जैन विमलाचार्यकी बनाई हुई मानते हैं।

दिगम्बरजैनोंके यहाँकी उक्त पुस्तककी प्रतियोंमें निम्नलिखित स्रोक लिखा मिलता है:—

> विवेकात्यक्तराज्येन राज्ञेयं रत्नमाछिका। रचितामोघवर्षेण सुधियां सद्छंकृतिः॥

अर्थात्—ज्ञानके उदयके कारण छोड़ दिया है राज्य जिसने ऐसे राजा अमोधवर्षने यह रत्नमालिका नामकी पुस्तक बनाई।

इससे प्रतीत होता है कि अपनी वृद्धावस्थामें इस राजाने राज्यका भार अपने पुत्रको सौंपकर शेष जीवन धर्मचितनमें बिताया था।

इस रत्नमालिकाका अनुवाद तिब्बती भाषामें भी किया गया था। उससे भी प्रकट होता है कि इसका कर्ता अमोधवर्ष ही था।

इसी समयके आसपास जैनमतके अनेक प्रन्थ लिखे गये थे और इस मतका प्रचार भी खूब बढ़ने लगा था।

विना संवत्का एक लेखें बंकेयरसका मिला है। यह अमोघवर्षका सामन्त और बनवासी, बेलगलि, कुण्डरगे, कुण्डर और पुरिगेडे (लक्ष्मे-श्वर) आदि प्रदेशोंका शासक था।

<sup>(</sup> १ ) ऐफिब्राफिया इण्डिका, भा<sup>ग</sup> ७, पृ० २१२।

क्यानूरसे मिले विना संवत्के लेखसे ज्ञात होता है कि इस ( अमो-घवर्ष )का सामन्त संकरगण्ड बनवासीका अधिकारी था।

गंगवंशी राजा शिवकुमारका पुत्र पृथ्वीपति (प्रथम ) भी इसक समकालीन था ।

कनाड़ी भाषामें 'कविराजमार्ग 'नामकी एक अछङ्कारकी पुस्तक है। यह भी अमोघवर्षकी बनाई हुई मानी जाती है।

### १२ कृष्णराज (द्वितीय)।

यह अमोघवर्षका पुत्र था और उसके जीते जी ही राज्यका स्वामी हो गया। इसके समयके तीन छेख और दो ताम्रपत्र मिले हैं।

इनमेंका एक ताम्रपत्रे बगम्रा (बड़ोदा राज्य) से मिला है। यह श० सं० ८१० (वि० सं० ९४५ = ई० स० ८८८) का है। इसमें गुजरातके महासामन्ताधिपति अकालवर्ष कृष्णराज द्वारा दिये गये दानका वर्णन है। परन्तु ऐतिहासिक विद्वान् इसको अप्रामाणिक मानते हैं।

श० सं० ८२२ (वि० सं० ९५७ = ई० स० ९००) का एक छेर्खे नंद्राडिंग (बीजापूर) से मिला है । परन्तु वास्तवमें यह श० सं० ८२४ (वि० सं० ९५९ = ई० स० ९०३) का है।

श्रुव सं० ८२४ (वि० सं० ९५९ = ई० स० ९०३) का एक छेखें मुलगुण्ड़ (धारवाड़ जिले) से मिला है।

<sup>(</sup> १ ) इण्डियन ऐार्ण्डिकेरी, भाग १३, पृ० ६५ ।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० ९०।

<sup>(</sup> ३ ) जर्नेल बाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, सांग १०, पृ० १६७,

80

#### मान्यखेटके राष्ट्रकूट ।

श० सं० ८३२ (वि० सं० ९६७ = ई० स० ९१०) का एक ताम्रपत्र कपड़बंज (खेड़ा जिले) से मिला है। इसमें कृष्ण (प्रथम) से कृष्ण (द्वितीय) तककी वंशावली दी है। तथा कृष्ण द्वितीय द्वारा दिये गये गाँवके दानका उछेख है। इसमें इसके महासामन्त ब्रह्मबक-वंशी प्रचण्डका नाम भी दियों है।

श० सं० ८३१ (वि० सं० ९६६ = ई० स० ९०९ ) का एक लेखेँ एहोले (बीजापूर) से मिला है। वास्तवमें इसका सवंत् श० सं० ८३३ (बि० सं० ९६८ = ई० स० ९१२) होना चाहिए।

कृष्णराज द्वितीयकी आगे लिखी हुई उपाधियाँ मिलती हैं—अकाल-वर्ष, शुभतुङ्ग, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममद्वारक, श्रीपृथ्विवल्लभ, बल्लभराज।

कहीं कहीं इसके नामके आगे वल्लभ जुड़ा मिलता है। जैसे कृष्ण-बल्लभ। इसके नामका कनाड़ी रूपान्तर कन्नर पाया जाता है।

इसने चेदिके हैहयवंशी राजा कोक्कलकी कन्या महादेवीसे विवाह किया था। यह शङ्कककी छोटी बहन थी। उक्त कोक्कल (प्रथम) त्रिपुरी (तेवर) का राजा थाँ।

<sup>(</sup>१) ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग १, पृ० ५२।

<sup>(</sup>२) कृष्णराजने प्रचण्डके पिताको उसकी सेवाके उपलक्षमें गुजरातमें कागीर दी थी।

<sup>(</sup>३)) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० २२२ ।

<sup>(</sup>४) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, पृ० ४०।

इस (कृष्ण द्वितीय) के समय भी पूर्वी चौछुक्योंके साथका युद्ध जारी थी।

इा० सं० ७९७ (वि० सं० ९३२ = ई० स० ८७५) का एक लेखें कृष्णराज (द्वितीय)के महासामन्त पृथ्वीरामका मिला है।

इस पृथ्वीरामने सौन्दत्तिके एक जैनमन्दिरके लिए कुछ भूमि दान दी थी। इस लेखसे कृष्णराज (द्वितीय) का श० सं० ७९७ (वि० सं० ९३२ = ई० स० ८७५) में ही राजा हो जाना प्रकट होता है। परन्तु श० सं० ७९९ (वि० सं०९३८ = ई० स० ८७७) का इसके पिता अमोघवर्ष प्रथमके समयका लेख मिला है। इसका उल्लेख उक्त राजांके इतिहासमें किया जा चुका है। इनपर विचार करने सो जात होता है कि श० सं० ७९७ (वि० सं० ९३२) में या इसके पूर्व ही अमोघवर्षने अपने पुत्र कृष्णको राज्य सौंप दिया था। इसीसे कुछ सामन्तोंने अपने लेखोंमें अमोघवर्षके जीते जी ही कृष्णका नाम लिखना प्रारम्भ कर दिया होगा। पहले अमोघवर्षके इतिहासमें भी लिखा जाचुका है कि इसने बुढ़ापेमें राज्य छोड़नेके बाद प्रश्लोत्तर-रत्नमालिका नामक पुस्तक बनाई थी। इससे भी उक्त अनुमानकी ही पुष्टि होती है।

अर्थात्—विष्णुवर्धन पत्रमके पुत्र गंगवंशी मंगिको मारने और कृष्णराज द्वितीयके नगरको जलानेवाले विजयादित्य तृतीयने ४४ वर्षतक राज्य किया। इसके बाद सम्भवतः उक्त प्रदेशपर राष्ट्रकूटोंका अधिकार हो गया होगा। परन्तु बादमें फिर विजयादित्यके भतीजे भीम प्रथमने उक्त प्रदेशपर कब्जा कर लिया। (२) जनेल बाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, १० १९४।

<sup>(</sup>१) वेंगि देशके चाछक्य राजा भीम (द्वितीय) के तामपत्रमें लिखा है:-'तत्स्तुम्माँगिहननकृष्णपुरदहने विख्यातकीर्तिगुणगविजयादित्यश्चतुश्चत्वा-रिशहपाणि......

मान्यखटक राष्ट्रश्रूट '

इस ( कृष्णराज द्वितीय ) ने आंध्र, गङ्ग, कलिङ्ग और मगधके राज्योंपर अपनी प्रभुता जमाई, गुर्जर और गौड़के राजाओंसे युद्ध किया भौर लाट देशके राष्ट्रकूटराज्यको छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया। इसका राज्य कन्याकुमारीसे गंगाके किनारे तक पहुँच गया था।

आचार्य जिनसेनके शिष्य गुणभद्रने महापुराणका अन्तिम भाग बनाया था। उसमें लिखा है:--

अकालवर्षभूपाले पालयत्यखिलामिलाम् ।

शकनृपकालाभ्यन्तरविंशत्यधिकाष्टशतमिताब्दान्ते ।

अर्थात्—उत्तरपुराण अकालवर्षके राज्य समय श० सं० ८२० (वि० सं० ९५५ = ई० स० ८९८ ) में समाप्त किया गया।

अतः उक्त पुराण कृष्णराज द्वितीयके समय ही समाप्त हुआ होगा । इसका राज्यारोहण शर्सं० ७९७ (वि० सं० ९३२ = ई० स० ८७५) करीब हुआ होगा। मि० स्मिथ इस घटनाका समय ई० स० ८८०(वि० सं० ९३७)मानते हैं तथा इसका देहान्त श०सं० ८३३ (वि० स० ९६८ = ई० स० ९११) के करीब हुआ होगा।

क्रुष्णराज ( द्वितीय ) के पुत्रका नाम जगत्तुङ्ग (द्वितीय ) था। इसका विवाह चेदिके कलचुरी (हैहयवंशी ) राजा कोकलके पुत्र रण-विग्रह ( राङ्करगण ) की कन्या लक्ष्मीसे हुआ था।

जिस प्रकार अर्जुनका विवाह अपने मामा वसुदेवकी कन्यासे, प्रद्युम्नका रुक्मकी पुत्रीसे और अनिरुद्धका रुक्मकी पौत्रीसे हुआ था उसी प्रकार दक्षिणके राष्ट्रकूटोंके यहाँ भी कृष्णराज आदिका विवाह मामाकी लड़िकयोंके साथ हुआ था। यह प्रथा अवतक भी दक्षिणमें प्रचलित है। परन्तु उत्तरके देशोंमें यह त्याज्य समझी जाती है।

वर्धासे मिले दानपत्रसे प्रकट होता है कि यह (जगतुङ्ग) अपने पिता (कृष्ण द्वितीय) के जीते जी ही मर गया था । इसीसे गद्दीपर नहीं बैठ सका। अतः कृष्णराजके पीछे राज्यका स्वामी जगतुङ्गका पुत्र इन्द्र हुआ।

करडाके दानपत्रसे जगतुङ्ग (द्वितीय) का शङ्करगणेकी कन्या छक्ष्मीसे विवाह करना सिद्ध होता है। परन्तु इसीमें इसके शङ्करगणकी दूसरी पुत्री गोविन्दाम्बासे विवाह करनेका भी उल्लेख है जिससे अमो- घवर्ष तृतीय (बिहग) का जन्म हुआ था। शायद यह इन्द्रका छोटा भाई होगा। (इस ताम्रपत्रसे यह भी प्रकट होता है कि जगत्तुंगने कई प्रदेशोंको जीत पिताके राज्यकी वृद्धि की थी। परन्तु इसी ताम्रपत्रमें इसके बादके इतिहासमें बड़ी गडबड़ कर दी गई है।)

## १३ इन्द्रराज ( तृतीय )।

यह जगतुङ्ग (द्वितीय) का पुत्र था और पिताक कुमारपदमें ही मर जानेके कारण अपने दादा कृष्णराज (द्वितीय) का उत्तरिकारी हुआ। इसकी माताका नाम छक्ष्मी था और इस (इन्द्रराज तृतीय) का विवाह कळचुरी (हैहयवंशी कोक्कछके पौत्र) अर्जुनके पुत्र अम्मणदेव (अनङ्गदेव) की कन्या वीजाम्बासे हुआ था। इसकी आगे छिखी हुई

(१) अभूजगत्तुंग इति प्रसिद्धस्तदंगजः स्त्रीनयनामृतांशः । अलब्धराज्यः स दिवं विनिन्ये दिव्यांगनाप्रार्थनयेव धात्रा ।

अर्थात्—पुन्दर और युवा जगत्तुङ्ग कुमारावस्थामें ही मर गया। यह वात सांगली और नवसारीके ताम्रपत्रोंसे प्रकट होती है।

- (२) रणविग्रह शायद शङ्करगणकी उपाधि हो।
- (३) करडासे मिले ताम्रपत्रमें लिखा है:—
  - ' चेद्यां मातुलशंकरगणात्मजायामभूज्जगत्तुंगात् । श्रीमानमोघवर्षे गोविन्दाम्बाभिधानायाम् ॥ '

डपाधियाँ मिलती हैं—नित्यवर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममद्वारक और श्रीपृथिवीवलुभ ।

इसके समयके दो ताम्रपत्र नवसारी (बड़ोदा) से मिळे हैं। ये दोनों श० सं० ८३६ (वि० सं० ९७२ = ई० स० ९१५) के हैं। इनमेंके एकसं० ८३६ (वि० सं० ९७२ = ई० स० ९१५) के हैं। इनमेंके एकसं प्रकट होता है कि यह (इन्द्रराज) अपने राज्याभिषेकोत्सवके छिए मान्यखेटसे कुरुण्डक नामक स्थानमें गया था और श० सं० ८३६ मान्यखेटसे कुरुण्डक नामक स्थानमें गया था और श० सं० ८३६ की फाल्गुन शुक्रा सप्तमी (२४ फरवरी सन् ९१५) को उक्त कार्यकी पाल्गुन शुक्रा सप्तमी (२४ फरवरी सन् ९१५) को उक्त कार्यकी सम्पूर्ण होने पर इसने सुवर्णका तुलादान किया था तथा कई गाँव मी दान किये थे। (यह कुरुण्डक कृष्णा और पंचगंगा नदियोंके संगम पर था।)

उपर्युक्त दानपत्रोंमें राष्ट्रकूटोंका सात्यकोंके वैशमें होना लिखा है तथा यह भी लिखा है कि इसने मेरुको उजाड़ दिया था। यहाँ पर मेरुसे महोदयका तात्पर्य होगा।

श० सं० ८२८ (वि० स० ९७३ = ई० स० ९१६) का एक लेखें हत्तिमत्तूर (धारवाड़ जिले) से मिला है। इसमें इसके महा-सामन्त लेण्डेयरसका उल्लेख है।

पहले लिखा जा चुका है कि इसने मेरु ( महोदय = कन्नोज ) को उजाड़ दिया था। उस समय कन्नोज पर पड़िहार राजा महीपालका

अर्थात्—अपने मामाकी लड़की गोविन्दाम्बामें जगतुङ्गसे अमोधवर्ष उत्पन्न हुआ। इसके आधार पर कुछ लोग वीजाम्बाका दूसरा नाम गोविन्दाम्बा खयाल करते हैं और कुछ इसका अर्थ 'गोविन्दकी माता ' ऐसा करते हैं।

<sup>(</sup>१) जर्नल बाम्बे ब्रांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग १८, पृ० २५३, २५० और २५३-२६१।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० २२४।

राज्य था। यद्यपि इन्द्रराजने एक वार उसका राज्य छीन लिया था तथापि वह (महीपाल ) फिर कन्नीजका स्वामी बन गया था। परन्तु इस गड़बड़में पांचाल देशके राजा महीपालके हाथसे सुराष्ट्रआदि पश्चिमी प्रदेश निकल गये। यह इन्द्रराज (तृतीय) बड़ा दानी था। अनेक नवीन गाँवोंके दानके अलावा इसने पुराने जब्त किये हुए ४०० गाँव फिर दान कर दिये थे।

दमयन्तीकथा और मदालसाचम्पूका लेखक त्रिविक्रम भट्ट इसी राजाके समय हुआ था। रा० सं० ८३६ (वि० सं० ९७२) के कुरुण्डकके दानपत्रका लेखक भी यही त्रिविक्रम भट्ट था। इस त्रिविक्रमके पिताका नाम नेमादित्य और पुत्रका नाम भास्करभट्ट था। यह भास्करभट्ट मालवाके परमार राजा भोजका समकालीन था और इसीकी पाँचवीं पांढ़ीमें प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कर उत्पन्न हुआ था।

इन्द्रराज तृतीयके दो पुत्र थे-अमोघवर्ष और गोविन्द ।

## १४ अमोधवर्ष (द्वितीय)।

यह इन्द्रराज ( तृतीय ) का बड़ा पुत्र था और सम्भवतः उसके पीछे यही राज्यका अधिकारी हुआ ।

श० सं० ९१९ (वि० सं० १०५४ = ई० स० ९९७) का शीलारवंशी महामण्डलेश्वर अपराजित देवराजका ताम्रपत्रे मिला है। इससे ज्ञात होता है कि यह (अमोघवर्ष) राज्यपर बैठनेके थोंड़े समय बाद ही मर गया था। अत: यदि इसने राज्य किया होगा तो मुशाकिलसे एक वर्षके करीब किया होगा। इसका राज्यारोहणकाल वि० सं० ९७३ (ई० स० ९१६) के करीब होना चाहिये। सांगलीके लेख-

<sup>(</sup>१) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० २७१।

से भी अमोघवर्ष (द्वितीय ) का इन्द्रराज (तृतीय ) के पीछे गद्दी पर बैठना प्रकट होता है।

# १५ गोविन्दराज (चतुर्थ)।

यह इन्द्रराज (तृतीय) का पुत्र और अमोघवर्ष (द्वितीय) का छोटा भाई था। इसके नामका प्राक्ततरूप गोजिंग मिलता है और इसकी उपाधियाँ प्रभूतवर्ष, सुवर्णवर्ष, नृपतुङ्ग, वीरनारायण, रहकन्दर्प, शशाङ्क, नृपतित्रिनेत्र, महाराजाधिराज, परमिश्वर, परमभद्दारक, पृथिवी-व्छुम, व्रह्ममनरेन्द्रदेव, गोजिगव्रह्म, आदि पाई जाती हैं।

इसके समय वेङ्गिके पूर्वी चालुक्योंके साथका झगड़ा फिर प्रारम्भ हो गया था। अम्म प्रथम और भीम द्वितीयके छेखोंसे इस बातकी पुष्टि होती है। इस (गोविन्द चतुर्थ) के समयके दो लेख और दो ताम्रपत्र मिले हैं। इनमेंका पहला रा० सं० ८४० (वि० सं० ९७५ = ई० स० ९१८ ) का लेखें दण्डपुर (धारवाड़ जिले) से मिला है और दूसरों श० स० ८५१ (वि० स० ९८७ = ई० स० ९३०) का है।

इसके ताम्रपत्रोंमेंसे पहला श० सं० ८५२ (वि० स० ९८७ = ई० स० ९३०) को है। इसमें इसको महाराजाधिराज इन्द्राज तृतीय-का उत्तराधिकारी और यदुवंशी छिखा है। दूसरा श० सं० ८५५ (वि०सं० ९९० = ई० स० ९३३) का है $^{8}$ । यह सांगलीसे मिला है। इसमें भी पहले ताम्रपत्रके समान ही वंश आदिका उल्लेख है।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकरी, भाग १२, पृ० २२२।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्डिकोरी, भाग १२, पृ० २११।

<sup>(</sup>३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ७, पृ० ३६।

<sup>(</sup>४) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १२, पृ० २४९।

चालुक्योंके ताम्रपत्रोंमें विजयादित्य तृतीयके भतीजे भीम प्रथमके विषयमें

खारेपाटन और वरधाके ताम्रपत्रोंसे प्रकट होता है कि यह राजा (गोविन्द चतुर्थ) अधिक विषयासक्त होनेके कारण शीव्र ही नर गया था । इसका राज्यारोहण समय वि० सं० ९७४ (ई० स०९१७) के निकट होना चाहिये।

## १६ बहिग (अमोघवर्ष तृतीय)।

यह कृष्णराजके पुत्र जगतुङ्ग (द्वितीय ) की स्त्री गोविन्दाम्बासे उत्पन्न हुआ था और गोविन्द ( चतुर्थ ) के विषयासाक्तिके कारण असमयमें ही मर जानेसे उसका उत्तराधिकारी हुआ था।

लिखा है;—

' दण्डं गोविन्दराजप्रणिहितमाधिकं चोलपं लोविविक्तं विकान्तं युद्धमल्लं घटितगजघटं सानिहत्यैक एव।'

अर्थात्—भीमने गोविन्दराजकी सेनाको, चोलराज लोविकको और युद्धमल-को विना किसी दूसरेकी सहायताके ही हटा दिया।

इससे ज्ञात होता है कि गोविन्द चतुर्थने इसपर चढ़ाई की होगी, पर उसे असफल होना पड़ा होगा।

(१) सांगलीसे मिले ताम्रपत्रमें लिखा है:—
सामध्यें सांत निन्दिता प्रविहिता नैवायजे क्रूरता ।
बंधुस्तीगमनादिभिः कुचरितैरावर्जितं नायशः ॥
शौचाशौचपराङ्गमुखं न च भिया पैशाच्यमङ्गीकृतं ।
स्यागेनासमसाहसैश्च भुवने यः साहसाङ्गो भवत् ॥

अर्थात् गोविन्दराजने अपने बड़े भाईके साथ बुराई नहीं की, कुटुम्बकी स्त्रियोंके साथ व्यभिचार नहीं किया। और भी इसी प्रकारका कोई भी निन्दित काम नहीं किया। किन्तु यह अपने त्याग और साहससे ही साहसाङ्क कहलाया।

इससे अनुमान होता है कि इसके जीते जी इस पर इस प्रकारके दोष लगाए गए होंगे और उन्हींके खण्डनके लिए इसको अपने ताम्रपत्रमें ये बातें लिखनी पड़ी होंगी। बरधासे मिले श० सं० ८६२ (वि० सं० ९९७ = ई० स० ९४०) के राष्ट्रकूट राजा कृष्णके ताम्रपत्रेमें लिखा है—

राज्यं द्धे मदनसौख्यविलासकन्दो

राज्य ६व नर्गातार्थात्र ।। १७॥ गोविन्द्राज इति विश्वत नामघेयः॥ १७॥

गावित्यस्य राजा राजा विक्रम्स निम्निस्य स्वाप्य स्वाप

सामन्तरथ रहराजमहिलालम्बार्थमभ्यार्थितो

देवेनापि पिनाकिना हरिकुछोछासैषिणा प्रेरितः।

अध्यास्त प्रथमो विवेकिषु जगत्तुंगात्मजो मोघवा-क्पीयृषान्धिरमोघवषेनृपतिः श्रीवीरसिंहासनं ॥ १९ ॥

अर्थात्—अमोघवर्ष (द्वितीय) के पीछे गोविन्दराज (चतुर्थ) राज्यका स्वामी हुआ । यह राजा कामविलासमें अत्यधिक आसक्त होनेके कारण शीघ्र ही मर गया । इसपर इसके सामन्तोंने रह राज्यकी रक्षाके लिए जगत्तुंगके पुत्र अमोघवर्षसे राज्यभार प्रहण करनेकी प्रार्थना की और उसे गद्दीपर विठाया ।

इस अमोघवर्ष चतुर्थकी श्रीपृथिवीवलुभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभद्दारक आदि उपाधियाँ मिलती हैं।

यह राजा बड़ा समझदार और वीर था। इसका विवाह कळचुरी (हैहयवंशी) राजा युवराज प्रथमकी कन्या कुन्दकदेवीसे हुआ था। यह युवराज त्रिपुरी (तेवर) का राजों था।

हेव्यालंक लेखसे पता चलता है कि बिद्दग (अमोघवर्ष तृतीय) की कन्याका विवाह पश्चिमी गङ्गवंशी राजा सत्यवाक्य-कोंगुणिवर्म-

<sup>(</sup>१) जर्नल, बॉम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १८:पृ० २५१।

<sup>(</sup>२) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, पृ० ४२।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्टिकोरी, भाग १२, पृ० १७०।

पेरमनडि-भूतुमसे हुआ था और इसके दहेजमें उसे बहुतसा प्रदेश दिया गया था।

बिह्गका राज्याभिषेक वि० सं० ९९२ (ई० स० ९३५) के निकट हुआ होगा |

इसके ४ पुत्र थे—कृष्णराज, जगतुङ्ग, खोद्दिग और निरुपम। पहले लिखा जा चुका है कि इसकी कन्याका विवाह पश्चिमी गङ्गवंशी राजा भूतुगसे हुआ था । इस कन्याका नाम रेवकनिम्मिडि था और यह कृष्णराजकी वड़ी बहन थी।

#### १७ कृष्णराज ( तृतीय )।

यह बिहा ( अमोघवर्ष तृतीय ) का बड़ा पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा। इसके नामका प्राकृतरूप कन्नर मिलता है और इसकी उपाधियाँ अकालवर्ष, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्वर, परमभद्दारक, पृथिवीवल्लभ, श्रीपृथिवीवल्लभ, समस्तमुवनाश्रय, कन्यारपुरवराधीश्वर आदि मिलती हैं।

आतक्र्रके छेर्षेसे पता चलता है कि वि०सं० १००६-७ (ई०स० ९४९-५०) के करीब तक्कोल नामक स्थानपर इसने चोलवंशी राजा राजादित्य (मूविडचोल) को युद्धमें मारा था । असलमें इस चोल-राजको पश्चिमी गङ्गवंशी राजा सत्यवाक्य-कोंगुणिवर्मा-पेरमनडि-भूतु-गने घोखा देकर मारा था और इसकी ऐवजमें कृष्णराज तृतीयने उसे बनवासी आदि प्रदेश दिये थे ।

<sup>(</sup>१) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ३५१।

<sup>(</sup>२) राजादित्यकी मृत्युका समय वि० सं० १००६ (ई० स० ९४९) अनुमान किया जाता है।

तिरुक्कछुक्कुनमके लेखमें कृष्ण (तृतीय) का काञ्ची और तंजोरपर अधिकार करना लिखा है।

देवलीसे मिली प्रशस्तिसे प्रकट होता है कि कृष्ण (तृतीय) ने काञ्चीके राजा दन्तिगको और वप्पुकको मारा, पछववंशी राजा आन्तिगको हराया, गुर्जरोंके आक्रमणसे मध्यभारतके कलचुरियोंकी रक्षा की और अनेक दूसरे शत्रुओंको जीता।

हिमालयसे लङ्का तकके और पूर्वी समुद्रसे पश्चिमी समुद्र तकके सामन्त राजा इसकी आज्ञामें रहते थे।

लक्ष्मेश्वरसे मिली प्रशस्तिमें लिखा है कि इस (कृष्ण तृतीय) की आज्ञासे मारासिंहने गुर्जर राजाको जीता था और यह कृष्ण चोलवंशी राजाओं के लिए कालरूप था।

क्यासनूर और धारवाड़से मिले लेखोंसे पता चलता है कि वि॰सं॰ १००२-३ (ई० स० ९४५-४६) में इसका महासामन्त चेल्लेक-तनवंशी कलिविष्ट बनवासी प्रदेशका शासक था।

सीन्दित्तिके रहोंके पिछले लेखोंमें लिखा है कि इस कुष्ण (तृतीय) ने वीर्यरामको महासामन्तिक पदपर प्रतिष्ठित करके सौन्दित्तिके रहवंशको उन्नत किया था। सोउण प्रदेशका यादववंशी वन्दिग (विद्या) भी इस (कृष्ण तृतीय) का सामन्त था।

इसके समय के १४ छेख और २ ताम्रपत्र मिछे हैं। उनका विव-रण इस प्रकार है:—

<sup>(</sup> १ ) ऐपित्राफिया इण्डिका भाग ३, पृ० १८३।

<sup>(</sup>२) ये गुर्जर शायद अनिहलवाडेके चालुक्यवंशी राजा मूलराजके अतु-यायी होंगे जिन्होंने कालिजर और चित्रकृट पर अधिकार करनेका इरादा किया था।

46 भारतके प्राचीन राजवंदा।

श० सं० ८६२ (वि० सं० ९९७ = ई० स० ९४०) का एक ताम्रेपत्र देवलीसे मिला है। इसमें जिस दानका उल्लेख है वह दान इस (कृष्ण तृतीय) ने अपने मृतं भाता जगतुङ्ग की यादगारमें दिया था।

श० सं० ८६७ (वि० सं० १००२ = ई०स० ८४५) का एक लेखें सालोटगी (बीजापुर) से मिला है।

दूसरा लेख रा० सं० ८७२ (वि०सं० १००७ = ई० स० ९५०) का है । यह आतकूर (माइसोर) से मिला है। इसमें लिखा है कि कृष्ण (तृतीय) ने चोलराज राजादित्यके मारनेके उपलक्ष्यमें पश्चिमी गङ्गवंशी राजा भूतुगको बनवासी आदि प्रदेश उपहारमें दिये थे।

तीसरा श० सं० ८७३ (वि०सं० १००८ = ई० स० ९५१) का छेखँ सोरटूर (धारवाड़ ) से मिला है।

चौथा लेख रा० सं० ८७६ (वि० सं० १०१० = ई० स० ९५३) का है ।

इसका दूसरा ताम्रपर्त श० सं० ८८० (वि० सं० १०१४ = ई० स० ९५७) का है। इसमें इसको रहवंशमें उत्पन्न हुआ लिखा है।

पाँचवाँ छेखँ श० सं० ८८४ (वि० सं० १०१८ = ई० स० ९६१) का है।

- (१) जर्नेल, बॉम्बे ब्रांच रायल एशियाटिक सोसायटी, भाग १८, पृ० २३९।
- ( २ ) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ६०।
- (३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग २, पृ० १६७।
- (४) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० २५६।
- ( ५ ) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १८०। (६) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० २८१।
- ( ॰ ) ऐपिय्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १८०।

चार लेखें तामिल भाषाके हैं। ये क्रमशः इस (कृष्ण तृतीय) के १६ वें, १७ वें, १९ वें और २६ वें राज्यवर्षके हैं। इनमेंक पहले तीन लेखोंमें इसको काञ्ची और तंजइ (तंजोर) का जीतने-वाला लिखों है। तथा चौथे लेखका वीरचोल शायद गङ्गवाण पृथ्वी-पति द्वितीय होगा।

इसी प्रकार भक्तजनेश्वर और वीरत्थानेश्वरके मन्दिरोंसे तामील भाषाके चार लेखें और भी मिले हैं। ये इसके १७ वें, २१ वें, २२, वें और २४ वें राज्यवर्षके हैं।

श० सं० ८७१ (वि० सं० १००६ = ई० स० ९४९) का तामील भाषाका एक लेखें और मिला है । इसमें इसकी उपाधि 'चक्रवर्ती' लिखी है ।

यह (कृष्ण तृतीय) राज्यकार्यमें अपने पिताको भी सहायता दिया करता था। इसने पश्चिमी गङ्गवंशी राजा राचमछ (प्रथम) को गद्दीसे हटाकर उसकी जगह भूतार्य (भूतुग द्वितीय) को गद्दीपर बिठायों (यह भूतुग इस का बहने।ई था) और चेदीके कलचुरी (हैहयवंशी) सहस्त्रार्ज्जनको जीता। यह सहस्रार्जुन इसकी माता और स्त्रीका रिश्तेदार था। इस (कृष्ण) की वीरतासे गुजरातवाले भी डरते थे।

<sup>(</sup>१) साउथ इण्डियन इन्सिक्विपशन्स, भाग ३, नं ७, पृ० १२, ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० २८४ और २८५, ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ८२।

<sup>(</sup>२) उस समय काञ्चीमें पह्नवोंका और तंजोरमें चोलोंका राज्य था।

<sup>(</sup>३) ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६ पृ० १३५, १४२, १४३ और १४४।

<sup>(</sup>४) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० १९५।

<sup>(</sup>५) तामिल भाषाके एक पीछेसे खुदे हुए लेखसे राचमल्लका भी भृतुगके हाथसे मारा जाना प्रकट होता है।

इसके २६ वें राज्यवर्षका छेख मिळनेसे सिद्ध होता है कि इसने कमसे कम २६ वर्ष तक तो अवश्य ही राज्य किया होगा।

सोमदेवरचित यशस्तिलक चम्पू इसीके समय श० सं० ८८१ (वि० सं० १०१६ = ई० स० ९५९) में समाप्त हुआ थी। उक्त प्रन्थ-में इस (कृष्ण तृतीय) को चेर, चोल, पाण्ड्य और सिंहलका जीत-नेवाला लिखा है।

इसकी एक उपाधि परममाहेश्वर मिली है। इससे इसका शिव-भक्त होना प्रकट होता है।

इसका राज्याभिषेक वि० सं० ९९७ (ई० स० ९४०) के करीब हुआ होगा।

यह राजा बड़ा प्रतापी था और इसका राज्य गङ्गाकी सीमाको भी पार कर गया था।

## १८ खोहिग।

यह अमोधवर्ष तृतीयका पुत्र और कृष्णराज तृतीयका छोटा भाई था तथा कृष्णराजके मरने पर उसका उत्तराधिकारी हुआ था। करडासे मिळे ताम्रपत्रमें लिखा है:—

स्वर्गमधिक्रढे च ज्येष्ठे भ्रातिर श्रीकृष्णराजदेवे युवराजदेवदुहितिर कन्दकदेव्याममोघवर्षनृपा-ज्ञातः खोट्टिगदेवो नृपतिरभृद्भुवनविष्यातः ॥ १६ अर्थात् बड़े भाई कृष्णराज देवके मरने पर युवराजदेवकी कन्या कन्दकदेवीमें अमोघवर्षसे उत्पन्न हुआ खोट्टिगदेव गद्दीपर बैठों।

<sup>(</sup>१) सोमदेवने उक्त पुस्तक जिस समय बनाई थी उस समय वह कृष्णराज द्वितीयके सामन्त चाछक्य अरिकेसरीके बड़े पुत्र विहगकी राजधानीमें था।

<sup>(</sup>२) यह इसके नामका प्राकृतहप होता है। परन्तु इसके असली नामका उल्लेख अब तक कहीं नहीं मिला है।

यद्यपि खोष्टिगका बड़ा भाई जगतुङ्ग था, तथापि उसके कृष्ण-राजके समयमें ही मर जाने से यह राज्यका अधिकारी हुआ।

इस खोट्टिगकी उपाधियाँ ये मिलती हैं—नित्यवर्ष, रहकन्दर्प, महाराजा-विराज, परमेश्वर, परमभद्टारक, श्रीपृथिवीवल्लभ आदि ।

श्र० सं० ८९३ (वि०सं० १०२८ = ई० स० ९७१) का इसके समयका एक छेर्छ मिला है। यह कनाड़ी भाषामें है। इसमें इसकी उपाधि नित्यवर्ष लिखी है और इसके सामन्त पश्चिमी गङ्गवंशी पेर-मानडि मार्रासह द्वितीयका भी उल्लेख है।

उदयपुर ( ग्वालियर ) से परमार राजा उदयादित्यके समयकी एकः प्रशैक्ति मिली है । उसमें लिखा है:—

'श्रीहर्षदेव इति खोट्टिगदेवरुक्ष्मीं जन्नाह यो युधि नगादसमः प्रतापः [१२]'

अर्थात्—श्रीहर्ष ( मालवाके परमार राजा सीयक द्वितीय )ने खोडि-गदेवकी राज्यलक्ष्मी छीन ली।

धनपाल कविने अपने पाइयलच्छी नाममाला नामक प्राक्तत कोषके अन्तमें लिखा है:—

विक्कमकालस्स गए अउणत्तीसुत्तरे सहस्सम्मि । मालवनरिंद्धाडीए लृडिए मन्नलेडिम्म ॥ २७६

अर्थात्—विक्रम संवत् १०२९ में मालवाके राजाने मान्यखेटकों ख्टा । इससे प्रगट होता है कि सीयक द्वितीयने खोड़िगको हरा कर उसकी राजधानी मान्यखेटमें छट मचाई ।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकरी भाग १२, पृ० २२५।

<sup>(</sup>२) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग १ (भाग ५), पृ० २३५।

इसी घटनाके समय धनपालने अपनी बहन सुन्दराके लिये उक्त (पायइब्बच्छी नाममाला) पुस्तक बनाई थी। इसी युद्धमें मालवाके राजा सीयकका चचेरा भाई (वागड़का राजा कङ्कदेव) मारा गया और इसीमें खोडिंगका भी देहान्त हुआ।

इसका राज्यारोहण वि० सं० १०२३ (ई० स० ९६६ ) के करीब हुआ होगा।

इस खोडिंगके समयसे ही दक्षिणके राष्ट्रकूट राजाओंका उदय होता हुआ प्रतापसूर्य अस्ताचलकी तरफ मुड़ गया था। इसके कोई पुत्र नथा। १९ ककराज (दितीय)।

यह अमोधवर्ष तृतीयके सबसे छोटे पुत्र निरुपमका लड़का और खोडिंग-देवका भतीजा था तथा अपने चाचा खोडिंगके बाद राज्यका अधिकारी हुआ। इसके नामके रूपान्तर कक, ककल, कर्कर, ककर आदि मिलते हैं और इसकी उपाधियाँ अमोधवर्ष, नृपतुङ्ग, वीरनारायण, राजत्रिनेत्र, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परमभद्वारक, पृथिवीवल्लभ, बल्लुभनरेन्द्र, पर-ममाहेश्वर आदि लिखी हैं।

परममाहेश्वरकी उपाधिसे इसका भी शैव होना सिद्ध होता है।

श० सं० ८९४ (वि० सं० १०२९ = ई० सं० ९७२) का इसके समयका एक ताम्रपेत्र करडासे मिला है। इसमें भी राष्ट्रकूटोंका यादव होना लिखा है। कर्कराजकी राजधानी मलखेड़ थी और इसने गुर्जर, चोल, हूण और पाण्डय लोगोंको जीता था।

श० सं० ८९६ (वि० सं० १०३० = ई० स० ९७३) का एक छेर्खे गुणडूर (धारवाड़ ) से मिला है। यह भी इसीके समयका है।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १२, पृ० २६३।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकरी, भाग १२, पृ० २७०।

इसमें इसके सामन्त पश्चिमी गङ्गवंशी राजा पेरमानडी मारसिंह (द्वितीय) का उछेख है।

कर्कराज (द्वितीय) का राज्यभिषेक वि० सं० १०२९ (ई० स० ९७२) के करीब हुआ होगा !

पहले खोट्टिगके और मालवाके परमार राजा सीयक द्वितीयके आपसके युद्धका उल्लेख किया जा चुका है। इसी युद्धके कारण इन राष्ट्रकूटोंका राज्य शिथिल पड़ गया था। अतः वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीव मौका पा चालुक्यवंशी (सोलंकी) राजा तैलप द्वितीयने इस कर्क्कराजपर चढ़ाई कर अपने पूर्वजोंके गए हुए राज्यको पीछा हथिया लिया और कल्याणींके चौलुक्य (सोलङ्की) राज्यकी स्थापना की। इस प्रकार दक्षिणके राष्ट्रकूट राज्यकी समाप्ति हो गैई।

कलचुरिवंशी विज्ञलके लेखेंमें तैलपका राष्ट्रकूट राजा कर्कर (कर्क-राज द्वितीय) और रणकंभ (रणस्तम्भ) को मारना लिखा है। यह रणस्तम्भ शायद कर्कराजका रिश्तेदार होगा।

उपर्युक्त सोलंकी राजा तैल्रप द्वितिय का विवाह राष्ट्रकूट भम्महकी कन्या जाकव्वासे द्वआ थाँ।

(१) खारेपाटणके तामपत्रमें लिखा है:कक्कलस्तस्य आतृन्यो भुवो भर्ता जनप्रियः,
भासीत् प्रचण्डधामेव प्रतापार्जितशात्रवः।
समरे तं विनिर्जिस्य तैल्लपोभून्महीपतिः।

अर्थात्—खोद्दिगका भतीजा प्रतापी कर्कराज द्वितीय हुआ । उसको हराकर तैल्पने उसके राज्यपर अधिकार कर लिया ।

- (२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ८, पृ० १५।
- (३) ऐपियाफिया इण्डिका, साग ५, पृ० १५।
- (४) इण्डियन ऐण्टिकोरी भाग १६ पृ० २१।

शिलाखंशी अपराजितके ताम्रपत्रेंसे भी तैलप (द्वितीय) द्वारा कर्कराजके समय राष्ट्रकूट राज्यका नष्ट होना सिद्ध होता है। यह अपराजित राष्ट्रकूटोंका सामन्त था । परन्तु उनके राज्यके नष्ट होने पर स्वतंत्र बन गया। विक्रमाङ्गदेवचरित (सर्ग१, छो० ६९।)में छिखा है:-

विश्वस्भराकंटकराष्ट्रक्रूटसमूळानिर्मूळनकोविद्स्य। सुखेन यस्यान्तिकमाजेगाम चालुक्यचन्द्रस्य नरेन्द्रहक्ष्मी ॥ अर्थात्—राष्ट्रकूट राज्यको नष्ट करनेवाले सोलङ्की तैलप द्वितीयके पास राज्यलक्ष्मी चर्ला आई।

अवणबेलगोलासे श०सं० ९०४ (वि० सं० १०३९ = ई० स० ९८२) का एक लेखें मिला है। इसमें इन्द्रराज (चतुर्थ) का उल्लेख है। यह कृष्णराज (तृतीय) का पौत्र था। कर्कराज द्वितीयके बाद राष्ट्रकूट राज्यको कायम रखनेके छिए पश्चिमी गंगवंशी राजा पैरम-नडी-मार्सिंगने उपर्युक्त इन्द्रराज चतुर्थको राज्य दिलानेकी कोशिश की थी। पहले लिखा जा चुका है कि पेरमनडी-भूतुग अर्थात् मार-सिंहका पिता राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीयका बहनोई था। अत: सम्भवतः इसने यह चेष्टा वि० सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब की होगी। परन्तु इसके नर्ताजेका अबतक कुछ भी पता नहीं चला है।

इस इन्द्रराज चतुर्थकी मृत्यु वि० सं० १०३९ में (ई० स० ९८२) के मार्च महानिका २० तारीख को हुई थी। इसने जैन-मतानुसार अनशनत्रत धारण कर प्राण त्यागे थे ।

### d>0€>

<sup>(</sup>१) ऐपित्राफिया इण्डिका भाग ३, पृ० २७२।

<sup>(</sup>२) इन्सिकिपश्चन्स ऐट श्रवणबेलगोला, नं०५७ (३८) पृ०५३।

<sup>(</sup> ३ ) ऐपित्राफिया इण्डिका,भाग ६, पृ० १८२।

# मान्यखेट (दक्षिण) के राष्ट्रकूटोंका वशवृक्ष । १ दन्तिवर्मा प्रथम २ इन्द्रराज प्रथम ३ गोविन्दराज प्रथम ४ कर्कराज प्रथम ५ इन्द्रराज द्वितीय ७ कृष्णराज प्रथम ६ दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा द्वितीय) ९ ध्रुवराज ८ गोविन्दराज द्वितीय १० गोविन्दराज तृतीय (जगतुङ्ग प्रथम ) इन्द्रराज कम्बय्य (स्तम्भ) (गुजरातकी

दूसरी शाखा इसीसे चळी थी)

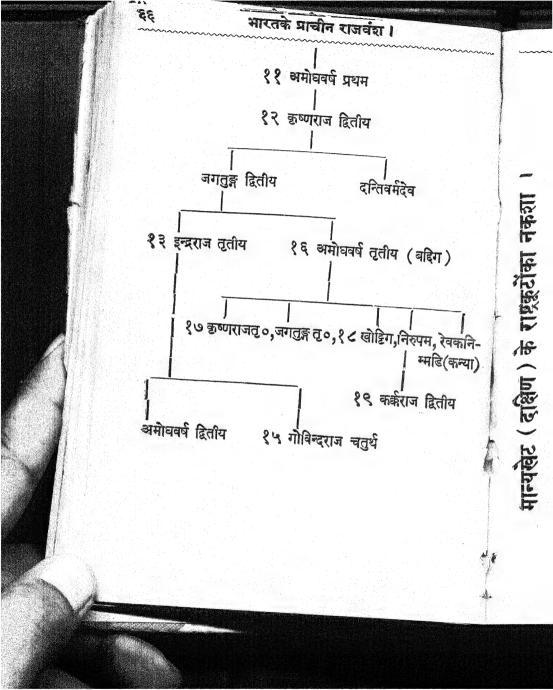

| ~~~~               | ~~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~<br>4414     | ન્ય<br>~~^        | ~~            | ~~~              | ~~~                                | £6.       | ~~                   | ~~                                | ~~               | ~~                                                                                                      | ~~                              |                                                                                        | ~~                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|------------------------------------|-----------|----------------------|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| समकालीन राजा आदि   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |                   |               |                  | पश्चिमी चौद्धक्य कीतिवमो           |           | राहप्त, शिलार, सणफुल |                                   | प्रतिहार बत्सराज | मिनन्दराज तृतीय नं०९ का पुत्र महाराजाधिराज शिंग्स ७१६;७२६;७३०,७३४ माराशवे, काश्रीका दन्तिम, इन्द्रायुष, | ७३५, वित्सराज वराह विजयादित्य । | न ०१० का युत्र महाराजाधिराज वा ० ७३८, ७४९, ७५७, ७६५ विलारवंशी कपदी द्वितीय, पृथ्वीपति, | ७७५) कर्मराज, संकरगण्ड, पुछयात्म । |
| ज्ञात समय          | SENDRIGHE FOLKEN SENDRES ALLES SENDRES AND SENDRES |                |                   |               |                  |                                    |           | श्वात्स्य ६९४        | महाराजाधिराज श॰स॰ ६९२, ७०५        |                  | Todo ७१६,७१६,७३०,७३४                                                                                    | 5000                            | かまのいのかのいまの つきの のみの」                                                                    | かのの                                |
| डपाधि              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                | Marie Principal   | AR PGG ANG    |                  | महाराजाधिराज बा॰स॰ ६७५             |           | KD.                  | महाराजाधिराज                      | महाराजाधिराज     | महाराजाधिराज                                                                                            |                                 | महाराजाधिराज व                                                                         |                                    |
| परस्परका<br>संबन्ध |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नं०१ का पुत्र  | नं०२ का पुत्र     | नं०३ का पुत्र | नं०४ का पुत्र    | नं०५ का पुत्र                      |           | नं०५ का भाइ          | नं०७ का पुत्र                     | नं०८ का भाई      | नं०९ का पुत्र                                                                                           |                                 | न ०१० का पुत्र                                                                         |                                    |
| नाम                | दन्तिवमो (प्रथम )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | इन्द्राज प्रथम | गोविन्द्राज प्रथम | कक्राज प्रथम  | इन्द्राज द्वितीय | दि तहुर्ग (दन्तिवमो नं ०५ का पुत्र | द्वितीय ) | कृष्णराज प्रथम       | गोविन्दराज द्वितीय नं ०७ का पुत्र | ध्रवराज          | गोविम्दराज तृतीय                                                                                        |                                 | अमोघवर्षे प्रथम                                                                        |                                    |

| नाम परस्परका उपाधि हात समय सम्बन्ध समक्राल (७७३),७८२,७८८,७९९,कल्जुरी कीकल, शङ्कक समक्राल हितीय नं०१२ का प्रत्र महाराजाधिराज शिक्क (८२४),८२२,७८८,७८९,७९९ कल्जुरी कीकल, शङ्कक समें स्वाराजाधिराज श्रुक्क (८२४),८२२,८२०,८२२, कल्जुरी कामण्डेक, शङ्कक समें समानिङ-भूतुम, तेन्।२ का भाई महाराजाधिराज शुरू ८३६, ८३८, कल्जुरी अस्मणदेव, पिडेहार महीपत तृतिय) किल्जुरी वा नं०१२ का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८५१,८५२,८५०१,८५२,८५०। वा नं०१२ का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८७१,८५२,८५०। वा नं०१२ का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८०१,८५२,८५०। वा नं०१२ का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८०१,८८२। वा नं०१० का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८०१,८८२। वा नं०१० का भाई महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६७,८०१। वा नं०१० का भाते महाराजाधिराज शुरू ८६२,८६०,८०१। वा नं०१८ का महिम स्वत् और १०६३। वा नं०१८ का महिम स्वत् और १०६०। वा नं०१८ का नं०१८ का महिम स्वत् और १०६०। वा नं०१८ का नं०१८ का नं०१८ का नं०१८ वा नं०१८ का नं०१८ वा नं०१८ का नं०१८ का नं०१८ वा नं०१८ वा नं०१८ वा नं०१८ का नं०१८ वा  | F#               | 41                                                                                                                                                                                      | रतक प्राचीन राजवशा।                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परस्परका उपाधि क्षा क्षांत समय सम्बन्ध सन्तर्भ सन्तर् | समकालीन राजा आदि | ९ कल्चुरी कोकल, शङ्कक<br>कल्चुरी अम्मणदेव, पर्हिशर महीपत                                                                                                                                | म्लेखरी युषराज प्रथम, पेरमानिङ-भुतुग,<br>रित्तग, बचुग, राचमह्न प्रथम, भुतुग<br>पह्न, अणिगा, खिलाजादित्य, कल्बुरी,<br>सहसाजुन, अन्तिग, वीधराम<br>रिसंह, प्रमार सीथक द्वितीय<br>लप द्वितीय, मारसिंह |
| 国 5 年 年 元 元 日 三 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  | जित्तीय नं १२ का पौत्र महाराजाधिराज क्षे ०८१०,८२०,८२२, वर्ष हितीय नं १२ का पुत्र महाराजाधिराज क्षे ०८३८,८३१(८३३)८३२ स्राज चतुर्थ नं १२ का भाई महाराजाधिराज क्षे ०८४०,८५९,८५२, विभाष में | विक् तं अप महाराजाधिराज शब्से ० ८६२,८६७,८७९),८७२ विक्वती ८७३,८७६;८८०;८८९,८८९,८८४ विक्वती ८७३,८८४ ते १८८७,८८९,८८४ विक्रम संवत् और ७८ जोइनेसे ईसवी विक्रम संवत् और ७८ जोइनेसे ईसवी                  |

# लाट (गुजरात) के राष्ट्रक्ट ।



[बि० सं० ८१४ (ई० स० ७५७) के पूर्वसे वि० सं० ९४५ (ई० स० ८८८) के बादतका]

### प्रथम शाखा।

पहले लिखा जा चुका है कि दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा द्वितीय) ने चालुक्य (सोलंको) कीर्तिवर्मा द्वितीयका राज्य छीन लिया था। उसी समय लाट (दक्षिणी और मध्य गुजरात) पर भी राष्ट्रकूटोंका अधिकार होगया था।

ग्रा० सं० ६७९ (वि० सं० ८१४ = ई० स० ७५७) का ग्राजरातके महाराजाधिराज कर्कराज द्वितीयका एक ताम्रपत्रे सूरतसे मिला है। इससे ज्ञात होता है कि अपनी सोलङ्कियों परकी विजयके समय दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा द्वितीय) ने अपने रिश्तेदार इस कर्कराज-को लाट प्रदेशका स्वामी बना दिया था।

इनके और दक्षिणी राष्ट्रक्टोंके नामोंमें साम्य होनेसे और दोनों शाखाओंके ताम्रपत्रोंकी मुहरोंमें समानतया गरुडकी आकृति बनी होनेसे प्रकट होता है कि लाटके राष्ट्रकूट भी दक्षिणके राष्ट्रकूटोंकी ही शाखामें थे।

उपर्युक्त ताम्रपत्रमें इनकी वंशावली इस प्रकार लिखी है—

१ कर्कराज ( प्रथम )।

इस शाखाका सबसे पहला नाम यही मिलता है।

(१) जर्नल बॉम्बे एशियाटिक सोसायटी, भाग १६ पृ० १०५।

भारतक प्राचीन राजवंश।

२ ध्रुवराज ।

यह कर्कराज प्रथमका पुत्र था।

३ गोविन्दराज ।

यह ह्रवराजका पुत्र थों । इसका विवाह नागवर्माकी कन्यासे हुआ

# ४ कर्कराज (द्वितीय)।

यह गोविन्दराजका पुत्र था। उपर्युक्त रा० स० ६७९ (वि०सं० ८१४ = ई० स० ७५७) का ताम्रपत्र इसीके समयका है। यह ककिराज दितीय राष्ट्रकूट राजा दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा द्वितीय) का सम-कालीन था और उसीने इसे लाट देशका अधिकार दिया था।

इस ( कर्कराज द्वितीय ) की निम्नालेखित उपाधियाँ मिलती हैं— परममाहेश्वर, परमभद्वारक, परमेश्वर और महाराजाधिराज।

यह राजा बड़ा प्रतापी और शिवभक्त था। कुछ विद्वान् इसीका दूसरा नाम राहप्प था ऐसा अनुमान करते हैं। इस राहप्पको दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा ऋष्णराज प्रथमने हराया था। अतः सम्भव है कि इसी युद्धके कारण यह शाखा समात हो गई हो।

इसके बादका इसके वंशजोंका कोई लेख आदिक नहीं मिलनेसे इस शाखाके अगले इतिहासका कुछ भी पता नहीं चलता।

# द्वितीय शाखा।

दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा गोविन्दराज तृतीयके वर्णनमें लिखा जा चुका है कि उसने अपने छोटे भाई इन्द्रराजको लाट देशका राज्य दे दिया

<sup>(</sup>१) सम्भव है यह दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा इन्द्रराज द्वितीयका छोटा भाई हो।

थों। इसके वंशजोंके लेखोंसे इस शाखाका इतिहास इस प्रकार मिलता B:....

### १ इन्द्रराज ।

यह दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा ध्रुवराजका पुत्र और गोविन्दराज तृतीय-का छोटा भाई था। गोविन्दराज तृतीयने ही इसे लाट प्रदेश (दक्षिणी और मध्य गुजरात ) का स्वामी बनाया था।

श्रु सं० ७३० (वि० सं० ८६५ = ई० स० ८०८ ) के गोविन्द तृतीयके ताम्रपैत्रमें गुजरातविजयका उल्लेख है। इससे अनुमान होता है कि इसीके आसपास लाट देशका अधिकार इसे मिला होगा । इसके दो पुत्र थे-कर्कराज और गोविन्दराज।

### २ कर्कराज ( ककराज )।

यह इन्द्रराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके समयके दो ताम्रपत्र मिले हैं। इनमेंका पहलौं श० सं० ७३४ ( वि० सं० ८६९ = ई० स० ८१२) का है। इसमें दक्षिणके राष्ट्रकूट राजा गोविन्दराज तृतीय द्वारा अपने छोटे भाई इन्द्रराज (कर्क्कराजके पिता) को लाटदेशके स्वामी बनानेका उल्लेख है। इसीमें कर्कराजकी उपाधियाँ महासामन्ता-धिपति और सुवर्णवर्ष लिखी हैं। इसने गौड और बङ्गदेशके विजेता गुर्जरके राजासे मालवराजकी रक्षा की थी। इस ताम्रपत्रमें डाल्लिखित दानका दूतक राजपुत्र दन्तिवर्मा था।

दूसरा ताम्रपर्ने श० सं० ७३८ (वि० सं० ८७३ = ई० स० ८१७) का है। इसकी उपाधियाँ महासामन्ताधिपति, लाटेश्वर और सुवर्णवर्ष छिखी हैं

<sup>(</sup> १ ) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० ५४।

<sup>(</sup>२) ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० २४२। (३) इण्डियन ऐण्डिकेरी भाग १२, पृ० १५६।

<sup>(</sup>४) जर्नल बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, भाग २०, पृ० १३५।

# भारतेक प्राचीन राजवश ।

श० सं० ७५७ (वि० सं० ८९२ = ई० स० ८३५) का एक ताम्रपत्रे गुजरातके महासामन्ताधिपति ध्रुवराज प्रथमका मिला है। इसमें छिखा है कि कर्कराजने बागी हुए राष्ट्रक्टोंको हराकर मान्यखेटके राजा अमोधवर्ष प्रथमको वि० सं० ८७२ ( ई० स० ८१५) के करीब उसके पिताके राज्यसिंहासन पर बिठाया थीं।

इससे अनुमान होता है कि गोविन्द तृतीयके मरनेके समय अमोघवर्ष प्रथम बालक था। इसलिए मौका पाकर सामन्त राष्ट्-क्टोंने और सोछिङ्कियोंने उसके राज्यको छीन छेनेकी कोशिश की होंगी। परन्तु कर्कराजके कारण उनकी इच्छा पूर्ण न हो सकी। इसके पुत्रका नाम ध्रुवराज था।

# ३ गोविन्दराज।

यह इन्द्रराजका पुत्र और कर्कराजका छोटा भाई था। इसके समयके दो ताम्रपत्र मिले हैं। इनमेंका पहलौं श० सं० ७३५ (वि० सं० ८७० = ई० स० ८१३) का है और दूसराँ श० सं० ७४९ (वि० सं० ८८४ = ई० स० ८२७) का है। इनमेंसे पहले ताम्रपत्रमें इसके

- (१) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १५, पृ० १९९।
- (२) स्वेच्छागृहीतविनयान्दढसंबभाजः ।

रश्च तीक्ककराष्ट्रकूटा-

नुत्वातखङ्कानिजबाहुबलेन जिल्वा। यो मोघवर्षमचिरास्वपदे व्यथत ॥

अर्थात्—बागी हुए राष्ट्रकूटोंके गिरोहको तलवारके बलसे जीतकर (कर्करा-जने ) अमोधवर्षको अपने राज्यपर स्थापित किया।

- (३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० ५४।
- (४) इण्डियन ऐण्डिकेरी, साम ५, पृ० १४५।

महासामन्त रालुकिकवंशी बुद्धवर्षका उल्लेख है। गोविन्दराजकी उपाधियाँ महासामन्ताधिपति और प्रभूतवर्ष मिळती हैं।

श्रु सं० ७३४ और ७३८ के कर्कराजेक ताम्रपत्र और श० सं० ७३५ और ७४९ के उसके छोटे भाई गोविन्दराजके ताम्रपत्रोंको देख-नेसे अनुमान होता है कि शायद ये दोनों भाई एक ही समयमें अधि-

### ४ ध्वराज (प्रथम)।

कारका उपभाग करते होंगे।

यह कर्कराजका पुत्र था और अपने चाचा गोविन्दराजके पीछे राज्यका स्वामी हुआ था। रा० सं० ७५७ (वि० सं० ८९२ = ई० स० ८३५) का इसका एक ताम्रपेत्र मिळा है। इसकी उपाधियाँ महासामन्ताधिपति, धारावर्ष और निरुपम थीं।

इसने अमोघवर्ष प्रथमके खिलाफ कुल गड़बड़ मचाई थी। इसीसे उसको इस पर चढ़ाई करनी पड़ी। शायद इसी युद्धमें यह (ध्रुव-राज प्रथम) मारा गया होगा। यह बात श० सं० ७८९ (बि० सं० ९२४) के बेगमरासे मिले ताम्रपत्रसे प्रकट होती है।

### ५ अकालवर्ष।

यह ध्रुवराजका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी उपाधियाँ शुभ-तुङ्ग और सुभटतुङ्ग मिळती हैं। इसके समय भी दक्षिणके राष्ट्रकूटोंसे मनोमाळिन्य ही रहा थाँ। इसके तीन पुत्र थे-ध्रुवराज, दन्तिवर्मा और गोविन्दराज।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १४, पृ० १९९।

<sup>(</sup>२) वेगमरासे मिले श॰ सं॰ ७९९ के लेखमें लिखा है कि यद्यपि इसके दुष्ट सेवक इससे बदल गए तथापि इसने बह्नम (अमोघवर्ष प्रथम ) की सेनासे अपना पैतक राज्य छीन लिया।

भारतक प्रीचान राजवदा।

# ६ ध्रवराज (द्वितीय)।

यह अकालवर्षका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

श० सं० ७८९ (वि० सं० ९२४ = ई० स० ८६७) का इसका एक ताम्रपत्र मिला है। इसमें इस दानके दूतकका नाम गोविन्द्राज लिखा है। यह गोविन्द ग्रुभतुङ्ग ( अकालवर्ष ) का पुत्र और ध्रुवराज द्वितीयका छोटा भाई था। इसने गुर्जरराजेंको, व्हुभको और मिहिरका हराया था। यह मिहिर शायद कन्नौजका पड़िहार राजा भोजदेव होगा; जिसकी उपाधि मिहिर थीं । वल्लभके साथके युद्धसे अनुमान होता है कि शायद इसने मान्यखेटके राष्ट्रकूट राजाओंकी अधीनतासे निकल-नेकी कोशिश की होगी। (इसका छोटा भाई गोविन्द भी इसकी तर-फसे रात्रुओंसे लड़ा था।)

# ७ दन्तिवमी।

यह अकालवर्षका पुत्र और ध्रुवराज द्वितीयका छोटा भाई था तथा अपने बड़े भाई ध्रुवराजका उत्तराधिकारी हुआ था।

श० सं० ७८९ (वि० सं० ९२४ = ई० स० ८६७ ) का इसके समयका एक ताम्रपत्र मिला है। इसमें इसकी महासामन्ताधि-

पति, अपरिमितवर्ष, आदि उपाधियाँ छिखी हैं। इसमें जिस दानका उछिख किया गया है वह दान एक बौद्ध विहारके छिए दिया गया था।

( शायद इसके और इसके भाता ध्रवराजके आपसमें मनोमाछिन्य हो गया था।)

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्डिकोरी, भाग १२, पृ० १८१।

<sup>(</sup>२) उस समय गुजरातका राजा चावड़ा क्षेमराज होगा।

<sup>(</sup>३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ६, पृ० २८७।

### ८ कृष्णराज।

यह दन्तिवर्माका पुत्र था और उसके पीछे राज्यका स्वामी हुआ। हीं सं० ८१० (वि० सं० ९४५ = ई० स० ८८८) का इसके समयका एक ताम्रपत्रे मिला है। यह बहुत ही अग्रुद्ध है। इसकी महासामन्ताधिपति, और अकालवर्ष उपाधियाँ मिलती हैं।

इस कृष्णराजने वहुभराजके सामने ही उज्जैनमें अपने शत्रुओंको जीता था।

इसके बादका इस शाखाका कुछ भी इतिहास नहीं मिलता है मान्यखेटके राष्ट्रकूट राजा कृष्ण द्वितीयके श० सं० ८३२ (वि० सं० ९६७ = ई० स० ९१०) के ताम्रपत्र पर विचार करनेसे अनुमान होता है कि श० सं० ८१० (वि० सं० ९४५ = ई० स० ८८८) और श० सं० ८३२ (वि० सं० ९६७ = ई० सं० ९१०) के बीच उसने लाट देशके राज्यको अपने राज्यमें मिलाकर गुजरातके राष्ट्रकूट राज्यकी समाप्ति कर दी।



# लाट (गुजरात ) के राष्ट्रक्रोंका नक्या।

| समकाळीन राजा                           | नागवमो<br>राष्ट्रकुट दम्तिदुर्ग (दम्तिवमो द्वि。)<br>राष्ट्रकट कष्णराज प्रथम | राष्ट्रकूट गोविन्दराज तृतीय                          | राष्ट्रकूट अमोघनर्षे प्रथम<br>राष्ट्रकूट अमोचन्धे प्रथम               | मिहिर (पष्टिरार भोज १)                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| शातसमय                                 | श ः सं ० ६ ७ ९                                                              |                                                      | शिव्सं ७३४,७३८<br>शब्सं ७३५,७४९<br>शब्सं ७५७                          | श्वत्यं ७८९<br>शब्सं ७८९<br>शब्सं ६८९०                |
| परस्परका सम्बन्ध                       | नं १ का पुत्र<br>नं १ का पुत्र<br>नं १ का पुत्र                             | मान्यखेटके राजा<br>गोविन्दराज तृतीय-<br>का छोटा भक्ष | भ का पुत्र<br>२ का पुत्र<br>३ का पुत्र                                | न ० ५ का पुत्र<br>न ० ६ का माई<br>न ० ६ वा पुत्र      |
| डपाधि                                  | महाराजाधिराज                                                                |                                                      | महासामन्ताधिप <b>ति</b><br>महासामन्ताधिप <b>ति</b><br>महासामन्ताधिपति | महासामन्ताधिपति<br>महासामन्ताधिपति<br>महासामन्ताधिपति |
| नाम<br>(प्रथम शासा)<br>कर्कराज (प्रथम) | धुवराज<br>गोविन्दराज<br>क्रकेराज (द्वितीय)                                  | ( द्वितीय शाखा)<br>इन्द्रगज                          | ककराज<br>गोविन्दराज<br>धुनराज (प्रथम )<br>अकराजन                      | ज्ञास्त्रप्त<br>धुवराज (द्वितीय)<br>हिष्णराज          |

# सौन्दत्तिके रट्ट (राष्ट्रकूट)।

[वि० सं० ९३२ (ई० स० ८७५) के निकटसे वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के निकट तका]

पहले लिखा जा चुका है कि चालुक्य (सोलङ्की) तैलप द्वितीयने मान्यखेट (दक्षिण) के राष्ट्रकूटराजा कर्कराज द्वितीयसे राज्य लीन लिया था। इन दोनोंके लेखोंको देखनेसे इस घटनाका समय (वि॰ सं० १०३० (ई० स० ९७३) के करीब प्रतीत होता है। परन्तु वहींके अन्य लेखोंसे ज्ञात होता है कि राष्ट्रकूटोंके राज्यके नष्ट हो जाने पर भी इनकी छोटी शाखावालोंकी जागीरें बहुत समय बाद तक भी विद्यमान थीं और ये चालुक्यों (सोलङ्कियों) के सामन्त थे।

बंबई प्रदेशके धारवाड़ प्रान्तमें ऐसी ही इनकी दो शाखाओंका पता चळता है। इन दोनोंमेंसे एकके बाद दूसरीने अधिकारका उपभोग किया। इनकी जागीरका मुख्य नगर सौन्दत्ति (कुन्तळ—बेळगाम जिलेमें) था। इनके लेखोंमें अक्सर इनको रह ही लिखा है।

( पहली शाखा )।

१ मेरड़।

इस शाखा का सबसे पहला नाम यही मिलता है।

# २ पृथ्वीराम ।

यह मेरड़का पुत्र और उत्तराधिकारी था। श० स० ७९७ (वि० सं० ९३२ = ई० स० ८७५) का इसका एक लेखें मिला है।

१ ) जर्नेल बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी भाग १०, पृ० १९४।

यह राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज का सामन्त और सौन्दत्तिका शासक था। इस लेखके समयके हिसाबसे उस समय राष्ट्रकूट राजा कृष्णराज हितायका होना सिद्ध होता है। परन्तु पृथ्वीरामके पौत्र शान्तिवर्माका लेख श० सं० ९०२ (वि० सं० १०३७ = ई० स० ९८०) का मिला है। इसके और पृथ्वीरामके लेखके बीच १०५ वर्षका अन्तर आता है। अतः सम्भव है कि पृथ्वीरामका लेख पीछसे लिखवाया गया हो, और इसीसे समयमें कल गड़बड़ हुई हो। तथा इसके समय

गया हो, और इसींसे समयमें कुछ गड़बड़ हुई हो। तथा इसके समय र्रीष्ट्रॅक्ट्रेंट राजा कृष्णराज द्वितीय न होकर कृष्णराज तृतीय ही हो। यह जैन मतानुयायी था और वि० सं० ९९७ (ई० स० ९४०) के करींब इसको महासामन्तकी उपाधि मिली थी।

### ३ पिहुग ।

यह पृथ्वीरामका पुत्र था और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसने अर्जुनवर्माको युद्धमें हरायाथा। इसकी स्त्रीका नाम नीजिकब्बे था। ४ शाान्तिवर्मा।

यह पिहुगका पुत्र था और उसका उत्तराधिकारी हुआ। श० सं० ९०२ (वि० सं० १०३७ = ई० स० ९८०) का इसका एक छेर्ख मिला है। इसमें इसे पश्चिमी चालुक्य (सोलङ्की) तैल्प द्वितीय-का सामन्त लिखा है। इसकी स्त्रीका नाम चण्डिक चे था।

इसके बादका इस शाखाका इतिहास नहीं मिळता है।

### ( दूसरी शाखा )।

### १ नन्न।

सौन्दत्तिके राठोड़ोंकी दूसरी शाखाके लेखोंमें सबसे पहला नाम यही मिलता है।

(१) जर्नल, बॉम्बे शियाटिक सोसाइटी, भाग १०, पृ० २०४।

# कार्तवीर्य (प्रथम)।

यह नन्नका पुत्र और उत्तराधिकारी था। श० सं० ९०२ (वि० सं० १०३७ = ई० स० ९८०) का इसका एक लेखें मिला है। यह सोलङ्की तैलप द्वितीयका सामन्त और कूण्डिका शासक था। इसने कूण्डी प्रदेश (धारवाड़) की सीमा निर्धारित की थी। सम्भव है इसीने शान्तिवर्मासे अधिकार छीनकर उस शाखाकी समान्ति कर दी होगी। इसके दो पुत्र थे—दायिम और कन्न।

### ३ दायिम (दावरि)।

यह कार्तवीर्य प्रथमका पुत्र और उत्तराधिकारी था।

### ४ कन (कनकेर प्रथम)।

यंहं कार्तविर्धिका पुत्र और दायिमका छोटा भाई था तथा अपने बड़े भाई दायिमका उत्तराधिकारी हुआ । इसके दो पुत्र थे-एरेगु और अङ्क । ५ एरेग (एरेथम्मरस)।

यह कन्न प्रथमका पुत्र था और उसके पीछे गद्दीपर बैठा। रा० सं० ९६२ (वि० स० १०९७ = ई० सं० १०४०) का इसके समयका एक लेखें मिला है। इसमें इसको चौलुक्य (सोलङ्की) जय-सिंह द्वितीय (जगदेकमल्ल) का महासामन्त और लहल्लरका शासक

लिखा है । यह संगीतिवद्यामें निपुण था। इसके पुत्रका नाम सेन (काल्सेन) था।

६ अङ्ग । ६ अङ्ग ।

यह कन प्रथमका पुत्र था और अपने बड़े भाई एरेगका उत्तरा-धिकारी हुआ था।

<sup>(</sup>१) कीलहार्नकी सदर्न इण्डियाके इन्सिकिपशन्सकी लिस्ट, पृ० २६, नं० १४१। (२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १९, पृ० १६८।

श० सं० ९७० ( वि० सं० ११०५ = ई० स० १०४८ ) का इसके समयका एक छेर्ख मिला है। इसमें इसको पश्चिमी चालुक्य ( सोलङ्की ) त्रैलोक्यमलु ( सोमेश्वर प्रथम ) का महासामन्त िलखा है। इसके समयका एक टूटा हुआ लेख इसी संवत्का और भी मिला है।

### ७ सेन (कालसेन प्रथम)।

यह एरेगका पुत्र और अपने चाचा अङ्कका उत्तराधिकारी था । इसका विवाह मैळळदेवीसे हुआ था । इसके दो पुत्र थे-कन्न और कार्तवीर्य।

यह सेन (कालसेन प्रथम) का पत्र था और उसके पीछे गद्दी पर

### ८ कम ( कन्नकैर द्वितीय )।

बैठा। इसके समयका एक ताम्रपत्र और एक लेख मिला है। ताम्रपैत्रका संवत् रा० सं० १००४ (वि० सं० ११३९ = ई० स० १०८२) है। इसमें इस रहवंशी कन द्वितीयको पश्चिमी चाल्रक्य (सोलङ्की) राजा विक्रमादित्य पष्ठका महासामन्त छिखा है । इससे यह भी प्रकट होता है कि इस ( कल ) ने भोगवतीके स्वामी ( भीमके पौत्र और सिन्दराजके पुत्र ) महामण्डलेश्वर मुझसे कई गाँव खरीदे थे। यह मुझ सिन्दवंशी था। इस वंशको नागकुळका भूषण छिखा है। इसके समयका लेखें श० सं० १००९ (वि० सं० ११४४=

ई० स० १०८७ ) का है। इसमें इसको महामण्डलेश्वर लिखा है।

<sup>(</sup>१) जनल, बाम्ब ए।स्वयाजन (१) ऐपिय्राफिया इण्डिका, भाग ३, पृ० ३०८। (१) जर्नल, बाम्बे एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, पृ० १७२।

<sup>(</sup>३) जर्नल, वाम्बे एशियाटिक सोसाइटी, भाग १०, पृ० २८७।

# ९ कार्तवीर्य (द्वितीय)।

यह सन प्रथमका पुत्र और कन्न द्वितीयका छोटा भाई था। इसके कष्ट भी कहते थे। इसकी स्त्रीका नाम भागछदेवी (भागछाम्बिका) था।

इसके समयके तीन लेख मिले हैं। इनमेंका पहैला सौन्दित्तसे मिला है। इसमें इसको पश्चिमी चालुक्य (सोलङ्की) सोमेश्वर द्वितीयका महामण्डलेश्वर और लहुद्धरका शासक लिखा है।

दूसरा लेखें रा० सं० १००९ ( वि० सं० ११४४ = ई० स० १०८७ ) का है। इसमें इसको सोमेश्वरके उत्तराधिकारी विक्रमादिय छठेका महामण्डलेश्वर लिखा है।

तीसरा छेखेँ रा० सं० १०४५ (वि० सं० ११८० = ई० स० ११२३) का है। परन्तु इस संवत्के पूर्व ही इसका पुत्र सेन द्वितीय राज्यका अधिकारी हो चुका था।

कन्न द्वितीयके और कार्तवीर्य द्वितीयके छेखोंको देखनेसे अनुमान होता है कि ये दोनों भाई एक ही साथ शासन करते थे।

# १० सेन ( कालसेन द्वितीय )।

यह कार्तवीर्य द्वितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। शं० सं० १०१८ (वि० सं० ११५३ = ई० स० १०९६) का इसके समयका एँक छेखँ मिला है। यह चालुक्य (सोलङ्की) विक्रमादित्य छठेके और उसके पुत्र जयकर्णके समय विद्यमान् था। जयकर्णका समयं वि० सं०

<sup>(</sup>१) जर्नल, बॉम्बे बांच रॉयल एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, पृ० २१३।

<sup>(</sup>२) जर्नल, बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी, भाग १०, पृ० १७३।

<sup>( 3 )</sup> इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १४, पृ० १५।

<sup>(</sup>४) जर्नल, बॉम्बे एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, १० १९४।

११५९ (ई० स० ११०२) से वि० सं० ११७८ (ई० स० ११२१) तक होना सिद्ध होता है। अतः इसीके बीच किसी समय तक सेन द्वितीय भी विद्यमान रहा होगा। इसकी स्त्रीका नाम छक्ष्मी- देवी था।

इसके पिताका द्यां सं० १०४५ ( वि० सं० ११८० = ई० सं० ११२३ ) का छेख मिल्रनेसे अनुमान होता है कि ये दोनों पिता पुत्र एक ही साथ अधिकारका उपभोग करते थे।

११ कार्तवीर्य (कइम तृतीय) ।

यह सेन (कालसेन ) दितीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसकी स्त्रीका नाम पद्मलदेवी था।

इसके समयका एक टूटा हुआ लेखें कोण्णूरसे मिला है। इसमें इसकी उपाधियाँ महामण्डलेश्वर और चक्रवर्ती लिखी हैं। इससे अनुमान होता है कि पहले तो यह पश्चिमी चालुक्य (सोलङ्की) जगदेकमछ दितीय और तैलप तृतीयका सामन्त रहा था। परन्तु वि० सं० १२२२ (ई० स० ११६५) के बाद किसी समय सोलङ्कियों और कलचुरियों (हैहयवंशियों) की शक्तिके नष्ट होनेके समय स्वतन्त्र बन बैठा होगा तथा उसी समय इसने यह चक्रवर्तीकी उपाधि धारण की होगी।

श० स० ११०९ गत ( वि० सं० १२४४ = ई० स० ११८७) के एक छेखसे ज्ञात होता है। कि उस समय कूंडीमें भाषि-देवका शासन था। यह सोछङ्की सोमेश्वर चतुर्थका दण्डनायक था। इससे अनुमान होता है कि इन रहोंको स्वाधीन होनेमें पूरी सफलता नहीं हुई।

<sup>(</sup>१) आर्कियोलोजिकल सर्वे ऑफ वस्टर्न इण्डिया, भाग ३, पृ० १०३।

खानापुर (कोल्हापुर राज्य ) से मिळे श० सं० १०६६ (वर्त-मान ) (वि० सं० १२०० = ई० स० ११४३) और श० सं० १०८४ (गत) (वि० सं० १२१९ = ई० स० ११६२) के छेखामें तथा बेळगाँव जिळेसे मिळे श० सं० १०८६ (वि० सं० १२२१ = ई० स० ११६४) के छेखेमें भी इस कार्तवीर्यका उळेख है।

१२ लक्ष्मीदेव (प्रथम)।

यह कार्तवीर्य तृतीयका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसके लक्ष्मण और लक्ष्मीधर नाम भी मिलते हैं। इसकी स्त्रोका नाम चन्द्रिकादेवी (चन्दलदेवी) था।

श० स० ११३० (वि० सं० १२६५ = ई० स० १२०९) का एक छेखेँ हण्णिकेरिसे मिला है। यह इसीके समयका प्रतीत होता है। इसके बड़े पुत्र कार्तवीर्य चतुर्थके श० सं० ११२१ से ११४१ तकके और छोटे पुत्र मिल्लिकार्जुनके ११२७ से ११३१ तकके छेखादिकोंके मिलनेसे श० सं० ११३० में लक्ष्मीदेव प्रथमका होना साधरणतया असम्भव सा प्रतीत होता है परन्तु कन्न द्वितीय और कार्तवीर्य द्वितीयकी तरह इनका भी शासनकाल एक ही साथ मान छेनेसे यह भ्रम दूर हो जाता है। परन्तु जब तक इस विषयके पूरे प्रमाण न मिल जाँय तब तक निश्चित रूपसे कुछ नहीं कहा जा सकता।

इसके दो पुत्र थे-कार्तवीर्य और मिल्लकार्जुन।

# १३ कार्तवीर्य (चतुर्थ)।

यह लक्ष्मीदेव प्रथमका बड़ा पुत्र और उत्तराधिकारी था।

<sup>(</sup>१) कर्न. देश. इन्सिक्रिक्स, भाग २, पृ० ५४७, ५४८।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ४, पृ ११६।

<sup>(</sup>३) बॉम्बे गैजैटियर; पृ० ५५६।

इसके समयके ६ लेख और एक ताम्रपत्र मिला है।

पहला लेखे श० सं० ११२१ (गत ) वि० सं० १२५७ = ई० स० १२००) का संकेथर (बेलगाँव जिले) से मिला है। दूसरी श्रु सं० ११२४ ( वि० सं० १२५८ = ई० स०१२०१ ) का है। तीसराँ और चौथाँ श० स० ११२६ ( गत ) ( वि० सं० १**२६१** = ई० स० १२०४ ) का है । पाँचेंबां श० सं० ११२७ ( वि० सं० १२६१ = ई० स० १२०४ ) का है।

इसमें इसको लटनूरका शासक लिखा है और इसकी राजधानीका नाम वेणुप्राम दिया है । इसमें इसके छोटे भाई युवराज माहिकार्जनका भी नाम है।

इसके समयका ताम्रपर्त्र श० सं०११३१ (वि० सं०१२६५ = ई० स० १२०८ ) का है। इसमें भी इसके छोटे भाई युवराज मल्लिकार्जुनका नाम दिया है।

छठा लेखँ श० सं० ११४१ (वि० सं० १२७५ = ई० स० १२१८) का है। इसकी उपाधि महामण्डलेश्वर थी । इसकी दो रानियाँ थीं । एकका नाम राच छदेवी और दूसरीका नाम मादेवी था ।

### १४ लक्ष्मीदेव (द्वितीय)।

यह कार्त्तवीर्य चतुर्थका पुत्र था और उसके बाद गदी पर बैठा। इसके समय श० सं०११५१ (वि० सं०१२८५ = ई० स०१२२८)

<sup>(</sup>१) कर्न. देश. इन्सिक्रपशन्स, भाग २, पृ० ५६१।

<sup>(</sup>२) ब्रेहम्स, कोल्हापुर, पृ० ४१५, नं० ९।

<sup>(</sup> ३-४ ) कर्न. देश. इन्सिकिपशन्स, भाग २, पृ० ५७१ और ५७६।

<sup>(</sup> ५ ) जर्नल, बॉम्बे एशियाटिक सोसायटी, भाग १०, पृ० २२०।

<sup>(</sup>६) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १९, पृ० २४५।

<sup>(</sup> ७ ) जर्नल ब्रॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी माग १०, पृ०, २४०।

का एक लेखें मिला है। इसमें इसकी उपाधि महामण्डलेश्वर लिखी है। इसकी माताका नाम मादेवी था।

इसके बादका कोई लेख या ताम्रपत्र न मिठनेसे अनुमान होता है कि यहीं पर इस शाखाकी समाप्ति हो गई होगी और इनके प्रदेश पर देविगिरिके यादव राजा सिवणने अधिकार कर छिया होगा।

इस घटनाका समय वि० सं० १२८७ (ई० स० १२३०) के करीब होना चाहिये। परन्तु इस समयके पहले ही कूंडीके उत्तर दक्षिण और पूर्वके प्रदेश इस (लक्ष्मीदेव द्वितीय) के हाथसे निकल गए थे।

श्रा० सं० ११६० (वि० सं० १२९५ = ई० स० १२३८) के हरिहलुके ताम्रपत्रेमें वीचणका रहोंको जीतना लिखा है। यह वीचण देवीगीरके यादव राजा सिंघणका सामन्त था।

श० सं० १००८ (१००९) ( वि० स० ११४४ = ई० स० १०८७ ) का एक ताम्रपैत्र सीतावळदीसे मिळा है । यह महासामन्त राणक घाडिभण्डक ( घाडिदेव ) का है । यह पश्चिमी चाछुन्य ( सोच्चङ्की ) विक्रमादित्य षष्ठ ( त्रिमुवनमल्ल ) का सामन्त था । इस ताम्रपत्रमें इस धाडिभण्डकको महाराष्ट्रकूटवंशमें उत्पन्न हुआ और छट-छ्रसे आया हुआ हिखा है।

श० सं० १०५२ ( वि० सं० ११८६ = ई० स० ११२९) का एक लेखें खानापुर (कोल्हापुर राज्य) से मिला है। इसमें

<sup>(</sup>१) जर्नेल बॉम्बे एशियाटिक सोसाइटी भाग १०, पृ०, २६०।

<sup>(</sup>२) जर्नेल बॉम्बे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी भाग १०, पृ०, २६०।

<sup>(</sup>३) ऐपित्राफिया इण्डिका भाग ३, पृ०, ३०५।

ख्वंशी महासामन्त अङ्किदेव का उल्लेख है। यह सोलङ्की सोमेश्वर तृतीय-का सामन्त था। परन्तु इनका उपर्युक्त रहशाखासे क्या सम्बन्ध था,

इसका पता नहीं चलता है।

बहुरिबन्द (जबलपुर) से मिल्ले लेखेंमें राष्ट्रकूट महासामन्ताधि-पित गोल्हणदेवका उल्लेख है। यह कलचुरी (हैहयवंशी) राजा गय-कर्णका सामन्त था। यह लेख बारहवीं शताब्दीका है। इसका किस शाखासे सम्बन्ध था यह भी प्रकट नहीं होता।



# सौन्दत्तिके राष्ट्रक्टोंका वंशवृक्ष ।

<sup>(</sup>१) आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, भाग ९, पृ०, ४०।

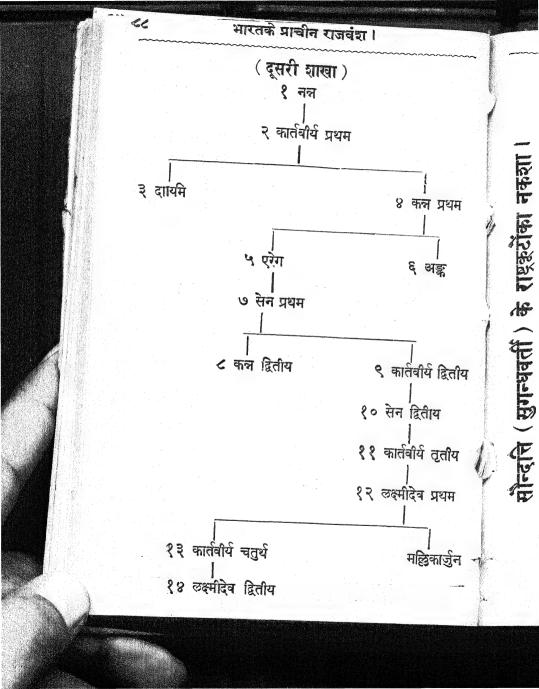

|                        |                     | 2                    | 22                                                   | -            |                                      |                | -1       | 2,732                               | 22.00                                 | 2               | 1000                                   |                                       | ७।९          |
|------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------|--------------|
|                        |                     | सान्द                | ~~~                                                  | राष्ट्र      | <u>भू</u>                            |                | ~~>      | ~~                                  | $\overline{}$                         | ~~~             | ha                                     | ~~~                                   |              |
| समकालीन राजा आदि       |                     | राष्ट्रकट राजा कृष्ण | अञ्चन्दम।<br>सोछङ्गी तेलप द्वितीय,रह कार्तवीर्यप्रथम |              | सोटङ्की तैलप द्वितीय, रह शान्तिवर्मा |                | 2        | सालक्षा जयसिंह द्विताय (जगदक्षमत्रे | सोल्ङ्की सोमेश्वर प्रथम ( त्रेलोक्यमल |                 | सोरङ्गी विक्रमादित्य षष्ट, सिद्वशी मुख | सोठड़ी सोमेश्वर द्वितीय, सोठड्डी विक- | मादित्य षष्ठ |
| ज्ञात समय              |                     | श्रा सं              | श्व सं० ९०२                                          |              | ा० सं० ९०२                           |                |          | शि सं ९६२                           | शि सं ९७०                             |                 | शि सं १००४, १००९                       | शिव सैव १००९, १०४५                    |              |
| (परस्परका स-<br>म्बन्ध |                     | कापुत्र              | र का पुत्र                                           |              | नं० १ का पुत्र श्व                   | नं  र का पुत्र | ३ का भाइ | न० ४ का पुत्र इ                     | नं  ५का भाई                           | नं ० ५ का पुत्र | नं ७ का पुत्र                          | नं  ८ का भाइ                          | •            |
| डपाधि                  |                     |                      |                                                      |              |                                      |                |          | महासामन्त                           | महासामन्त                             |                 | महासामन्त                              | महामण्डलेश्वर्                        |              |
| नाम                    | (पहलीशाखा)<br>मेरड् | पृथ्वीराम<br>भारम    | ग्रहर<br>शान्तिवमा                                   | (दूसरी शाखा) | कातेंवीये प्रथम                      | दायिम          | कल प्रथम | प्रस                                | अल                                    | सेन प्रथम       | कन दितीय                               | कातेबीय द्वितीय म                     |              |
| ۵.                     | 0                   | or o                 | × >0                                                 | σ            | ·W                                   | m              | > .      | 5                                   | w                                     | 9               | V                                      | 0°                                    |              |

| -                      |                                                                                                              | ~~~~~                                                                           | गरतक इ                                                                                                                      |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| समकाछीन राजा आदि       | मोल्डी ि<br>मोल्डी                                                                                           | तेलप तृतीय                                                                      |                                                                                                                             |
| परस्पराका स-<br>म्बन्ध | ताथ महामण्डलेखर नं० ९ का पुत्र ति भे १०१८<br>कार्तिबीथ तृतीय महामण्डलेखर नं० १० का पुत्र ति भे० १०६६,१०८४ गत | लहमीदेव प्रथम<br>कातेवीय चरुथ महामण्डलेश्वर नं १९का पुत्र या सं ० १९२१ गत, १९२४ | मित्रिक्षाञ्चेन मुबराज नं ०१३का माई या सं ११२६ ज, ११३१, ११४१<br>कश्मीदेन द्वितीय महामण्डे स नं ०१३का पुत्र स् एत्र सं ०१९५१ |
| मरस्य                  | ू ०<br>याः या                                                                                                | नं ० व                                                                          | न ० १३                                                                                                                      |
| उपाधि                  | महामण्डलेश्वर<br>महामण्डलेश्वर<br>चक्रवतीं                                                                   | महामण्डलेश्र                                                                    | पुनराज<br>महामण्डे हे ग्र                                                                                                   |
| नाम                    | तन । द्रताय<br>कार्तेवीये तृतीय                                                                              | लस्मीदेव प्रथम<br>कातेवीये चनुधे।                                               | मिक्रिक्षाञ्चन<br>न्यसीदेव द्वितीय                                                                                          |
| 0 0                    | 0                                                                                                            | or or                                                                           |                                                                                                                             |



# राजस्थान (राजपूताना) के पहले राष्ट्रकूट।

# हस्तिकुँडी (हथूंडी ) के पहले राठोड़ ।

[ वि० सं० ९५० ( ई० स० ८९३ के निकटसे वि० सं०१०५३ (ई० स० ९९६) के निकट तक।

कन्नौजके अन्तिम गहड्वाल राजा जयचंदके वंशजोंके राजपूताना-में आनेके पहले भी हस्तिकुंडी ( हथूंडी जोधपुर राज्य ) में और धनोप ( शाहपुरा राज्य ) में राष्ट्रकूटोंका राज्य होनेके प्रमाण मिलते हैं। वि० सं० १०५३ (ई० स० ९९७) का एक लेखें बीजापुर-से मिला है। यह स्थान जोधपुर राज्यके गोडवाड़ परगनेमें है। इसमें हथूंडीके राठोड़ोंकी वंशावली इस प्रकार लिखी है—

### १ हरिवर्मा।

उक्त लेखमें सबसे पहला नाम यही है।

### २ विदग्धराज।

यह हरिवर्माका पुत्र था। वि० सं० ९७३ (ई० स० ९१६) में यह विद्यमान थाँ।

### ३ मम्मट।

यह विदग्बराजका पुत्र था। वि० सं० ९९६ (ई० स०९३९) में इसका विद्यमान होना पाया जाता है ।

<sup>(</sup>१) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ६२, हिस्सा १, प्र०३११।

<sup>(</sup>२) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी भाग ६२, हिस्सा १, पृ०३१४।

<sup>(</sup>३) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ६२, हिस्सा १, पृ० ३१४।

### ४ धवल।

यह मम्मटका पुत्र था।

मालवाके परमार राजा मुझने जिस समय मेवाइपेर चढ़ाई की उस समय यह उससे लड़ा था और सांभरके चौहान राजा दुर्लभराजसे नाडोलके चौहान राजा महेन्द्रकी रक्षा की थी तथा अनहिलवाड़ा (गुज-रात) के सोलङ्की राजा मूलराज द्वारा नष्ट होते हुए धरणीवराहको आश्रय दिया था। यह धरणीवराह शायद मारवाड़का पड़िहार राजा होगा। वि० सं० १०५३ (ई० स० ९९७) का उपर्युक्त लेख इसी-के समयको है।

इसने अपनी वृद्धावस्थाके कारण उक्त संवत्के आसपास राज्यका भार अपने पुत्र बालप्रसादको सौंप दिया था। इसकी राजधानी हस्ति-कुंडी (हथूंडी) थी।

इसके बादका कोई लेख आदिक न मिलनेसे इस शाखाका अगला कुछ भी हाल अब तक नहीं मिला है। नंबर

.

<sup>(</sup>१) सम्भवतः इस धवलकी बहन महालक्ष्मीका विवाह उदयपुरके अधी-श्वर मर्तृभट द्वितीयके साथ हुआ था जिसका पुत्र अहट हुआ।

<sup>(</sup>२) इस थवलने अपने दादा विदग्धराजके बनवाये हुए जैनमन्दिरका जीणोंद्धार कर ऋषमनाथकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा की थी।

# हस्तिकंडीके पहलेके राठोड़ोंका वंशवृक्ष ।

१ हरिवर्मा
२ विदग्धराज
|
३ मम्मट
|
४ धवल
|
५ बालप्रसाद

# हस्तिकुंडीके राठोड़ोंका नकशा।

| नाम          | परस्परका<br>सम्बन्ध            | ज्ञात समय | समकालीन राजा आदि                                                                     |
|--------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| मम्मट<br>धवल | नं०१ का पुत्र<br>नं०२ का पुत्र |           | परमारमुज,चौहान दुर्लभ-<br>राज,चौहान महेन्द्र,सो-<br>लङ्कीमूलराज, पडिहार<br>घरणीवराह। |

# धनोप ( राजपूताना ) के पहले राष्ट्रकृट ।

कुछ समय पूर्व धनोप (शाहपुरा राज्य) से राठोड़ोकें दो शिलालेख मिले थे। परन्तु अब उनका कुछ भी पता नहीं चलता है।

इनमेंका एक वि० सं० १०६३ की पौष शुक्रा पञ्चमीका था। उसमें लिखा था कि राठोड़ वंशमें राजा मल्लील हुआ। उसके पुत्रका नाम दिन्तिवर्मा था। इस दिन्तिवर्माके दो पुत्र थे—बुद्धराज और गोविन्दराज।

वंबई प्रदेशके नीलगुंडी गाँवसे भिले श० सं० ७८८ (वि० सं० ९२३ = ई०स० ८६६) के अमोघवर्ष प्रथमके लेखमें लिखा है कि उसके पिता गोविन्दराज तृतीयने केरल, मालव, गौह, गुर्जर, चित्रकूट (चित्तीड़) और काञ्चीके राजाओंको जीता था। इससे अनुमान होता है कि हस्तिकुंडी (हथुंडी) और घनोपके राठोड़ भी दक्षिणके राष्ट्रकूटोंकी शाखाके ही होंगे।

# धनोपके पहलेके राठोड़ोंका वंशवृक्ष।

मर्छील | दन्तिवर्मा

बुद्धराज

गोविन्दराज

# कन्नीजके गहड्वाल।

[ वि॰ सं॰ ११२५ ( ई॰ स॰ १०६८ ) के निकट से वि॰ सं० १२८० (ई॰ स॰ १२२३ ) के निकट तक ]

जेम्स टाडसाहबने अपने राजस्थानके इतिहासमें छिखा है कि वि० सं०५२६ ( ई० स० ४७० ) में अजयपालको मारकर राठोडु नय-पालने कन्नीज पर अधिकार कर लिया था। परन्तु यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती, क्यों कि उस समय कन्नीज पर स्कन्दगुतका या उसक पुत्र कुमारगुप्तका अधिकार था । इसके बाद वहाँपर मौखिरयोंका अधिकार हुओं । बीचमें कुछ समय तक उसपर वैसवंशियोंने अपना कब्जा कर लियाँ । परन्तु हर्षकी मृत्युके बाद मौखरियोंने उसे फिर अपनी राजधानी बनाया । वि० सं० ७९८ ( ई० स० ७४१ ) के करीब काश्मीरके राजा छिछतादित्य ( मुक्तापीड ) ने इस ( कन्नीज ) पर आक्रमण किया उस समय भी यह मौखरीवंशी यशोवर्माकी राज-धानी थाँ । इसके बादके वि० सं० १०८४ (ई० स० १०२७) के पड़िहार राजा त्रिलोचनपालके ताम्रपत्रें और वि० सं० १०९३ (ई० स० १०३६ ) के यश:पालके शिलालेखँसे ज्ञात होता है कि उस समय कन्नीज पर पिंड्हारोंका अधिकार था । इसके बाद राष्ट्रक्टोंकी गहड्वाल शाखाके चन्द्रदेवने उसपर अपना अधिकार किया

<sup>(</sup>१) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग २, पृ० २८५-२९७।

<sup>(</sup>२) भारतके प्राचीन राजवंश भाग २, पृ० ३०३।

<sup>(</sup>३) भारतके प्राचीन राजवंश भाग २, पृ० ३३८।

<sup>(</sup>४) भारतके प्राचीन राजवंश भाग २, पृ० ३७६।

<sup>(</sup> ५ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी भाग १८, पृ० ३४।

<sup>(</sup>६) एशियाटिक रिसर्चेज भाग ९, पृ० ४३२।

इन गहड़वालोंके करीब<sup>्</sup>६० ताम्रमत्रे मिले हैं। इनमें इनको सूर्यवंशी और गहड़वाल लिखा है। राष्ट्रकूट या रह शब्दका प्रयोग इनमें नहीं है। परन्तु ये छोग भी राष्ट्रकूटोंकी ही एक शाखाके थे इसमें कुछ भी सन्देह नहीं है।

इस विषयके प्रमाण पहले उद्भृत किये जाचुके हैं।

काशी, अयोध्या और शायद इन्द्रप्रस्थ (दहला) पर भी इन्हींका अधिकार था।

# १ यशोविग्रहः।

यह सूर्यके वंशमें उत्पन्न हुआ था। इस शाखाका सबसे पहला नाम यही मिलता है।

### २ महीचन्द्र।

यह यशोविग्रहका पुत्र था। इसको महीयल या महीतल भी कहते थे। ३ चन्द्रदेव।

यह महीचन्द्रका पुत्र था।

वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) का एक ताम्रपत्र बसाहीसे

<sup>্(</sup> १ ) दक्षिणके राष्ट्रकूटोंके इतिहासमें लिखा जा चुका है कि वि॰ सं॰ ८४ र और ८५० के बीच धुवराजका राज्य उत्तरमें अयोध्यातक पहुँच गया था। इसके बाद वि॰ सं॰ ९३२ और ९७१ के बीच कृष्णराज द्वितीयके समय इसकी सीमा बढ़कर गङ्गाके किनारेतक फैल गई थी और वि० सं० ९९० और १०२३ के बीच कृष्णराज तृतीयके समय इनके राज्यकी सीमा गङ्गाको भी पार कर गई थी। सम्भव है इसी समयके बीच इनके किसी वंशजको गङ्गातटके निकट जागीर मिली हो और उसीके वंशमें कन्नौजविजेता चन्द्रदेव उत्पन्न हुआ हो।

<sup>(</sup>२) स्मिथकी अली हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, पृ० ३८४।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्डिकोरी, भाग १४, पृ० १०३।

मिला है। उससे प्रकट होता है कि इस चन्द्रदेवन अपनी ही भुजाओं के प्रतापसे कन्नौजपर अधिकार कर मालवाके परमार राजा मार्ज और चेदिके कलचुरी (हैहयवंशी) राजा केर्णके मरनेसे उत्पन्न हुई अराजकताको द्या दिया था। इसने सुवर्णके अनेक तुलादान भी दिये थे। इससे ज्ञात होता है कि इसने वि०११३७ (ई० स०१०८०) से राज्य स्थापन कर कुल काल बाद ही प्रतिहारों से कन्नौज लिया होगा।

इसके समयके तीन ताम्रपत्र मिले हैं। ये क्रमशः वि० सं० ११४८ (ई० स० १०९१ $^3$ ), ११५० (ई० स० १०९ $^3$ ), और ११५६ (ई० स० १०९९) के हैं।

काशी, इन्द्रप्रस्थ, अयोध्या और पाञ्चाठदेश इसके अधिकारमें था। इसने काशीमें आदिकेशव नामक विष्णुका मन्दिर वनवाया था।

इसके बड़े पुत्र मदनपाल्डदेवका एक ताम्रॅपत्र वि० सं० ११५४ ई० स० १०९७) का मिला है। इससे प्रकट होता है कि चन्द्रदेवने अपने जीतेजी ही इसको राज्यका कार्य सौंप दिया था।

<sup>(</sup>१) याते श्रीभोजभूपे विदु(दु)धवरवधूनेत्रसीमातिथित्वं । श्रीकर्णे कीर्तिशेषं गतवित च नृपे क्ष्मात्यये जायमाने ॥ भतीरं यं व(ध)रित्री त्रिदिवविभुनिमं श्रीतियोगादुपेता । त्राता विश्वासपूर्वं समभविद्द स क्ष्मापतिश्चन्द्रदेवः ॥ ३ ॥ अर्थात्—भोज और कर्णके मरनेपर उत्पन्न हुई गड़बड़से दुःखित हुई पृथ्वी चन्द्रदेवकी शरणमें गई ।

<sup>(</sup>२) भारतके प्राचीन राजवंश भाग १, पृ० ५०।

<sup>(</sup>३) ऐपिद्राफिया इण्डिका, भाग ९, पृ० ३०२।

<sup>(</sup>४-५) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० ११।

इस चन्द्रदेवकी उपाधि महाराजाधिराज थी। इसका दूसरा नाम चन्द्रादित्य भी लिखा मिलता है। इसने कन्नीजको तुरुकों (गज़नी-वालों ) के दंडसे मुक्त किया था।

इसके दो पुत्र थे-मदनपाल और विग्रहपाल । इसी विग्रहपालसे बदायूंकी शाखा चली होगी।

### ४ मदनपाल।

यह चन्द्रदेवका बड़ा पुत्र था और उसके बाद गद्दीपर बैठा। इसके समयके पाँच ताम्रपत्र मिले हैं। इनमेंका पहला वि० सं० ११५४ (ई० स० १०९७) का है। इसका उल्लेख इसके पिता चन्द्रदेवके इति- हासमें किया जा चुका ै। इससे प्रकट होता है कि पिताने अपने जीते जी ही मदनपालकी योग्यताके कारण राज्यका कार्य उसे सौंप दिया था। परन्तु वास्तवमें इसका राज्यकाल वि० सं० ११५७ से समझना चाहिये।

्रदूसरा वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) का है। यह महा-राजपुत्र गोविन्दचन्द्रका है।

तींसरा वि० सं० ११६२ (ई० स० ११०५) का है। यह भी महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रका है। इसमें मदनपालकी रानीका नाम राल्हदेवी लिखा है।

चौँया नि० स० ११६३ (वास्तवमें ११६४ ० स० ११०७) का है। यह स्वयं मदनपालदेवका है। इसमें इसकी रानीका नाम पृथ्वी-श्री लिखा है।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १४, पृ० १०३।

<sup>(</sup>२) ऐपिमाफिया इण्डिका, आग २, पृ० ३५९।

<sup>(</sup>३) जनल, रॉयल एशियाटिक सोसायटी, (१८९६), पृ० ७८७।

पाँचैवाँ वि० सं० ११६६ (ई० स० ११०९) का है। यह भी महाराजपुत्र गोविन्दचन्द्रदेवका है । इसमें इनको गाहडवाछवंशी छिखा है । इस राजाका दूसरा नाम मदनदेव था। इसकी उपाधि महाराजाधिराजथी। इसने अनेक युद्धोंमें शत्रुओंको जीता था।

उपर्युक्त ताम्रपत्रोंसे ज्ञात होता है कि चन्द्रदेवके समान ही इसने भी अपनी वृद्धावस्थामें अपने पुत्र गोविन्दचन्द्रदेवको राज्यका कार्य सौंप दिया था।

यह मदनपाल बड़ा विद्वान् था। मदनविनोदनिघण्टु नामक वैद्यक-का ग्रन्थ इसीका बनाया हुआ है। उसमें छिखा है—

रोगाम्बुधौ भवजनस्य निमन्जतो यः। पीतः प्रयच्छतु शुभानि च काशिराजः॥ ४॥

तेन श्रीमद्नेन्द्रेण निघण्टुरयमङ्कृतः। कृतः सुकृतिना लोकहिताय हि महात्मना ॥

अर्थात्—काशीके राजा मदनपालने रोगियोंको आरोग्य प्रदान करनेवाला यह निवण्टु बनाया।

इसके चाँदी और ताँबेके सिके मिले हैं।

चाँदीके सिकें।

इनपर सीधी तरफ सवारकी तसबीर बनी होती है और कुछ अक्षर भी होते हैं । परन्तु थे ऐसे मदे होते हैं कि पढ़े नहीं जाते । उलटी तरफ वैलकी आकृति बनी होती है और किनारेपर 'माधव-श्रीसामन्त' पढ़ा जाता है।

(१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १५।

<sup>(</sup>२) कैटलाग ऑफ दि कोइन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकता, भाग १, पृ० २६०।

इन सिक्कोंका न्यास (Diameter) आधे इंचसे कुछ छोटा होता है परन्तु इनकी चाँदी शुद्ध नहीं होती।

### तांबेके सिकके।

इन पर भी सीधी तरफ सवारकी भद्दी तसबीर बनी होती है और किनारेपर 'मदनपालदेव 'लिखा रहता है। उलटी तस्फ चाँदीके सिकोंकी तरहका ही बैल और 'माधवश्रीसामन्त 'लेख होता है। इनका न्यास आधे इंचसे कुछ बड़ा होता है।

# ५ गोविन्दचन्द्र।

यह मदनपालका बड़ा पुत्र था और उसके पीछे उसका उत्तराधिकारी हुआ। इसके समयके करीब ४० ताम्रपत्र मिळे हैं। इनमेंसे कुछका उल्लेख आगे किया जाता है।

पहला ताम्रपत्र वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) का है। दूसरा वि० सं० ११६२ (ई० स० ११०५) का है। तीसरा वि० सं० ११६६ (ई० स० ११०९) को है।

इन तीनोंका उल्लेख इसके पिता मदनपालदेवके इतिहासमें किया जा चुका है। उस समयतक यह युवराज ही था। अतः इसका राज्यकाल वि० सं० ११६७ से प्रारम्भ हुआ होगा।

चौथाँ और पाँचवाँ वि० सं० ११७१ (ई० स० १११४)का है।

<sup>(</sup>१) कैटलाग ऑफ दि कौइन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, भाग१, पृ० २६०, प्लेट २६, नं० १७।

<sup>(</sup>२) इसमें लिखा है कि गोविन्दचन्द्रने गौड़ोंको हराया। उसकी वीरतासे हम्मीर ( अभीर-मुसलमान ) भी घबड़ाते थे ।

<sup>(</sup>३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०२। यह वाराणसी ( वना-रस ) से दिया गया था।

<sup>(</sup>४) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ५, पृ० ११४, नोट ४।

इनमेंके पाँचवेंका एक ही पत्र मिला है। छैठा वि० स० ११७२ (ई० स० १११६ का है। सातवाँ वि० सं० ११७४ (ई० स० १११७) का है । यह देवस्थानसे दिया गया था । आठवाँ वि० सं० ११७४ ( वास्तवमें ११७५ ) ( ई० स० १११९ ) का है। नैवाँ वि० सं० ११७५ (ई० स० १११९) का है। देंसवाँ वि० सं० ११७६ (ई० स० १११९) का है। यह गङ्गा-परके खयरा गाँवसे दिया गया था। इसमें इसकी पटरानीका नाम नयनकेलिदेवी लिखा है। ग्यार्रहवाँ वि० सं० ११७६ (ई० स० १११९) का है। बारहँवाँ वि० सं० ११७७ (ई० स० ११२०) का है। तेरहवाँ वि० सं० ११७८ (ई० स० ११२२) का है। चौदहैवाँ वि० स० ११८१ (ई० स० ११२४) का है। इसमें इसको माका नाम राल्हणदेवी ठिखा है। पन्द्रेहवाँ वि० सं० ११८२ (ई० स० ११२५) का है। यह गङ्गाकिनारेके मदप्रतीहार स्थानसे दिया गया था। सोल्डेहवाँ भी ११८२ (वास्तवमें ११८३) (ई०

<sup>(</sup>१) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०४।

<sup>(</sup>२) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०५।

<sup>(</sup>३) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १९।

<sup>(</sup>४) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०६।

<sup>(</sup> ५ ) ऐपिय्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०८ ।

<sup>(</sup>६) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १०९। ( ७ ) जर्नेल, बंगाल एशियाटिक सोसायटी, भाग ३१, पृ० १२३।

<sup>(</sup>८) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११०।

<sup>(</sup>९) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ५६, हिस्सा १, ५० ११४।

<sup>(</sup>१०) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, ५० १००।

<sup>(</sup>११) जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसायटी, भाग ३७, पृ० २४२।

स० ११२७) का है। यह गङ्गापरके ईराप्रतिष्ठानसे दिया गया था। सत्रहेवाँ वि० सं० ११८४ (ई० स० ११२७) का है। अठौरहवाँ वि० सं० ११८५ (ई० स० ११२९) का है। उनीसवाँ वि० सं ११८७ (ई० स० ११३०) का है। वीसेंवाँ वि० स०११८८ (ई० स० ११३१) का है।

इक्कीसंचाँ वि० सं० ११८९ (ई० स० ११३३) का है। बाईसवाँ वि० सं० ११९० (ई० स० ११३३) का है। तेईसवाँ वि० सं० ११९१ (ई० स० ११३४) का है। यह महाराजपुत्र वत्सराजदेवका है। इसको छोहडदेव भी कहते थे। चौबीसवाँ वि० सं० ११९६ (ई० स० ११३९) का है। पैचीसवाँ वि० सं० ११९७ (ई० स० ११४१) का है। छब्बीसैवाँ वि० सं० ११९८ (ई० स० ११४१) का है। सैनाईसवाँ वि० सं० ११९९ (ई० स० ११४२ ) का है । इसमें महाराजपुत्र राज्यपालदेवकी उल्लेख है ।

<sup>(</sup>१) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ३।

<sup>🥒 (</sup> २ ) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसायटी, भाग ५६,हिस्सा१, पृ०११९।

<sup>(</sup>३) जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ५६, हिस्सा १, पृ० १०८।

<sup>(</sup> ४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १९, पृ० २४९ ।

<sup>(</sup>५) ऐपिद्याफिया इण्डिका, भाग ५, पृ० ११४।

<sup>(</sup>६) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११२।

<sup>(</sup>७) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १३१।

<sup>(</sup>८) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग २, पृ० ३६१।

<sup>(</sup> ९ ) ऐपित्राकिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११४।

<sup>(</sup> १० ) ऐपिमाफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११३।

<sup>(</sup> ११ ) इण्डियन, ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० २१।

<sup>(</sup> १२ ) यह नयनकेलिदेवीका पुत्र था और सम्भवतः पिताके जीतेजी ही मर गया होगा।

अद्वाईसवाँ वि० सं० १२०० (ई० स० ११४३) का है। उन्ती-संबाँ वि० सं० १२०१ (ई० स० ११४३) काहै। तीसवाँ वि० सं० १२०२ (ई० स० ११४६) का है। एक लेख स्तम्भपर खुदा है। यह वि० सं० १२०७ (ई० स० ११५१) का है। इसमें इसकी रानीका नाम गोसछुदेवी छिखा है। इकेतीसवाँ ताम्रपत्र वि० सं० १२०८ (ई० स० ११५१) का है। इसमें इसकी पटरानीका नाम गोसछुदेवी लिखा है । बत्तीसवाँ वि० सं १२११ (ई० स० ११५४) का है।

इस प्रकार वि० सं० ११६१ (ई० स० ११०४) से वि० सं० १२११ (ई० स० ११५४) तकके इसके दानपत्र भिले हैं। सारनाथसे एक लेख इसकी रानी कुमारदेवीका भी मिला है। यह कुँमारदेवी पीठिकाके छिक्कोरवंशी राजा देवरक्षितकी कन्या थी। इसने

एक मन्दिर बनवाकर उसे धर्मचक्र जिनसेनको दिया था।

- (१) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११५।
- (२) ऐपिग्राफिया इण्डिका साग ५, पृ॰ ११५।
- (३) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ७, पृ० ९९।
- (४) आर्कियालाँ जिंकल सर्वे ऑफ इण्डिया भाग १, ए० ९६।
- (५) कीलहान्से लिस्ट ऑफ इन्सिकिपशन्स ऑफ नॉर्दर्न इण्डिया, पृ० १९, नं० १३१।
  - (६) ऐपियाफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० ११६।
  - (७) ऐपिग्राफिया इण्डिका भाग ९, पृ० ३१९ -३२८।
- (८) यह कुमारदेवी बौद्धमतानुयायिनी थी। नेपाल राज्यके पुस्तकालयमें 'अष्टसारिका' नामकी एक हस्तालेखित पुस्तक है। उसमें लिखा है:-

"श्रोमद्गोविन्दचन्द्रदेवस्य प्रतापवशतः राज्ञी श्रीप्रवरमहायानयायि-न्योःपरमोपासिका राज्ञी वसन्तदेवीदेयधर्मीयम् ।"

गोविन्दचन्द्रके ताम्रपत्रोंकी संख्याको देखकर अनुमान होता है कि यह बड़ा प्रतापी और दानी राजा था। सम्भवतः कुछ समयके छिए यह उत्तरी हिन्दुस्तानका सबसे बड़ा राजा हो गया था और बनारस पर भी इसीका अधिकार था।

कार्मीरके राजा जयसिंहके मन्त्री अलङ्कारने जो बड़ी भारी सभा-की थी उसमें इसने सुहलको अपना राजदूत बनाकर भेजा था। मङ्ककविक्कत श्रीकण्ठचरित काव्यमें भी इसका उल्लेख है।

अन्यः स सुहलस्तेन ततोऽवन्यत पण्डितः।

दूतो गोविन्द्चन्द्रस्य कान्य<sup>कुड</sup>जस्य भूभुजः ॥ १०२॥

श्रीकण्डचरित, सर्ग २५ । अर्थात्—कान्यकुब्जके राजा गोविन्दचन्द्रके दृत पण्डितश्रेष्ठ सुहल-को उसने नमस्कार किया ।

यह गोविन्दचन्द्र भारतपर आक्रमण करनेवाले म्लेच्छों ( तुर्कों ) से लड़ा था और इसने चेदी और गौड़देश पर भी विजय प्राप्त की थी।

इसके ताम्रपत्रोंमें इसकी उपाधि ' महाराजाधिराज ' और ' विवि-धिवद्याविचारवाचस्पति' छिखी है। इससे ज्ञात होता है कि यह विद्वानों-का आश्रयदाता होनेके साथ ही स्वयं भी विद्वान् था।

इसके सन्धिविम्रहिक (Minister of peace and war) छ-क्ष्मीधरने इसीकी आज्ञासे 'व्यवहारकल्पतरु' नामक ग्रन्थ बनाया था।

इससे ज्ञात होता है कि गोविन्दचन्द्रकी एक रानी वसन्तदेवी नामकी भी थी और वह भी बौद्धमतकी महायान शाखाकी अनुयायिनी थी। कुछ लोग कुमार-देवीका ही दूसरा नाम वसन्तदेवी अनुमान करते हैं। सन्ध्याकरनन्दीरचित रामचिरतमें कुमारदेवीके नाना महण ( मथन ) को राष्ट्रकूटवंशी लिखा है।

<sup>(</sup>१) बनारसके पाससे मिले २१ ताम्रपत्रों मेंसे १४ ताम्रपत्र इसीके थे।

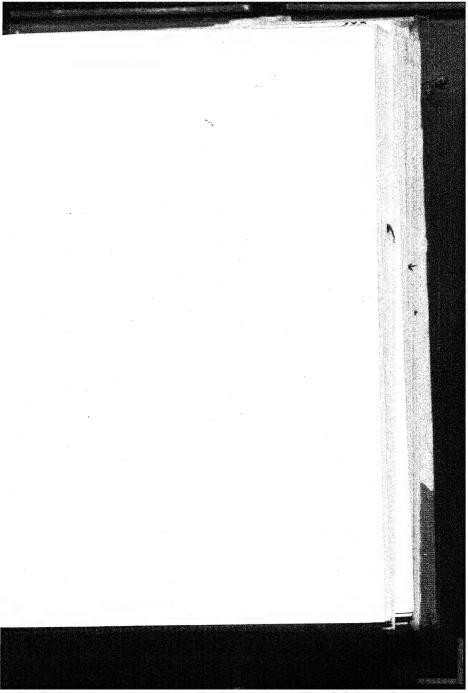

# भारतके प्राचीन राजवंश



१। मदनपाल देव।

२। गीविन्दचन्द्र देव।

इसकी रानियोंके तीन नाम और भी मिले हैं—दाल्हणदेवी, कुमारदेवी और वसन्तदेवी।

इसके पुत्रोंके नाम इस प्रकार मिलते हैं—विजयचन्द्र, राज्यपाल और आस्फोटचन्द्र ।

मि० स्मिथ इसका समय ई० स० ११०४ (वि० सं० ११६१) से ११५५ (वि० सं० १२१२) तक अनुमान करते हैं। परन्तु इसके पिताका वि० सं० ११६६ (ई० स० ११०९) तक जीवित होना सिद्ध होता है। अतः उस समय तक यह युवराज रहा था।

इसके सोने और तांबेके सिक्के मिले हैं। सोनेके सिक्कोंका सुवर्ण बहुत खराब है। परन्तु ये बहुतायतसे मिलते हैं।

वंगाल और उत्तर-पश्चिमी रेलवे बनाते समय वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में नानपारा गाँव ( बहराइचि-अवध ) से ८०० ऐसे सोनेके सिक्के मिले थे।

#### सोनेक सिके ।

इनपर सीधी तरफ लेखकी तीन पंक्तियाँ होती हैं। पहलीमें 'श्रीमद्रो ' दूसरीमें 'विन्दचन्द्र' और तीसरीमें ' देव ' लिखा रहता है और इसी तीसरी पंक्तिमें एक त्रिश्ल भी बना होता है। सम्भवतः यह टकसालका चिह्न होगा। उलटी तरफ बैठी हुई लक्ष्मीकी ( भदी ) मूर्ति बनी होती है। इनका आकार चवन्नीसे कुछ बड़ा होता है।

<sup>(</sup> १ ) अर्ली हिस्टी ऑफ इण्डिया, पृ॰ ३८४।

<sup>(</sup>२) कैटलाग ऑफ दि कौइन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, भाग १, पृ० २६०-६१। प्लेट २६, नं. १८,

#### तांबके सिक्के

इनपर सीधी तरफ लेखकी दो पँक्तियाँ होती हैं। पहलीमें 'श्रीमद्गो' और दूसरीमें 'विन्दचन्द्र ' छिखा रहता है । उछटी तरफ बैठी हुई छंक्मीकी मूर्ति बनी होती है। परन्तु यह बहुत ही भद्दी होती है। ये सिक्के बहुत कम मिळते हैं। इनका आकार करीब करीब चवनीके बराबर होता है।

# ६ विजयचन्द्र ।

यह गोविन्दचन्द्रका पुत्र और उत्तराधिकारी था। इसको मछदेव-भी कहते थे।

इसके समयके दो ताम्रपत्र और दो छेख मिछे हैं।

पहला तेम्प्रपत्र वि० सं० १२२४ (ई० स० ११६८) का है। इसमें इसकी उपाधि महाराजाधिराज और इसके पुत्र जयचन्द्रकी युव-राज छिखी है। तथा विजयचन्द्रकी मुसलमानोंपरकी विजयका भो च्छेर्खें है। दूसरा तामपत्र वि० सं० १२२५ (ई० स० ११६९) का है। इसमें भी पहलेके समान ही इसका और इसके पुत्रका उछेख है।

<sup>(</sup>१) कैटलौग ऑफ दि कौइन्स इन दि इण्डियन म्यूजियम, कलकत्ता, भाग 9, 20 3691

<sup>(</sup>२) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४ पृ० ११८।

<sup>(</sup> ३ ) ' सुवनद्ळनहेळाहर्म्यहरमीरनारीनयनजळद्घाराघौतसूतोपतापः '

उस समय शायद गजनीके खुसरोसे इसका युद्ध हुआ होगा; क्योंकि खुसरो उस समय लाहौरमें बस गया था।

<sup>(</sup> ४ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १५, पृ० ७ ।

लेखोंमें ता पहला लेखे वि० सं० १२२५ (ई० स० ११६९) का है। इसमें इसके पुत्रका नाम नहीं है। दूसरा भी वि० सं० १२२५ (ई० स० ११६९) का ही है। यह महानायक प्रतापधवल-देवका है। इसमें विजयचन्द्रके एक नकली दानपत्रका उल्लेख है।

यह राजा वैष्णवमतानुयायी था और इसने विष्णुके अनेक मन्दिर बनवाएँ थे। इसकी रानीका नाम चन्द्रलेखा था। इसने अपने जीतेजी ही अपने पुत्र जयचन्द्रको राजका कार्य सौंप उसे युवराज बना लिया था। जयचन्द्रके लेखमें विजयचन्द्रको दिग्विजय करनेवाला लिखा है। परन्तु बि० सं० १२२० के चौहान विप्रहराज चतुर्थके लेखमें उसकी विजयका वर्णने ह। अतः विजयचन्द्रने जो कोई प्रदेश जीता होगा तो इसके पूर्व ही जीता होगा। पृथ्वीराजरासामें इसका दूसरा नाम विजयपाल मिलता है।

#### ७ जयचन्द्र।

यह विजयचन्द्रका पुत्र था और उसके बाद राज्यका स्वामी हुआ। जिस दिन यह पैदा हुआ था उसी दिन इसके दादा गोविन्द्चन्द्रने

दशार्ण देशपर विजय पाई थी । इसीसे इसका दूसरा नाम जैत्रचन्द्र ( और जयन्तचन्द्र ) रख दिया था ।

<sup>(</sup> १ ) आर्कियोलॅजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, भाग ११, पृ० १२५।

<sup>(</sup>२) जर्नल, अमेरिकन ओरिएण्टयल सोसाइटी, भाग ६, पृ० ५४८।

<sup>(</sup>३) इसने मुसलमानोंको भी युद्धमें हराया था।

<sup>(</sup> ४ ) भारतके प्राचीन राजवंश, भाग १, पृ० २४४।

रम्भामञ्जरी नाटिकाकी प्रस्तावनामें लिखा है:—

'श्रीमन्मद्नवर्ममेदिनीद्यितसाम्राज्यस्रभीकरेणुकासानस्तम्मा-यमानबाहुद्ण्डस्य '

अर्थात्—जिसके बाहुदण्ड मदनवर्मदेवकी राज्यलक्ष्मीरूपी हथिनी-के बाँधनेके लिये स्तम्भरूप थे।

इससे प्रकट होता है कि इसने कार्किजरके चन्देलराजा मदनवर्म- देव को हराकर उसके राज्यपर अधिकार कर लिया था। इसी प्रकार इसने भोरोंको जीत खें इपर भी कन्जा कर लिया था। इसके समयके करीब १४ ताम्रपत्र और एक लेख मिला है। इनमेंका पेंहला ताम्रपत्र वि० सं० १२२६ (ई० स० ११७०) का है। यह वंडविह गाँवसे दिया गया था। इसमें इस राजाके राज्याभिषेकका वर्णन है। यह वि० सं० १२२६ की आषात ग्रुक्ता ६ रिवार (ई० स० ११७०की २१ जून)को हुआ था। दूसरों वि० स० १२२८ (ई० स० ११७२) का है। यह त्रिवेणीसङ्गम (प्रयाग) पर दिया गया था। तीसँरा वि० सं० १२३० (ई० स० ११७३) का है। यह वाराणसी (बनारस) से दिया गया था। चौथों वि० सं० १२३१ (ई० स० ११७४) का है। यह कारासि दिया गया था। इसमें की पिछली खुदी हुई पंक्ति ३२ से इस ताम्रपत्रका वि० सं०

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १२१९ का इसका एक छेख मिला है।

<sup>(</sup>२) ऐपिप्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १२१।

<sup>(</sup>३) ऐपित्राफियाइण्डिका, भाग ४, पृ० १२२।

<sup>(</sup>४) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १२४।

<sup>(</sup>५) ऐपित्राफिया इण्डिका भाग ४, पृ० १२५।

१२३५ (ई० स० ११७९) में खोदा जाना प्रकट होता है। पाँचवाँ वि० सं० १२३२ (ई० स० ११७५) का है। इसमें महाराजाधिराज जयचंद्रदेवके पुत्रका नाम हरिश्चन्द्र छिखा है! इसीके जातकर्मसंस्कारपर बनारसमें इसमेंका छिखा दान दिया गया था। इसमेंकी भी पिछ्छी खुदी हुई पंक्ति ३१-३२ से इस दानपत्रका वि० सं० १२३५ (ई० स० ११७९) में खोदा जाना सिद्ध होता है।

छठों भी वि० स० १२३२ (ई० स० ११७५) का है। इसमें लिखा दान हिरश्चंद्रके नामकरण संस्कारपर दिया गया था। सातैवाँ वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७७) का है। आठेंवाँ और नेवाँ भी वि० सं० १२३३ (ई० स० ११७७) का है। दैसवाँ वि० सं० १२३४ (ई० स० ११७७) का है। ग्यारहवाँ, बारहवाँ और तेरहेवाँ वि० सं० १२३६ (ई० स० ११८०) का है। ग्यारहवाँ, बारहवाँ और तेरहेवाँ वि० सं० १२३६ (ई० स० ११८०) का है। ये तीनों गङ्गा परके रणडवै गाँवसे दिये गये थे।

चौदेहवाँ वि० सं० १२४३ (ई० स० ११८७) का है।

<sup>(</sup> १ ) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग ४, पृ० १२७।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १३०।

<sup>(</sup>३) ऐपियािकया इण्डिका, भाग ४, पृ० १२९।

<sup>(</sup>४) इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १८, पृ० १३५।

<sup>(</sup> ५ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १३७:।

<sup>(</sup> ५ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १३८ । ( ६ ) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १३८ ।

<sup>(</sup>७) इण्डियनऐण्टिकेरी, साग १८, पृ० १४०।

<sup>(</sup>८) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १८, पृ० १४१।

<sup>(</sup>९) इण्डियन एण्टिकेरी, भाग १८, ५० १४२।

<sup>(</sup>१०) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १५, पृ० १०।

इसके समयका छेंब बुद्ध गयासे मिला है। यह बौद्ध लेख है और इसमें इस राजाका उछेख है । इसमेंके संवत्का चौथा अक्षर खराब हो जानेसे पढ़ा नहीं जाता। केवल अगले तीन अक्षर वि० सं० १२४ ही पढ़े जाते हैं।

यह राजा बड़ा प्रतापी था । इसके पास इतनी बड़ी सेना थी कि छोगोंने इसका नाम ही 'दछपंगुछ ' रख दिया था।

प्रसिद्ध काव्य नैषधीयचारितका कर्ता कवि श्रीहर्ष इसिकी सभामें था। इस श्रीहर्षकी माताका नाम मामछुदेवी और पिताका नाम हीर था। यह बात उक्त काव्यके प्रत्येक सर्गके अन्तिम श्लोकसे प्रकट -होती है । यथा:-

" श्रीहर्षे कविराजराजिमुकुटालङ्कारहीरः सुतं । श्रीहीरः सुषुवे जितेन्द्रियचयं मामछदेवी च यम्॥

अर्थात्—हीरसे मामछुदेवीमें श्रीहर्षका जन्म हुआ था । इसी नैषर्घायचरितके अन्तमें एक श्लोक है:-

'ताम्बूछद्वयमासनं च छभते यः कान्यकुन्जेश्वरात्।

अर्थात्—कान्यकुब्जके राजाके यहाँ जानेपर श्रीहर्षको बैठनेको आसन और ( आते जाते ) खानेको दो पान मिछते थे । अर्थात् वह इसका बड़ा आदर करता था।

यद्यपि नैषधीय चारितमें इस राजाका नाम नहीं है, तथापि श्रीहर्ष

(१) प्रोसीडिंग्स ऑफ दि बंगाल एशियाटिक सोसाइटी (१८८०), पृ० ७७

( २)"..... प्रचालायेतुमक्षमत्वात्पङ्गुरिति प्राप्तगुरुविरुद्स्य"

( रम्भामञ्जरी नाटिका, प्रस्तावना, पृ० २ )

अर्थात्—सेनाको शीघ्र चलानेमें असमर्थ होनेसे पाई है 'पंगु' उपावि जिसने ।

इसीकी सभामें था इस बातकी पुष्टि राजशेखरसूरिराचित प्रबन्धकोशसे होती है। यह कोश वि० सं० १४०५ में लिखा गया था।

यह कन्नोजका अन्तिम प्रतापी हिन्दू राजा था और इसने राजसूय-यज्ञ भी किया था । कहते हैं कि इसी यज्ञके समय वि० सं० १२३२ (ई० स० ११७५) में इसने अपनी कन्या (संयोगिता) का स्वयंवर रचा था । यही स्वयंवर हिन्दू साम्राज्यका नाशक वन गया । इसी उत्सवमेंसे इसकी कन्याको जबरदस्ती हरण करके ब्याह लेनेके कारण इसके और चौहान पृथ्वीराजके बीच मनोमालिन्य हो गया और ये दोनों एक दूसरेके शत्रु बन गए । उस समय हिंदुस्तानमें उक्त दोनों राजा ही प्रतापी और समृद्धिशाली थे। परन्तु इनकी आपसकी भूटके कारण मुसलमानोंको भारत पर आक्रमण करनेका मौका मिल गया । यद्यपि एक वार तो जयचन्द्रने मुसलमान आक्रमणकारियोंके दाँत खड़े कर दिये तथापि दूसरी वार हिजरी सन् ५९० ( वि० सं० १२५० = ई० स० ११९४ ) में शहाबुद्दीन गोरीने चंदावर ( इटा-वा जिले ) के युद्धमें जयचन्दको हरा दिया । इसके बाद बनारसकी छूटमें उसे इतना द्रव्य हाथ लगा कि वह उस सामानको १४०० ऊँटोंपर लाद कर ले गयाँ।

उसी समयसे उत्तरी हिंदुस्तानपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया। इस हारसे खिन्न हो कर जयचन्द्रने भी गंगामें प्रवेशकर इस परिवर्तन-शील संसारसे विदा ले ली।

<sup>(</sup>१) कामिल्रतवारीख-ईलियटका अनुवाद, भाग २, पृ० २५१।

मुसलमान लेखकोंने जयचन्द्रको बनारसका राजा लिखा है। सम्भव है उस समय उक्त नगरमें ही इसकी राजधानी हो।

जयचन्द्रने अनेक किले बनवाए थे। इनमेंसे एक कन्नीजमें, दूसरा इटावा जिलेके असाइ स्थानमें और तीसरा गङ्गाके किनारे कुरीमें बन-वाया था। खास इटावेमें भी जमनाके किनारेके एक टीलेपर कुछ खंड-हर हैं। वहाँवाले उन्हें जयचन्द्रके किलेका मग्नावशेष बतलाते हैं।

प्रबन्धकोषमें लिखा है—राजा जयचन्द्रने ७०० योजन पृथ्वी विजय को । इसके पुत्रका नाम मेघचंद था। जयचंदका प्रधान पद्माकर जिस समय अणाहिलपुरसे लौटकर वापिस आया उस समय सुहवादेवी नामकी एक सुन्दर विधवा स्त्रीको अपने साथ लायाथा। जयचंदने उसके रूपपर मोहित हो उसे अपना पासवान बना लिया। उससे भी जयचन्द्रक एक

मौलाना मिनहाजुद्दीनने तबकाते नासिरीमें लिखा है-हिजरी सन् ५९० (वि॰सं॰ १२५०) में दोनों सेनापति कुतुबुद्दीन और इजुद्दीनहुसेन सुलतान (शहाबुद्दीन) के साथ गए और चंदावलके पास बनारसके राजा जयचंदको 😅

<sup>(</sup>१) हसनिजामीको बनाई ताजुलम आसिरमें इस घटनाका हाल इस प्रकार लिखा है—देहलीपर अधिकार करनेके दूसरे वर्ष ही कुतुबुद्दीन ऐक्कने राजा
जयचन्द्पर चढ़ाई की। मार्गमें सुलतान शहाबुद्दीन भी इसके शामिल हो गया।
हमला करनेवाली सेनामें ५०००० सवार थे। सुलतानने कुतुबुद्दीनको फीजके
अगले हिस्सेमें नियत किया था। इटावाके पास चन्दावरमें जयचन्दने इस सेनाका
सामना किया। युद्धके समय राजा जयचंद हाथीपर बैठकर अपनी सेनाका
संचालन करने लगा। परन्तु, अन्तमें वह मारा गया। इसके बाद सुलतानकी सेनाके
आसनीके किलेका खजाना छुट लिया, और वहाँसे, आगे बढ़ बनारसकी भी
वहीं दशा की। इस छुटमें ३०० हाथी भी थे।

पुत्र हुआ । जब यह युवा हुआ तब इसकी माताने राजासे इसकी युवराज बनानेकी प्रार्थना की । परन्तु राजाके मंत्री विद्याधरने मेघचन्द्र-को ही इस पदका वास्तविक हकदार बताया । इसपर सहवादेवी रुष्ट हो गई और उसने तक्षशिला (पंजाब) की तरफ अपने दूत भेजकर सुलतानको चढ़ा लानेकी चेष्टा प्रारम्भ की । यद्यपि मंत्री विद्याधरने गुप्तचरों द्वारा यह वृत्तान्त जानकर यथासमय राजाको इसकी सूचना दी तथापि राजाने इसपर विश्वास न किया । तब मंत्री दुःखित होकर गङ्गामें इब मरा । कुछ ही समय बाद सुलतान आ पहुँचा । यह देख राजा भी संप्रामके लिए आगे बढ़ा । दोनोंके बांच भीषण युद्ध हुआ । परन्तु इस बातका पूरा पता न लगा कि राजा युद्धमें मारा गया या स्वयं ही मर मिटा ।

#### ८ हरिश्रन्द्र।

यह जयचन्द्रका पुत्र था। इसका जन्म वि० सं० १२३२ की भा-द्रपद कृष्णा ८ (१० अगस्त सन् ११७५) को हुआ था और जय-चंद्रकी मृत्युके बाद वि० सं० १२५० में १८ वर्षकी अवस्थामें यह कन्नोजकी गदीपर बैठा।

बहुतसे लोगोंका खयाल है कि जयचन्द्रके मरनेपर कन्नोजपर मुस-इमानोंका अधिकार हो गया था। परन्तु उस समयकी ताजुलमआसिर आदि तबारीखोंमें शहाबुद्दीन आदिके विजित प्रदेशोंमें कन्नोजका नाम नहीं है। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यद्यपि कन्नोज मुसलमानोंद्वारा छट लिया गया था और उसका प्रभाव घट गया था तथापि वहाँका अधिकार ३३ वर्षतक जयचन्द्रके वंशमें ही बना रहा था। पहले पहल वि० सं० १२८३ के करीब शम्सुद्दीन अल्तमशने उक्त वंशके राज्यकी समाप्तिकर कन्नोजपर अपना आधिकार कर लिया। वि० सं० १२३२ के जयचंद्रके समयके दो छेखोंसे ज्ञात होता है कि अपने पुत्र हिरिश्चन्द्रके जातकर्मसंस्कारपर जयचन्द्रने वडेसर नामक गाँव अपने कुछगुरुको दिया था और इसके जन्मके २१ वें दिन (वि० सं० १२३२ की माद्रपद शुक्का १३ = ३१ अगस्त सन् ११७५ को ) जब इसका नामकरण संस्कार हुआ तब हुषीकेश नामक ब्राह्मणको दो गाँव दिये थे।

हिरिश्चन्द्रके समयका एक दानपत्र और लेख मिला है । इनमेंका दानपत्र वि० सं० १२५३ (ई० स० ११९६) की पौषसुदी १५ को दिया गया था। इसमें इसकी उपाधियाँ इसके पूर्वजोंके समान ही लिखी हैं—परमभद्दारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर, परममाहेश्वर, अश्वपित, गजपित, नरपित, राजत्रयाधिपित, विविधविद्याविचारवाचस्पित । इससे ज्ञात होता है कि राज्यका बड़ा भाग हाथसे निकल जाने पर भी यह बहुत कुळ स्वाधीन था। ( इस दानपत्रमें अङ्कोंमें जो संवत् लिखा है वह १२५३ के बदले १२५७ पढ़ा जाता है।)

इसके समयका छेख भी वि० सं० १२५३ का है। यह बेळखेरासे मिळा है। यद्यपि इसमें राजाका नाम नही है तथापि इसमें 'कान्यकुञ्जविजयराज्ये' ळिखा होनेसे बैनरजी आदि विद्वान् इसे हिर-श्चन्द्रके समयका ही अनुमान करते हैं।

पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १२८३ के करीब शम्सु-दीनने कन्नौजपर अधिकार कर इनके राज्यकी समाप्ति कर दी । इसपर

<sup>(</sup>१) ऐपित्राफिया इण्डिका, भाग १०, पृ० ९५।

<sup>(</sup>२) जर्नल बगाल एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता (१९११) भाग ७, नं०११, ए० ७६३।

हरिश्चन्द्र और उसके वंशज महुई (फर्रुखाबाद जिले) में पहुँचे और वहाँपर काली नदीके किनारेपर कुछ दिन रहे \* ।

हिरिश्चन्द्रके ही दूसरे उपनाम हुई, प्रहस्त और वरदाईसेन मिछते हैं। इसके पुत्रका नाम सेतराम था। इसको कहींपर सीताराम और कहींपर श्वेतराम भी छिखा है। इसीका पुत्र सीहाजी वि० सं० १२८३ के करीव पहले पहल मारवाड़की तरफ आया।

 \*कुछ लोगोंका अनुमान है कि जयचन्द्रके मरनेपर उसके पुत्र हरिश्चन्द्रने खोदमें अपना राज्य कायम किया। वि० सं० १२७१ (ई० स० १२१४) के करीव शम्मुद्दोन अल्तमशने सेना भेज कर उक्त स्थानपर अधिकार कर लिया और उसका नाम बदलकर अपने नामपर शम्साबाद रक्खा । यहाँसे निकाले जानेपर हरिश्रन्दके वंशज महुई ( फर्रुखाबाद जिले ) पहुँचे और वहाँपर काली नदीके किनारे किला बनाकर रहने लगे । यहींसे चलकर सीहाजी मारवाड्में आए। कन्नौजके उत्तर-पश्चिमी प्रदेशमें जयचन्द्रका पुत्र कन्नौजिया राय ठाखनके ;नामसे प्रसिद्ध है। जयचन्द्रका दूसरा पुत्र जजपाल भागकर उसेट (बदायूं जिले) की तरफ चला गया । यहाँपर राष्ट्रकूट विम्रहपालके वंशजोंका अधिकार था । परन्तु वि॰ सं॰ १२८०(ई॰ स॰ १२२३) के पूर्व कुतुबुद्दीनके समय वहाँपर भी मुसल-मानोंका हमला हुआ। इससे इन लोगोंको विलंसरकी तरफ जाना पड़ा । इसके 🎤 वाद राष्ट्रकूट रामरायने रामपुरमें अपना राज्य जमाया । इस वंशकी एक शाखाका राज्य रामपुर (एटा जिले ) में और दूसरीका खेमसेदपुर ( फईखाबाद जिले ) में है। (वदार्यूका पहला हाकिम शम्मुद्दीन अल्तमश हुआ। यही वादमें देहलीका वादशाह हुआ।) बदायूंकी जुमामसजिदके द्वारपर हिजरी सन् ६२० (वि०सं० १२८०) का एक छेख छगा है। यह कुतुबुद्दीनके १२ वें राज्यवर्षका है। माड़ा और बीजापुर (मिरजापुर जिल्हेमें ) का राजवराना भी अपनेको जयचन्द्रके भाई मानिकचन्द्र ( माणिक्यचन्द्र ) के पुत्र गाडणका वंशज बतलाता है

# कन्नीजके गहड़वालोंका वंशवृक्ष ।

१ यशोविग्रह २ महीचन्द्र ३ चन्द्रदेव

५ गोविन्दचन्द्र

४ मदनपाल

६ विजयचन्द्र

७ जयचन्द्र

राज्यपाल

विग्रहपाल (बदायूंकी शाखाका मूळ पुरुष)

आस्फोटचंद्र (वत्सराजदेव)

माणिक्यचन्द्र ८ हारिश्चन्द जजपाल (१) मेघचन्द्र (१) संयोगिता (कन्या )

|                  |                                                                                                               | <sub>र्मिक</sub>                                                                                                                                                                                   |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | कन्नोजके गहड़वाल                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |
| समकालीन राजा     | परमार भोज, सोलङ्की कर्ण                                                                                       | चन्देरु मदनवर्मदेव, चौहान<br>पृथ्वीराज, शहाबुद्दीन गोरी<br>भ                                                                                                                                       |
| श्रीतसमय         | मिं०सं० ११४८, ११५०, ११५६<br>मिं०सं० ११५४, ११६२, ११६६,<br>मिं०सं० ११६१, ११६२, १९६६,<br>१९७१, १९७२, १९७४, १९७५, | ११८७, ११८८, ११८९, ११९९,<br>११९१, ११९६, ११९७, ११९८,<br>११९९, १२००, १२०१, १२०२,<br>१२०७, १२०८, १२११,<br>बि०सं० १२२४, १२२५,<br>१९३१, १२३६, १२३४, १४३४, १४वीराज, शहाबुद्दीन गोरी,<br>११३१, १२३६, १२४३, |
| परस्परका सम्बन्ध | स्थेवंशासे<br>नं १ का पुत्र<br>नं १ का पुत्र<br>नं १ का पुत्र<br>कं ४ का पुत्र                                | स्य प्र<br>स्य १व<br>५ ०<br>मः चः                                                                                                                                                                  |
| उपाधि            | महाराजाधिराज<br>महाराजाधिराज<br>महाराजाधिराज<br>विविधविद्यावाम-                                               | महाराजाधिरा <b>ज</b><br>महाराजाधिराज                                                                                                                                                               |
| P.               | यशोविष्ठह<br>महीचन्द्र<br>चन्द्रदेव<br>मदनपाळ<br>गोविन्द्चन्द्र                                               | विजयचन्द्र<br>जयचन्द्र                                                                                                                                                                             |
| ग्रह्म           | o & m > 5                                                                                                     | <b>~</b> 9                                                                                                                                                                                         |



# मारवाड्के राठोड।

### १ राव सीहाजी।

पहले लिखा जा चुका है कि राजा जयचन्द्रके मरनेके बाद कत्रीजपर उसके पुत्र हिश्चिन्द्र (वरदायीसेन) का अधिकार हो गया।
परन्तु वि० सं० १२८३ (ई० स० १२२६) के करीब जब वहाँपर शम्मुद्दीन अल्तमशका अधिकार हो गया तब वह अपने कुटुम्बवालोंको साथ लेकर महुई (फर्रुखाबाद जिलेमें) आ रहा। इस (हिरश्चन्द्र) के एक पुत्रका नाम सेतराम था। सम्भवतः यह इसका छाटा
पुत्र होगा। सेतरामका पुत्र सीहा हुआ। इसने वहींपर काली नदीके
किनोर एक किला बनवाया था। वहाँके रहनेवाले लोग अबतक भी
उसके भग्नावशेषको सीहाजीका स्मृतिचिह्न समझते हैं।

वि० सं० १६५० (ई० स० १५९३) का बीकानरेके महाराजा जयसिंहजीका एक लेखे मिला है। उसमें लिखा है:—

तस्माद्विजयचन्द्रोऽभूज्यचनद्गस्ततोऽभवत्। वरदायीसेननामा तत्युत्रोऽतुल्लविक्रमः॥ तदात्मजः सीतरामो रामभिक्तपरायणः। सीतरामस्य तनयो नृपचक्रशिरोमणिः॥ राजासीह इतिख्यातः शौर्यवीर्यसमन्वितः।

अर्थात्—गोविन्दचन्द्रका पुत्र विजयचन्द्र हुआ । उसका जयचंद्र । जयचन्द्रका पुत्र वरदायीसेन और उसका सीतराम हुआ । इसी सीतरामका पुत्र सीहाँ था।

<sup>(</sup>१) जर्नेल बंगाल एशियाटिक सोसायटी (१९२०) नं० ६, पृ० २७६।

<sup>(</sup>२) आईन ए अकवरीमें सीहाजीको जयचन्द्रका भतीजा लिखा है और कर्नल टाडने कहींपर जयचन्द्रजीका भतीजा, कहीं पर पुत्र और कहीं पर पौत्र लिख दिया है!

कुछ समयके वाद जब फर्रेखाबाद जिलेपर भी मुसलमानोंका आक्रमण हुआ तब सीहाजी उस स्थानको छोड़कर अपने दलबलसहित पश्चिमकी तरफ चल पड़े। कहते हैं कि वास्तवमें उस समय इनका विचार द्वारिकाकी तरफ जानेका था। परन्तु मार्गमें जिस समय ये पुष्करमें ठहरे हुए थे उस समय वहींपर तीर्थयात्रार्थ आए हुए भीनमाल (मारवाड़) के ब्राह्मणोंसे इनकी भेट हो गई। उन दिनों अकसर मुलतानके मुसलमान भीनमालपर आक्रमण कर छूट मार किया करते थे। अतः सीहाजीको दलबलसहित देख उन ब्राह्मणोंने इनसे सहायताकी प्रार्थना की। सीहाजीने इसे अङ्गीकार कर लिया और भीनमालमें जाकर मुसलमानोंको पर्रोहत किया। इसी आशयका यह दोहा मारवाड़में प्रसिद्ध है—

भीनमाल लीधी भड़ै, सीहै सेल वजाय । दत दीधौ सत संग्रह्यौ, औ जस कदे न जाय ॥

अर्थात्— सीहाजीने तलवारके बलसे भीनमालपर अधिकार कर और उसे ब्राह्मणोंको दानमें दे पुण्यका संचय किया। इनका यह यश अमर रहेगा।

इस प्रकार मुसलमानें।पर विजय प्राप्त कर सीहाजी द्वारिका (गुज-रात ) की तरफ चल्ले और तीर्थयात्राको समाप्त कर लौटते हुए कुछ दिन पाटन (अनहिल्लवाड़ामें ) ठहरे<sup>र</sup> । ख्यातोंमें लिखा है कि पाटनमें

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि इनके साथ २०० राजपूत थे।

<sup>(</sup>२) टाड साहबने लिखा है कि वि० सं० १२६८ (ई० स० १२१२) में जयचन्द्रके पौत्र सेतराम और सीहाजी कन्नौजकी तरफसे रवाना होकर कोळ्मढमें पहुँचे। यह स्थान बीकानेरसे द्वार मीळ पश्चिमकी तरफ है। यहाँ पर सोलंकियोंका राज्य था। उन्होंने इनकी बड़ी खातिर की ैं। इसकी एवजमें सीहाजीने सोलंकियोंके शत्रु लाख

#### भारत्के प्राचान राजवृहा । भारतके प्राचीन राजवंश ।

ही सीहाजीने कच्छके राजा छाखा फूछानीको मारा था। परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता । क्योंकि जैनाचार्य हैंमचन्द्ररचित द्वैयाश्रय कान्यके पाँचवें सर्गमें छिखा है:—

तो गूर्जरत्राकच्छस्य द्वारकाकुण्डिनस्य नु । नाथौ रारोर्मिमालाभिर्गङ्गशोणं प्रचक्रतुः ॥ १२१ ॥

कुन्तेन सर्वसारेणावधीह्रक्षं चुलुक्यराट् ॥ १२७॥

अर्थात्—गुजरातके सोलंकी राजा मूलराज और कच्छके राजा लाखा-के बीच भीषण युद्ध हुआ ॥ १२१॥....

अन्तमें सोलङ्की म्लराज (प्रथम) ने लाखाको मार डाला ॥१२७॥ सोलङ्की म्लराज प्रथमने वि० सं० ९९८ (ई० स० ९४१)के

फूळानीसे युद्ध कर उसे हराया। इसी युद्धमें सेतरामजी मारे गए। इनकी इस सहायतासे प्रसन्न हो सोळंकियोंके राजाने अपनी बहनसे सीहाजीका विवाह कर दिया। यहाँसे चळ-कर सीहाजी अनिहळवाड़ पाटन पहुँचे। वहाँके राजाने भी इनकी बड़ी आव भगत की। जिस समय सीहाजी पाटनमें थे उसी समय लाखा फूळानीने उक्त नगर पर आक्रमण किया। सीहाजीने अपने भाई सेतरामका बदला छैनेके लिए युद्धमें लाखाको मार डाला। यहाँसे लौटकर सीहाजी छूनीके किनारे पहुँचे और उन्होंने डाबियोंसे मेव और युद्धिलोंसे खेड छीन लिया। इसके बाद ये पळीवाल ब्राह्मणोंकी सहायताके लिए पाळीमें आए और मेर व मेणोंको मारकर उनकी रक्षा की। धीरे धीरे पाळीपर भी इन्होंने अधिकार कर लिया और यहीं पर इनकी मृत्यु हुई।

फार्ब्सरिचित 'रासमाला' नामक गुजरातके इतिहासमें भी सीहाजीके मारवाङ्में जानेका समय ई॰ स॰ १२१२ (वि॰ सं॰ १२३८) ही लिखा है।

(१) यह काव्य वि० सं० १२१७ (ई० स० ११६०) के करीब बनाया

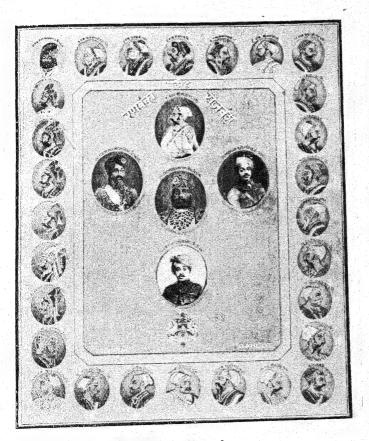

जोधपुरका राजवंश ।

पृ॰ ११८ से १९५ तक।



करीब गुजरात विजयकर वहाँपर अपना राज्य कायम किया था। अतः लाखीका सीहाजीके समय विद्यमान होना असम्भव ही है।

जिस समय सीहाजी पाटनसे छैाटकर पाछी (मारवाड़) में पहुँचे उस समय वहाँके पछीवाल ब्राह्मणोंने इनसे सहायताकी प्रार्थना की। उस समय पाछी नगर व्यापारका केन्द्र था और फारस अरब आदि पश्चिमी देशोंका माल यहीं होकर अगाड़ी जाया करता था। अतः इसकी समृद्धिको देख आसपासके जंगलोंमें रहनेवाले मेर, मेणा, आदि छुटेरी जातियोंके लोग मौका पाकर यहाँपर छुट मार मचाया करते थे। सीहाजीने पछीवालोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहाँ रहकर वे समय समय पर आक्रमणकारियोंसे युद्धकर ब्राह्मणोंकी रक्षा करने छगे । धीरे धीरे आसपासके गाँवोंपर सीहाजीका अधिकार हो गया। इस समय खेर्ड पर गुहिलराजपूर्तोका राज्य था। सीहाजीने इनको दबानेके लिए उक्त प्रदेशपर आक्रमण किया । परन्तु जिस समय सीहाजी इघर आक्र-मण करनेमें छगे थे उसी समय उधर पाछी नगरपर मुसलमानोंने हमला कर दिया। यह समाचार पाते ही सीहाजी खेड़की तरफसे छौटकर पाछी पहुँचे और मुसलमानोंकी सेनापर ऐसा आक्रमण किया कि उसके होश हवास बिगड़ गए । कुछ ही देरमें वह भाग खड़ी हुई । उसकी यह दशा देख

<sup>(</sup>१) यह ठाखा सौराष्ट्रके ब्राहारि ( ब्रहरिपु ) की मददमें आया था। सी॰ एम॰ डफकी कोनोठाजी ऑफ इण्डियामें ब्रहरिपुका समय ई॰ स॰ ९१६ और ९५९ ( वि॰ सं॰ ९७३ और १०१६) के बीच ठिखा है। बहुतसे विद्वान् सीहाजीका जैसेठमेरके भाटी ठाखासे ठड़ना अनुमान करते हैं।

<sup>(</sup>२) यह गाँव जोधपुर नगरसे ६० मील दक्षिण पश्चिममें जसोलके पास अजड़ी दशामें अबतक विद्यमान है।

राठोड़ोंने उसका पीछा किया। बीठू नामक गाँवके पास पहुँचते पहुँचते यवनवाहिनीको नवीन कुमुक पहुँच गई। इससे उसकी हिम्मत बढ़ गई और उसने छौटकर पीछा करती हुई राठोड़ोंकी थकी हुई सेनापर प्रत्याक्रमण कर दिया। दोनों तरफसे जी खोळकर युद्ध हुआ। परन्तु मुसळमानोंको ताजादम फौजके सामने राठोड़ोंकी थकी हुई अल्प-संख्याक सेना कब तक ठहर सकती थी। आखिर मैदान मुसळमानों- के हाथ रहा। इसी युद्धमें वीरवर सीहाजी वीरगतिको प्राप्त हुए।

इनके साथ इनकी रानी पार्वती सती हुई। यह सोलङ्की वंशकी थी।

वि० सं० १३३० (ई० स० १२७३) का एक छेखें बीठू (मारवाड़) से मिला है। इससे प्रकट होता है कि उक्त संवत्में सीहाजीकी मृत्यु हुई थी और इनके पिताका नाम कँवर सेतराम था। सीहाजीके तीन पुत्र थे—आसथान, सोनग और अँज।

<sup>(</sup>१) आईन ए अकबरीमें लिखा है कि सीहाजी शम्साबादके युद्धमें मारे गये थे। पालीके पास रोदाबाय नामक कुँएपर इनकी यादगारमें एक चबूतरा बनाया गया था। इनकी यादगारमें इनके वशजोंने यह चबूतरा शायद पीछेसे इनके निवासस्थानपर बनवाया होगा।

<sup>(</sup>२) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ४०, पृ० १४१।

<sup>(</sup>३) पहले लिखा जानुका है कि सेतरामजी सम्भवतः वरदायीसैनके छोटे पुत्र थे। इसीसे उनके नामके आगे कँवर पद लगा है। आज भी पूर्वके राजाओं और जमीदारोंके छोटे पुत्र पिताके मरने पर भी अपने नामके आगे कुँवरकी उपाधि लगाते हैं।

<sup>(</sup>४) ख्यातोंमें लिखा है कि सीहाजीका दूसरा विवाह उखामण्डलके चावड़ों-के यहाँ हुआ था और उसीसे अजका जन्म हुआ।

#### २ राव आसथानजी।

ये सीहाजीके बड़े पुत्र थे और उनके मरनेपर उनके उत्तराधिकारी हुए | ये भी अपने पिताके समान ही बड़े वीर और साहसी थे । इन्होंने पाछीसे ५ कोस पश्चिमके गोंदोज नामक स्थानको अपने रहनेके छिये चुना । इसके कुछ दिन बाद इन्होंने डाँभी राजपूतोंसे साजिश करके खेड़ पर आक्रमण किया और वहाँके गोहिल राजाको मय उसके कुटुम्बवालोंके मारकर उस स्थानको अपनी राजधानी बनाया।

इसके बाद आसथानजीने ईडर (गुजरात) पर आक्रमण किया और वहाँके भीळेराजा सामलिया सोढको उसके मंत्रीकी साजिशसे मारकर वहाँका राज्य अपने छोटे भाई सोनगको दे दिया। इसके वंशज

<sup>(</sup>१) डाभी राजपूत गोहिलोंके प्रधान (मन्त्री) थे। परन्तु इनके और गोहिलोंके आपसमें मनोमालिन्य हो जानेके कारण ये आसथानजीसे मिल गए उसी दिनसे मारवाइमें यह किहाबत चली है:—"डाभी डावा ने गोहिल जीवणा"

अर्थात्—युद्धके समय सब डामी पूर्वसङ्केतानुसार वाई तरफ हो गए और गोहिलोंको दाहिनी तरफ रख दिया। इसीसे राठोड़ोंने आक्रमण कर इन्हें आसानीसे मार डाला । बचे हुए गोहिल प्राणोंके भयसे काठियावाड़की तरफ भाग गए।

<sup>(</sup>२) टाड साहबने उस समय हैंईडर पर डाभियोंका राज्य होना लिखा है। परन्तु फार्झ्स साहबने वहाँके उस समयके राजाका नाम सामलिया सोढ ही लिखा है।

<sup>(</sup>३) यह नागर ब्राह्मण था। भीलराजाने इसकी रूपवती कन्यासे विवाह करना चाहा। इसीसे यह उससे नाराज हो राठोड़ोंसे मिल गया।

भारतके प्राचीन राजवंश ।

ईडरिया राठोड़े नामसे प्रसिद्ध हुए।

आसथानजीके दूसरे भाईका नाम अज था । उसने उखामण्डल (द्वा-रिकाके पासके प्रदेश ) के चावड़ाराजा भोजेराजको मारकर उक्त प्रदेश-पर अधिकार कर लिया । इसके वंशज बाजी और वाढेल कहाए ।

वि० सं० १३४७ (ई० स० १२९०) में शम्सुद्दीनको मारकर जलाछुद्दीन फ़ीरोज़शाह द्वितीयके नामसे दिल्लीके तख्तपर बैठा । वि० सं० १३४८ (ई० स० १२९१) में उसकी फीजने पाली पर आक्रमण किया। जब यह समाचार आसथानजीको मिला तब वे शीघ्र ही खेडसे खाना होकर पाला पहुँचे और यहीं पर मुसलमानोंके

सायके युद्धमें १४० राजपूतों सहित मोर गए। इनके आठ पुत्र थे—१ घूहड, २ धांधल, ३ चाचक, ४ आसल, ५ हरडक, ६ खीपसा, ७ पोहँड और ८ जोपसा।

<sup>(</sup>१) कर्नल टाडने सोनागके वंशजोंका हथूंडिया राठोड़ोंके नामसे प्रसिद्ध होना लिखा है। परन्तु यह ठीक नहीं है; क्योंकि हथूंडिया राठोड़ इन राठोड़ोंसे भिन्न थे। यह बात पहले दिये हुए उनके इतिहाससे सिद्ध है।

<sup>(</sup>२) टाडसाहबने उखामंडलके राजाका नाम बीकमसी लिखा है।

<sup>(</sup>३) घाँघलके तीन पुत्र हुए। इनमेंसे पाबू चारणोंकी गायोंको बचाते हुए खीची राजपूतोंके हाथसे मारा गया था। इसीसे लोग इसे अबतक पूजते हैं। इसके भतीजे भुरडाने खीचियोंको मार अपने चाचाका बदला लिया। फलोधी-के पास कोछमें पाबू मारा गया था।

<sup>(</sup>४) इनमें सबसे बड़े पुत्र धृहङ्जी थे। ये अपने पिताके उत्तराधिकारी हुए और इनके ६ छोटे भाइयोंके नामसे राठोडोंकी ६ शाखाएँ चलीं। कर्नलटाडने चाचक, आसल, हरडक और पोहड़के स्थानमें भोपसा, जैतमाल, बान्दर और कहड नाम लिखे हैं।

<sup>(</sup> ५ ) इसके आठ पुत्र हुए और उनसे सींघल, ऊहड, जोछ, मूछ, राजग और जोरावत नामकी शाखाएँ प्रसिद्ध हुईं।

# ३ राव धृहडजी।

ये आसथानजीके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तरिष्ठकारी थे । इन्होंने आसपासके अनेक गाँवोंको जीतकर उनपर अधिकार कर लिया था। नागाणा नामके गाँवमें जो नागनिर्चियां नामक राठोड़ोंकी कुळदेनिक्का मन्दिर है वह इन्होंने ही बनवाया था । धूहडजीने मंडोरके पिड़हारेंपर आक्रमण किया था । अतः उनके और इनके बीच तिरसींगेडी (तींगडी) के पास युद्ध हुआ। इसी युद्धमें धूहडजीकी मृत्यु हुई । वहींपर एक ताळावके पास

<sup>(</sup>१) जोधाजीके तामपत्रकी सनदसे पता चलता है कि लुंब ऋषि नामक सारस्वत ब्राह्मण धूहडजीके समय कन्नौजसे चकेश्वरीकी मूर्ति लाया था। इसी चकेश्वरीने प्रसन्न हो धूहडजीको नागके रूपमें दर्शन दिया। उसी दिनसे इसका नाम 'नागनेची 'प्रसिद्ध हुआ और इसके पूजनेवाले राठोड़ 'नागनेचिया राठोड़' कहाए। नागाना नामक गाँव पचपदरासे करीब ८ मीलपर है और इसका नामकरणभी उक्त देवीके नामपर ही हुआ है। किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि धूहड़जी अपनी कुलदेवीको कल्याणी (कोंकन दक्षिण) से लाए थे। उक्त देवीके नामके पीछे 'ची 'लगा होनेसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। परन्तु कुछ लोग इस कल्याणीसे कन्नौजके कल्याण कटकका तात्पर्य लेते हैं। चित्तौड़के पास भी उक्त देवीका मन्दिर हैं। कहते हैं कि जब जयचन्दजीने उक्त स्थानपर अधिकार किया था तब यह मन्दिर बनवाया था।

<sup>(</sup>२) यह स्थान खेड़से करीब २०० कोसके फासले पर है और मंडोरसे भी इसका फासला करीब करीब इतना ही है।

<sup>(</sup>३) यह युद्ध थोब और तिरसींगडी नामक गाँवोंके बीच हुआ था। उस समय थोब तक खेड़ राज्यकी सीमा थी। कुछ ख्यातोंमें लिखा है कि आनल बाघे-लेने थोबपर आक्रमण किया था और उसीके साथके युद्धमें धूहडजी मारे गए। ( टाड साहबने लिखा है कि धूहडजीने कन्नोज पर भी आक्रमण किया था परन्तु उसमें सफलता प्राप्त न हुई। यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती।

इनकी यादगारमें चबूतरा बनाया गया था। यह अब तक विद्यमान है उक्त स्थानसे वि० सं० १३६६ (ई० से० १३०९) का इनक एक छेख मिला है।

यह गाँव धूहडजीने ब्राह्मणोंको दानमें दिया था। इनके सात पुत्रथे—१ रायपाल, २ चन्द्रपाल, ३ बेहड़, ४ पीथड़, प खेतपाल, ६ ऊनड़ और जोगा।

# ४ राव राँयपालजी।

ये घूहङ्जीके ज्येष्ट पुत्र थे और उनके पीछे गद्दीपर बैठे। ये बड़े बीर और दानी थे। पहले पहल अपने पिताका बदला

छेनेके छिए इन्होंने पड़िहारोंपर आक्रमण कर मंडोर पर अधिकार कर छिया। परन्तु कुछ ही समयके बाद वह फिर पड़िहारोंके कब्जेमें चला गया। इसके बाद इन्होंने पवाँरोंपर हमला कर उनसे बाडमेर छीन छिया। इससे महेवाका सारा परगना इनके अधिकारमें आगया। यह

परगना आजकल मालानीके नामसे प्रसिद्ध है।
एक वार रायपालजीके राज्यमें वर्धा न होनेसे घोर अकाल पड़ा और
प्रजा भूखके मारे मरने लगी परन्तु इन्होंने अपने राजकीय भण्डारसे
नाज बाँटकर प्रजाके प्राण बचा लिये। उसी दिनसे लोग इन्हें
भिहिरेलण ' (इन्द्र ) के नामसे पुकारने लगे।

<sup>(</sup>१) इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग ४०, पृ० ३०१।

<sup>(</sup>२) इनमेंसे पिछले पाँच पुत्रोंसे राठोड़ोंकी पाँच शाखाएँ चलीं। (कर्नल टाडने चन्द्रपाल, खेतपाल और ऊनडके स्थानमें कीर्तिपाल, दाल और वेगर नाम दिये हैं।)

<sup>(</sup>३) इन्होंने एक भाटी राजपूतको जबरदस्ती चारण बना दिया था। उसके वंशज रोड़िया बारहटके नामसे प्रसिद्ध हुए।

इनके १३ पुत्र थे। इनमेंसे सबसे बड़े पुत्रका नाम कनपाल था।

#### ५ राव कनपालजी।

ये रायपालजीके बड़े लड़के थे और उनके बाद उनके उत्तराधि-कारी हुए। इनके और जैसलमरेक भाटियोंके बीच राज्यकी सीमाके लिए अनेक युद्ध हुए। इन युद्धोंमें कनपालजीके पुत्र भीमने भाटियोंसे बहुतसा प्रदेश छीन लिया और काकनदीको अपने और भाटियोंके राज्यके बीचकी सीमा बनाया। अन्तमें यह कुँवर भाटियोंके साथके युद्धमें ही मारा गया।

इसके कुछ समय बाद महेवापर तुर्कोंने हमला किया और इसीमें कनपालजी भी मारे गए। इनके ३ पुत्र थे।

#### ६ राव जालणसीजी।

ये कनपालजीके द्वितीय पुत्र थे और अपने बड़े भाई भीमके पिता-के जीते जी ही मर जानेके कारण राज्यके स्वामी हुए । ये ऊमरकोटके

<sup>(</sup>१) इनके १३ पुत्रोंमेंसे छोटे १० पुत्रोंसे १० शाखाएँ चलीं। जैसे—रायपाळजीका एक पुत्र केळण था। उसके पुत्र कोटेचाके नामसे एक शाखा चली। दूसरे पुत्रका नाम थांथी था। उसका पुत्र फिटक हुआ। उसके नामपर दूसरी शाखा चली। इसी प्रकार रायपाळजीके, अन्य पुत्र रांदो, डांगी, सूंडा, मोपा, मोहन, बूला और विकमने अपने अपने नामपर राठोडोंकी भिन्न भिन्न शाखाएँ चलाई। (मुहणोत ओसवाल भी अपनेको उपर्युक्त मोहनके ही वंशज मानते हैं।)

<sup>(</sup>२) इस आशयका यह सोरठा प्रसिद्ध है:---

<sup>&</sup>quot; आधी धरती भींव, आधी छोदरवै धणी। काक नदी छै सींव, राठोडांने भाटियाँ॥"

अर्थात्-राठोडोंके और भाटियोंके राज्यके बीच काक नदी सीमा है।

सोढाँ राजपूर्तों और भीनमालक सोलङ्कियोंसे लड़ते रहते थे। इन्होंने सिन्ध और ठट्टाके परगनोंको भी खूटा था और मुलतानके हाकिमको हराकर उससे कर वसूल किया था।

सराई जातिके हाजी मिल्लिकने इनके चाचाको मारा था है इसका बदला लेनेके लिए इन्होंने पालनपुर पर आक्रमण कर उसको मार डाला।

इस प्रकार इनके बढ़ते हुए पृतापसे कुद्ध हो, तुर्कोंकी एक बड़ी सेनाने इनपर चढ़ाई की। इसीके साथके युद्धमें जालणसीजी मारे गएँ। इनके ३ पुत्र थे—लाडाई भाकरसी और हूंगरसी।

# ७ राव छाड़ाजी।

ये जालणसिजिक बड़े पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इन्होंने गद्दिपर बैठते ही उमरकोटके सोढा राजपूत दुर्जनसालसे करस्वरूप घोड़े लिये और जैसलमेरके माटियोंको कहला भेजा कि यदि तुम लोग किलेक बाहर नगर बसाओंगे तो उसके लिए तुम्हें कर देना होगा। माटि-योंने यह बात अङ्गीकार नहीं की। इसपर छाड़ाँजीने जैसलमेर पर चढ़ाई की। अन्तमें भाटियोंने हारकर अपनी एक कन्याका विवाह इनके साथ कर हमसे सुलह कर ली। इसके बुद

<sup>(</sup>१) जालणसीजीने सोढा राजपूतोंसे एक साफा छीना था। उसी दिनसे राठोड मस्तकपर उस जयका चिह्नस्वरूप साफा बाँधने लगे थे।

<sup>(</sup>२) कहते हैं कि मृत्युसमय इनकी अवस्था केवल २७ वर्षकी थी । परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि इनके पुत्र छाड़ाजीका इतिहास इसको अस-म्भव सिद्ध करता है।

<sup>(</sup>३) दुर्जन सालने जालण्सीजीसे सुलह करते समय कुछ घोड़े मेट देनेका वादा किया था । परन्तु वादमें देनेमें हिचिकिचाहट दिखला रहा था । अतः छाड़ाजीने राज्यपर बैठते ही उसे नियत संख्यासे चारगुने घोड़े देनेको बाध्य किया।

छाड़ाजीने भीनमाल, जालोर, पाली और सोजतपर हमला कर उक्त स्थानोंको छटा । जिस समय ये इस युद्धयात्रासे छौटकर रम-निया गाँव ( जालोर परगने ) में पहुँचे उस समय सोनगरा चौहानों और सीरोहीके देवड़ोंने मिळकर इनपर हमला किया । इसी हमलेमें सोनगरोंसे लड़ते हुए छाड़ाजी मारे गए।

उक्त स्थानपर इनका चवूतरा बना बतलाते हैं। इनके सात पुत्रे थे। इन्होंने वि० सं० १३८५ से१४०१ तक राज्य किया।

# ८ राव तीड़ाजी।

ये छाड़ाजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद गद्दीपर बैठे। इन्होंने अपने पिताका बदला लेनेके लिए सोनगराँ चौहानोंपर चढ़ाई की और उन्हें हराकर भीनमालपर अधिकार कर लिया। इसके बाद तीड़ाजीने देवड़ों, भाटियों, बालेचों और सोलङ्कियोंसे युद्धकर कर वसूल किया। इनकी राजधानी महेवा था।

उस समय सिवाना नामक स्थानपर तीड़ाजीके भानजे चौहान सातळसे।मंका अधिकार था। जिस समय मुसळमानोंकी सेनाने उक्त स्थान पर आक्रमण किया उस समय तीड़ीजी उसकी मददमें गए और वहीं पर युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए!

<sup>(</sup>१) उस समय सोनगरोंमें या तो वनवीरदेव होगा जिसका राज्य आ-सळपुरमें था या उसका पुत्र रणवीरदेव होगा; जिसका एक ळेख नाडळाईसे मिला है। ( भारतके प्राचीन राजवंश, भाग प्रथम, पृ० ३१३।)

<sup>(</sup>२) इनमेंसे खोखर, बानर, और सीहामलसे राठोडोंकी अलग अलग तीन शाखाएँ चलीं।

<sup>(</sup>३) ख्यातोंमें उस समयके सोनगरा चौहान राजाका नाम सामन्तसिंह लिखां हैं। परन्तु इसके वि० सं० १३३९ से १३५३ तकके लेख मिले हैं। अतः राव तीड़ाजीके समय इसका होना सिद्ध नहीं होता। (भारतके प्राचीन राजवंश, भाग प्रथम, पू० ३०८। ) सम्भव है यह कोई दसरा सामन्तसिंह हो ।

तींड़ाजी बड़े बीर और प्रतापी थे। महेवाका सारा प्रदेश इनके अधिकारमें था, इनके तीन पुत्र थे—१ कान्हड़देव, २ त्रिभुवनसी और सळखा।

#### राव कान्हड्देवजी।

राव तीड़ाजीके बाद उनके पुत्र कान्हड़देवजी राज्यके अधिकारी हुए। इनके समय मुसलमानोंने महेवापर हमला किया।

यद्यपि ये उनसे बड़ी बीरतासे छड़े तथापि इन्हें सफलता न मिली और महेवापर मुसलमानोंका अधिकार हो गया । परन्तु कुछ ही दिनों बाद मौका पाकर कान्हड़देवजीने खेड़पर अधिकार कर लिया और अपने मृत स्नाता सलखाजीके ज्येष्ठ पुत्र मिल्लिनाथजीको राज्यकार्यकी देखमा-लपर नियुक्त किया । राज्यपर बैठते समय कान्हड़जीने अपने भाई सल-खाजीको जागीरमें एक गाँव दिया था ।

#### राव त्रिभ्रवनसीजी।

कान्हड्देवजीकी मृत्युके बाद उनके छोटे भाई त्रिमुर्वनसीजी उनके उत्तराधिकारी हुए। परन्तु सलखाजीके ज्येष्ठ पुत्र मिल्लाथजीने मुसल-मानोंकी सहायतासे इन्हें मार डाला और राज्यपर अपना अधिकार कर लिया।

<sup>(</sup>१) तीड़ाजीका राज्यारोहण वि० सं० १४०१ और मृत्यु वि० १४१४ में हुई होगी।

<sup>(</sup>२) इनके तीन पुत्र थे। उनमेंसे ऊदासे वेठवासिया ऊदावत नामकी शाखा चली। किसी किसी ख्यातमें तीड़ाजीके बाद पहले त्रिभुवनसीजीका राजा होना और उनके बाद कान्हड़देवजीका अधिकार पाना लिखा है। उनमें यह भी लिखा है कि जालोरके मुसलमानोंकी सहायतासे उन्हें मार मिल्लनाथ-जीने राज्य छीन लिया था।

#### ९ राव सलखाजी।

जिस समय कान्ह इदेवजीको हराकर मुसलमानोंने महेवापर अधि-कार कर लिया था उसके कुछ समय बाद ही मुसलमानोंकी कमजोरीसे मौका पाकर सर्लेखाजीने उक्त प्रदेशका बहुतसा भाग छीन लिया और उस पर अपना अधिकार कर भिरड़कोटको अपनी राजधानी बनाया! इसके बाद इन्होंने सोनगरा चौहानोंपर आक्रमण कर भीनमालको छटा। कुछ समय बाद मुसलमानोंने इनपर हमला किया। इसी हमलेमें ये शत्रुओंसे लड़ते हुए मोर गए।

इनके चार पुत्र थे—मिल्लिनाथजी, जैतमालजी, वीरमजी और सोभितजी।

## राव मिंहनाथजी।

सलखाजीकी मृत्युके बाद उनके पुत्र मिल्लिनाथजी मय अपने भाइयोंके अपने चाचा कान्हड्देवजीके पास चल्ले गए । उन्होंने भी इन (मिल्लिनाथजी) को होनहार देखकर अपने राज्यका प्रबन्ध सौं-पं दिया। कुळ दिन बाद ये वहाँस वापिस चल्ले आए। परन्तु जिस समय कान्हड्देवजीकी मृत्युके बाद त्रिभुवनसीजी उनके उत्तराधिकारी हुए उस समय इन्होंने मुसलमानोंकी सहायतासे उन्हें भगाकर राज्यपर अधिकार कर लियाँ।

<sup>(</sup>१) कुछ ख्यातोंमें लिखा है कि महेवापर मुसलमानोंने अधिकार कर लिया था। परन्तु मंडोरके पिंड्हार राजाकी सहायतासे वि० सं० १४२२ में मुसल-मानोंको भगा कर सलखाजीने उक्त प्रदेशपर अधिकार कर लिया और वि० सं० १४२१ में मुसलमानोंके साथकी लड़ाईमें सलखाजी मारे गए।

<sup>(</sup>२) ख्यातोंमें मिल्लिनाथजीके महेवापर अधिकार करनेका समय वि० सं १४३१ लिखा है।

ਰ ਂ

अधिद सलर

मृत

और सिन्धके बीच छुट मार मचाकर मुसलमानोंको तंग करना शुरू किया। इसपर बादशाही फौजने इनपर चढ़ाई की। इस फौजमें तेरह दल थे। परन्तु मिल्ठिनाथजीने इस वीरतासे युद्ध किया कि शाही सेनाको रण होड़ भागना पड़ा । इस विषयका यह पद मारवाड़में प्रसिद्ध है:-हुए

ये वड़े बीर थे। कुछ दिन बाद इन्होंने मंडोर, सिरोही, मेवाड़

' तेरह तुंगा भांगिया माले सलखाणी '

अर्थात्—सलखाजीके पुत्र मिल्लुनाथजीने शाही फौजके १३ दलोंको औ परास्त कर दिया। वात

इसके बाद इन्होंने सालाड़ी नामक गाँवमें अपना निवास कायम किया। यह स्थान मंडोर और जोधपुरसे ६ – ७ कोस पश्चिममें है। ल ₹0 जब यह खबर माछवाके सूबेदारको भिछी तब उसने इन पर चढ़ाई की । परन्तु उसे भी हारकर छै।टना पड़ा । अन्तमें इसी स्थानपर इन्होंने अपने भतीजे चूंडाजीको नियत कर दिया । जिस समय चूंडाजीने नागोर और डीडवाना पर हमछे किय उस समय इन्होंने भी

उन्हें मदद दी ।

मिल्लिनाथजीने मुसलमानोंसे छीन कर सिवाना अपने भाई जैत-मालजीको, खेड़ वरिमजीको और ओसियां सोभितजीको जागीरमें दी थी।

वि० सं० १४५६ मिल्लिनाथजीकी मृत्यु हुई । मारवाङ्के लोग

<sup>(</sup>१) इन्होंने ओसियांके पवाँरोको हराकर उक्त स्थानपर अधिकार कर लिया था। इनके वंशज सोहड़ नामसे प्रसिद्ध हुए।

इनको एक पहुँचा हुआ सिद्ध मानैते हैं। छूनी नदीके किनारे तिल्वाड़ा नामक गाँवके पास इनके नामपर बनाहुआ एक मंदिर अबतक विच-मान है। हरसाल वहाँपर चैत्रमासमें मेला लगता है। इसमें मवेशि-योंकी खरीद फरोस्त हुआ करती है।

इनके ८ पुत्र थे।

#### राव जगमालजी।

ये मिल्लिनाथर्जीके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे । इन्होंने गुजरात-के मुसलमान शासकको हराकर उसकी कन्या छीन ली <sup>थ</sup>ि ।

ये बड़े बीर थे। सिवानापर कब्जा करनेकी इच्छासे इन्होंने अपने चाचा जैतमाँळजीको मार डाळा था। परन्तु उसमें इन्हें सफलता न मिळी।

अर्थात्—त्रेगम खानसे पूछती है कि दुनियामें ऐसे कितने जगमाल हैं जो आप ऐसे घबरा गए हैं।

<sup>(</sup>१) इनकी रानीका नाम रूपादे था। ये शाक्तमतकी कूंडापंथ शाखाके उपासक थे। इनसे राठोड़ोंकी १८ शाखाएँ चलीं। १० तो इनके ज्येष्ठ पुत्र जगमा-लजीसे और ८ इनके दूसरे ६ पुत्रोंसे। जैसे—मांडणसे कुसमिलया। जैमासे आसडेचा। मण्डलीकसे महेचा, जसोलिया और वरयेचा। कूंपासे गोमेचा जगपालसे पारकरा। मेहासे फलसूंडिया।

<sup>(</sup>२) ख्यातोंमें इसका नाम गींदोली लिखा मिलता है। इसी युद्धमें जिस समय जगमालजीकी मारसे घवराकर गुजरातका शासक जनाने महलोंमें भाग गया उस समयका यह पद मारवाड़में अवतक प्रसिद्ध है—"वीवी पूछै खानसे जग केता जगमाला।"

<sup>(</sup>३) जैतमालजीसे राठोडोंकी पाँच शाखाएँ चलीं। जैतमालात, जुंझाणिया, राड्यडा, सोमावत और घवेचा।

१३२ \$30 १३४ ਰ

अधिद

सलर

हुए

ओ वा

मृ

ल

₹

भारतके पानीन ----भारतके प्राचीन राजवंश ।

जोड्या दळाको शरण देनेके कारण ये अपने चाचा वीरमजीसे भी नाराज हो गए थे । इसीसे उन्हें खेड़ छोड़कर जाना पड़ा ।

इनके १३ पुत्रे थे। परन्तु जगमालजीके बाद इनका राज्य इनकी ओळादमें बँट गया और उसके दुकड़े दुकड़े हो गए। उसकी एवजमें वीरमजीके पुत्र चूंडाजीने मंडोरका राज्य कायम किया, जैसा कि इस कहावतसे प्रकट होता है-

' मालारा मङ्ढे ने वीरमरा गङ्ढे '

अर्थात्—मिळुनाथजीके वंशज माळानीमें रहे और वीरमजीके वंशज गढके मालिक (राजा) हुए।

# १० राव वीरमजी ।

ये सलखाजीके पुत्र और मिल्लिनाथजीके छोटे भाई थे। मिल्लिनाथ-जीने इन्हें खेड़ नामक गाँव जागीरमें दिया था। परन्तु जोइया दलाके कारण इनके और मिछिनाथजीके ज्येष्ठ पुत्र जगमालजीके आपसमें मनोमालिन्य हो गया था । इसीसे इन्हें खेड़ छोड़कर जाना पड़ा । ये

( १ ) छखवेराके जोइया राजपूत मुसलमान होकर दिल्लीमें वादशाही सेवामें

चले गए थे। मैाका पाकर इनका मुखिया जोइया दला चार लाख मुहरें और एक बढ़िया घोड़ी लेकर देहलीसे भाग निकला । मार्गमें जब यह महेवामें पहुँचा तब जग-मालजीने उससे घोड़ी लेनेकी इच्छा प्रकट की । परन्तु दलाने देनेसे इनकार कर दिया और प्राणोंके भयसे भागकर वीरमजीके पास चला गया। उन्होंने इसकी बड़ी खातिर की। इससे प्रसन्न होकर इसने वह घोड़ी वीरमजीको दे दी। जब यह समाचार जगमालजीको मिला तब उन्होंने वीरमजीसे घोड़ी मेज देनेका कहलवाया। परन्तु उन्होंने भी इनकार कर दिया। इसीसे चाचा भतीजेके आपसमें मनोमालिन्य

( २ ) इनसे बाहडमेरा, वाटाडा, सागर, थूमलिया, खाबरिया, ऊंगा धारोइया, कानासरिया, कोटडिया और गागरिया नामकी दस शाखाएँ चलीं।

d'i

हो गया।

घूमते घामते जांगळ्में सांखळा ऊदाके यहाँ गए और वहाँसे जब जोया-वाटी (बीकानेरके करीब) पहुँचे तब पहळे किये हुए उपकारका स्मरण कर जोइयोंने इनका बड़ा आदर सत्कार किया। परन्तु कुछ दिन वहाँ रहने पर वीरमजीके और जोइयोंके भी आपसमें वैमनस्य हो गया। अतः वि० सं० १४४० (ई० सं० १३८३) में वहीं पर जोइयोंके साथ छखवेरे गाँवमें छड़कर ये वीरगतिको प्राप्त हुए ।

इनके पाँच पुत्रे थे—१ देवराँज, २ चूडा, ३ गोगाँ, ४ जैसिंह और ५ चाहडदे । इनमेंसे चूंडाजी आर उनके वंशज तो मण्डोरके राजा हुए और बाकीके चारों पुत्रोंसे राठोड़ोंकी चार शाखाएँ चर्छी ।

## ११ राव चूंडाजी।

ये वीरमजीके दूसरे पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १४३४ में हुआ था। इनके बड़े भाईका नाम देवराजजी था। उनको पिताने सेतरावा नामक गाँव दे रक्खा था। पिताके मारे जानेके बाद चूंडाजीको अपनी बाल्यावस्थाके कारण कालाऊ नामक गाँवमें आल्हा चारणके यहाँ लिप-कर रहना पड़ों। जब ये बड़े हुए तब उस चारणने इन्हें इनके चाचा

चूंडा थने न चीत, काचर कालाऊ तना। भूप भयो भैमीत, मंडोवररे मालिये॥

<sup>(</sup>१) कुछ ख्यातोंमें लिखा है कि नागोरको छट कर जिस समय वीरमजी सिंघ पहुँचे उस समय पहले किये उपकारका स्मरण कर जोइयोंने इनकी बड़ी खा-तिर की और सहवानका परगना इन्हें सौंप दिया।

<sup>(</sup>२) कर्नेल टाडने एक पुत्रका नाम बीजा लिखा है। इससे बीजावत शाखा बली।

<sup>(</sup>३) खेड्से निकलकर वीरमजीने सेतरावा नामक गाँव बसाया था । यह गाँव बादमें इनके पुत्र देवराजको मिला।

<sup>(</sup>४) गोगाजीने दला जोइयाको मार अपने पिताका बदला लिया।

<sup>(</sup> ५ ) इस विषयका यह पद्य प्रसिद्ध है:-

माहिनाथजीके पास पहुँचा दिया । उन्होंने भी इन्हें वीर और होनहार

समझकर सालोड़ी गाँवका शासक नियत किया परन्तु कुछ समयके बाद

अधिः संखर

मिल्लुनाथजी इनसे नाराज हो गए और उन्होंने इन्हें उक्त पदसे हटा दिया। इसके बाद जिस समय ईदा राजपूतोंने मुसलमानोंपर आक्रमण कर मंडोर-पर अधिकार कर लिया उस समय चूंडाजीने भी उनकी सहायता की थी। इसीसे अन्तमें वि० सं० १४५१ (ई० स० १३९५) में ईदा राजपूतोंके मुखिया राय धवलने अपनी कन्याका विवाह चूंडाजीके साथ कर दिया और उसीके दहेजमें मंडोर भी उनको दे दिया । इसी आशयका यह सोरठा अवतक प्रसिद्ध है—

'ईदारो उपकार, कमधज मत भूलो कदै। चूंडो चँवरी चाढ, दियौ मँडोवर दायजै॥'

अर्थात्—हे राठोड़ो ! आप लोग ईदा पड़िहारोंका उपकार कभी न भूलना; क्योंकि उन्होंने अपनी कन्यासे चूंडाजीका विवाह कर उसके दहेजमें मंडोवर दे दिया था।

जिस समय चूंडाजीका राजा होना सुन उक्त आल्हा चारण इनसे मिलने आया उस समय दरवाजेपर द्वारपालोंने रोक दिया। इसपर उसने यह पद्य जोरसे पढ़कर चूंडाजीको पुरानी वातका स्मरण दिलाया। यह सुन चूंडाजीने उसे भीतर बुलाकर उसकी बड़ी खातिर की।

- (१) इन्होंने किसी सौदागरके घोड़े छीन लिये थे। परन्तु बादशाहने उनका हरजाना मिल्रनाथजीसे वसूल किया। इसीसे वे इनसे नाराज हो गए।
- (२) मंडोरके मुसलमान शासकने आसपासमें रहनेवाले ईंदा राजपूतोंसे शास भेजनेको कहलवाया । इसपर ईंदोंने शासकी गाड़ियोंमें अपने योद्धाओंको छिपाकर किलेमें घुसा दिया और वहाँके मुसलमानोंको मार उक्त स्थानपर अधि-कार कर लिया ।
- (३) ईंदा राजप्तोंके लिए उस समय मुसलमानोंके खिलाफ मंडोर पर अधिकार बनाए रखना कठिन था। परन्तु चूंडाजीके पास राजपूतोंकी अच्छी सेना थी। अतः ईंदोंने मसलहत समझ मंडोर चूंडाजीको सौंप दिया।

हुए

ओ

वा मृ

ल र

था तान जब हिजरी सन्७९८ (वि० सं० १४५३) में यह खबर गुजरातके सूबेदार जफरखाँ प्रथमको मिली तब उसने मंडोर पर हमला किया और एक वर्षसे अधिक समयतक मंडोरको घेरे रहा। परन्तु अन्तमें चूंडाजीकी रणचातुरीके आगे उसे असफल हो लौटना पड़ा।

वि० सं० १४५५ में तैम्रके हमलेके कारण देहलीका शासन ढीला पड़ गया था। अतः चूंडाजीने सेनाको तैयार कर वि० सं० १४५६ में नागोर पर आक्रमण किया और वहाँके शासक खोखरको मारकर उक्त-स्थानको अपनी राजधानी बनाया। इसी तरह धीरे धीरे डीडवाना, खाटू, सांभर और अजैमेरपर भी, इनका अधिकार हो गया। इन युद्धोंमें इनके चाचा मिल्लिनाथजी और जैतमालजीने भी इनकी सहायता की थी। इसके बाद इन्होंने अपने माई जैसिंहजीको भगाकर फलोधीपर भी अधिकार कर लिया।

मोहिल और माटियोंके साथ चूंडाजीका विरोध थाँ। अतः जिस

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें उस समय नागोर पर खानजादे आजमका अधिकार होना लिखा है।

<sup>(</sup>२) अजमेर परगनेके छतारी गाँवमें अबतक भी चूंडावत राठोड़ भोमियोंके रूपमें विद्यमान हैं।

<sup>(</sup>३) टाड साहबके राजस्थानमें लिखा है कि नाडोलपर भी चूंडाजीने अधिकार कर लिया था।

<sup>(</sup>४) ख्यातोंमें लिखा है कि चूंडाजीके बुलाने पर भी ये उनकी सहायताके लिए नहीं आए। इसीसे नाराज होकर चूंडाजीने इनकी जागीर फलोधीपर अधिकार कर इन्हें महेवाकी तरफ भगा दिया।

<sup>(</sup>५) वीरमदेवजीको जोहियोंने मारा था। उसका बदला वि० सं० १४५७ में चूंडाजीके भाई गोगादेजीने लिया। परन्तु ये स्वयं भी उसी युद्धमें मारे गए। इनकी मृत्युके समय भाटी राणगदेवने इनसे कुछ अनुचित शब्द कहे थे। अतः

### भारतके प्राचीन राजवंश ।

अधिः सहर समय मुळतानका नवाव सर्ळामखां अजमेरमें जियारतके छिए आया उस समय ये छोग उससे मिळे और उसे अपने साथ छेकर इन्होंने नागोरको घेर छिया। इसपर चूंडाजीने अपने पुत्रोंको तो नगरसे बाहर भेज दिया और स्वयं यवनसेनासे छड़कर वि० स० १४८० की चैत्र सुदी ३ को भाटी केल्हणके हाथसे मारे गए।

हुए

ओ

बा

मृ ल बीकानेर राज्यमेंका चूंडासर गाँव इन्हींका बसाया हुआ समझा जाता है। जोधपुरसे ८ कोस पर चावंडा नामक एक गाँव है। कहते हैं कि वहाँपरका चामुंडा देवीका मन्दिर भी इन्होंने ही बनवाया था।

इनके १७ पुत्र थे। इन्होंने मरते समय अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमछु-

जिस समय मोहिल राजप्तों के मुखिया माणिकदेवकी कन्या कोडमदेसे विवाह कर राणगदेवका पुत्र सादा वापिस लौट रहा था उस समय वि० सं० १४६३ में चृंडाजीके पुत्र अडकमलने मेहाराज सांखलाके हाथसे उसे मरवा डाला। जब यह समाचार उसके सम्बन्धियोंको मिला तब उन्होंने मौका पा वि० सं० १४६४ में जैसलमेरके भाटी रावल देवराजकी सहायतासे मेहराजको मार डाला। परन्तु जैसे ही इस घटनाका समाचार चूंडाजीको मिला वैसे ही उन्होंने घटनास्थलपर पहुँच अपने देश (प्ँगल) को लोटते हुए राणगदेवको मार्गमें ही मार डाला। इसीसे इनके और मोहिल व भाटियोंके बीच वैर हो गया था।

(१) उक्त स्थानसे वि० सं० १४५१ का एक लेख मिला है। परन्तु इसमें चूंडाजीका नाम नहीं है। वडली गाँवसे वि० सं० १४७८ का इनका एक ताम्र-पत्र∴भी मिला है।

(२) इनसे १५ शाखाएँ चर्ला । रिणमलोत, सतावत, रणधीरोत, भीमोत, अर्जुनोत, चाचगदे, भूलावत, अडकमलोत, पूनावत, कान्हावत, शिवराजोत, लुंभा-वत, विजावत, सहसमलोत और हंरचन्दोत । इनके एक कन्या भी थी । इसका नाम हंसा था । इसका विवाह चित्तोड़के राणा लाखाजी के साथ हुआ था । चूंडाजीके पुत्र रणधीरजीने झाडोलके झाला हमीरको मारा था ।

्जा

मारवाड्के राठोड्।

जीसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि वे इनका राज्य स्वयं न लेकर अपने छोटे माई कान्हाजीको दे दें। इन्होंने अपने पुत्र अडकमळजीको डीडवाना जागीरमें दिया था । टाड राजस्थानमें इनके राज्य पानेका समय वि० सं० १४३८ और मृत्युका १४६५ लिखा है। परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता ।

#### राव कान्हाजी।

चूंडाजीकी इच्छाके अनुसार ये उनके नागोरके राज्यके अधिकारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १४६५ में हुआ था।

चूंडाजीकी मृत्युके बाद सांखळाराव पूर्णपाळने जांगछ देशपर अधिकार कर लिया था। अतः कान्हाजीने उसे हराकर दुवारा उक्त प्रदेशको अपने अधीन किया। इसके बाद नागोरके आसपासके इलाकोंपर भी कब्जा कर लिया। इससे कुद्ध होकर वहाँके लोग मुसल-मानोंसे जा मिले। मुसलमानोंको मौका मिल गया और उन्होंने नागोरपर अपना अधिकार जमा लिया । इस पर कान्हाजी मंडोर पहुँचे और वहीं। पर इनकी मृत्यु हुई । इन्होंने करीब ११ महीने राज्य किया ।

#### राव सत्ताजी।

नागोरपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया था। अतः कान्हाजीकी मृत्युके बाद उनके भाई सत्ताजी मंडोरके शासक हुए। ये शराब बहुत पीते थे, अतः इन्होंने राज्यका काम अपने भाई रणधीरजीकी सौंप दिया था।

सत्ताजीके पुत्रका नाम नरबदजी था । उनके और उनके चाचा रण-धीरजीके आपसमें झगड़ा रहता था। इसीसे उन्होंने कह सुनकर सत्ता-

<sup>(</sup> १ ) किसी किसी ख्यातमें उस समय खानजादे फीरोजका नागोर पर अक्रिन कार करना लिखा है।

## भारतके प्राचीन राजवंश।

जीको भी उनसे नाराज कर दिया । इसपर रणधारजी अपने बड़े भाई

अधि सलग

हुए

ओ

वा मृ

ल

Į.

रणमळजीके पास पहुँचे और उन्हें समझाया कि आपने पिताकी आज्ञा-से कान्हाजीको राज्य दिया था । परंतु आपके रहते उसपर सत्ताजीका कोई हक नहीं हो सकता । यह बात उनकी समझमें भी आगई और उन्होंने राणा मोकळजीकी सहायतासे सत्ताजीको हटाकर मंडोरपर अधि-कार कर ळिया। इसपर सत्ताजी और उनके पुत्र नरबदजी भागकर चि-तीड़ चळे गए । वहाँपर राणा मोकळजीने इन्हें जागीर देकर अपने पास रख छिया।

सत्ताजीने केवल तीन चार वर्षके करीव राज्य किया था।

## १२ राव रणमळुजी ।

ये चूंडाजीके पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १४४९ की वैशाख शुक्र ४ (२८ अप्रेल सन् १३९२) को हुआ था। इन्होंने पिताकी आज्ञासे मारवाड़के राज्यका हक अपने छोटे माई कान्हाजीको दे दिया और स्वयं वहाँसे जोजावरकी तरफ होते हुए मेवाड़के थणला गाँवमें जापहुँचे। राणा लाखाजीने इन्हें बुलाकर आदरके साथ अपने पास रख लिया और धणला इनको जागीरमें दे दिया।

पिताकी मृत्युके समय ये नागोरमें थे | इसके बाद ये वहाँसे चल-कर सोजत पहुँचे और कुछ समय बाद लौटते हुए सलीमखाँको नेश आक्रमणमें मारकर चित्तौड़में राणाजीके पास चले गए।

राणाजी इनका बहुत मान रखते थे और ये भी उनकी तरफसे गुज-रात और मालवाके शासकोंसे लड़ते रहते थे। इन्होंने मुसलमानोंसे अजमेर र्छ नकर वहाँपर राणा मोकलजीका अधिकार करवा दिया था। इसका उल्लेख वि० सं० १४८५ के एकलिंग महादेवके मंदिरके लेखमें है। इन्होंने

्जा

वि॰ सं० १४८२ में सोनगरा चौहान रणधीरको मारकर नाडोलपर भी कन्जा कर लिया था। इसके बाद सेना भेजकर इन्होंने सिंघल राज-पूर्तोंसे बगड़ी और जैतारण तथा हुलोंसे सोजत मी ले लिया।

इसके बाद ( छोटे भाई कान्हाजीके मरनेपर ) रणधीरजीके कहनेसे इन्होंने मंडोरपर हमला किया और राणा मोकलजीकी सहायतासे ति० ब्रां० १४८४ में अपने भाई सत्ताजी और उनके पुत्र नरबदजीको नि-कालकर ये वहाँके शासक बन गएँ।

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें इस घटनाका समय वि० सं० १४८० लिखा है।

<sup>(</sup>२) ख्यातों में लिखा है कि कान्हाजी के मरनेपर राणा मोकलजीने और रण-क्रजीने मंडोरपर आक्रमण किया था। परन्त उस समय सत्ताजी और उनके भाई रणधीरजीके आपसमें मेल था। क्योंकि सत्ताजीने उन्हें आधा राज्य देनेका वादा किया था, इस लिए रणधीरजी नागोरमें खानजादा फीरोजको सताजीकी मददके लिए बुला लाए। युद्ध हुआ। परन्तु रणमलजीको सफलता न हुई। इससे इन्हें लौट जाना पड़ा। कुछ दिन बाद सत्ताजीके पुत्र नरबद-जीने अपने चाचा रणधीरजीको आधा राज्य देनेसे इनकार कर दिया। इस पर नाराज होकर ये रणमळजीके पास चले गए और उन्हें चढ़ा लाए। युद्ध होनेपर सत्ताजी हार गये और रणमलजीने मंडोरपर अधिकार कर लिया। इस बद्धमें नरवदजीकी एक आँख फूट गई और ये बहुत जखमी हुए । अपनी विजय हो जानेपर राजनीतिमें चतुर रणमलजीने मेवाङ्की सेनाको मंडोर नगरके अन्दर ले जाना उचित न समझा । यद्यपि राणाजीके सरदारोंने नगर व किला देखनेका बहुत आग्रह किया तथापि रणमलजीने उन्हें संग्रामभूमिसे ही विदा कर दिया। इससे नाराज होकर छोटते समय वे छोग जखमी नरबदजीको भी अपने साथ उठा हे गए और उनका इलाज आदि करवाकर उन्हें रणमलजीके विरुद्ध भड़काया। मंडोरपर रणमलजीका अधिकार हो जानेके बाद कुछ दिन तो उनके माई सत्ताजी उन्हींके पास रहे और बादमें आसोपकी तरफ चले गए नरबदजी भी तन्दुरुस्त होजानेपर अपने पिनाके पास ही जा पहँचे । कहते हैं

१३० १४२

भारतके प्राचीन राजवंश।

अधि सला

हुए

ओ

वा

मृ

ल स इसके वाद वि० सं० १४८५ में इन्होंने राणा मोकलजीकी सहायत कर फीरोजसे नागोर छीन लिया। इसका उल्लेख वि० सं० १५१७ के राना कुंभाजीके लेखमें किया गया है।

रणमळजीने चूंडाजीके वैरका प्रतिशोध छेनेके छिए जैसलमेरपर भी कई बार हमले किये और उसे छटा ! इसीसे लाचार हो रावल लखम-णजीने अपनी कन्याके साथ इनका विवाह कर इनसे सुलह कर ली । इसके बाद अपने पुत्र जोधाजीको साथ लेकर रणमळजी तीर्थयात्राको गए । उस समयतक पाली, सोजत, जैतारण, नाडोल, और मंडोरपर इनका अधिकार था । परन्तु जालोर विहारी पठानोंके अधिकारमें था ।

उन्होंने चौहान वीसछदेवके मंडोरमें मारे जानेके बाद वि० सं० १४५० के करीब उसकी स्त्री पोपासे उक्त स्थान छीन लिया था । जिस

नरवद्जीके पास ईंदा जातिके राजपूत उगमसीका पुत्र ऊदा था। उसने यह प्रण-कर रक्खा था कि समरभूमिमें स्वामीकी आज्ञाके विना पृथ्वीपर कभी न गिरूँगा। जब नरवद्जीके और रणमलजीके बीच युद्ध हुआ तब उस युद्धमें यह भी बहुत घायल हो गया। परन्तु अपने पूर्वकृत प्रणको निभानेके लिए यह तलवारके सहारेसे घुटनोंके वल पृथ्वीपर झुककर खड़ा रहा। यद्यपि पास ही नरवद्जी भी घायल होकर पड़े थे तथापि अचेतन होनेके कारण वे अपने स्वामिभक्त सेवककी' हालतसे विलक्षल अनिमज्ञ थे। इतनेहीमें उड़ता हुआ एक गीध आकर नरवद-जीके शरीरपर वेट गया और उनकी आँख निकालनेका इरादा करने लगा। ऊदाजी यद्यपि मरणासन्न हो रहे थे तथापि स्वामीकी यह दशा उनसे देखी न गई और उन्होंने अपने घावोंके पाससे लटकते हुए मांसको तोड़ तोड़कर गीधपर फेंकना ग्रुरू किया। इसपर वह गीध उड़ गया और साथ ही नरवद्जीको भी कुछ न् चैतन्यता आगई। उन्होंने ऊदाजीकी दशा देख आज्ञा दी कि अब आप तकलीफ न करें, समरभूमिमें लेट जाँय। वस आज्ञा पाते ही वीर ऊदा पृथ्वीपर लेट गया और साथ ही उसके प्राण स्वर्गको प्रयाण कर गए।

্তা

तमय रणमळजी तीर्थयात्रासे छोटे उस समय उन्होंने चढ़ाई कर किक हसनखाँसे जाळार भी छीन लिया।

कुछ समय बाद चावड़ोंने मेवाड़पर चढ़ाई की; परन्तु रणमलजीने राणाजीकी सहायता कर उन्हें भगा दिया।

रणमलजीने अपने राज्यमें एक ही प्रकारके नाप और तौलका धचार किया था ।

वि० सं० १४९० में मुसलमानोंने गागरूनके खीची अचलाजीपर आक्रमण किया। यह खबर पाकर रणमलजी उनकी सहायताको चले। परन्तु मार्गमेंही इन्हें राणा खेताके दासीपुत्र, चाचा और मेरा द्वारा राणा मोकलजीके मारे जानेकी सूचना मिली। इसपर ये शीव्र ही मेवाड़ उहुँचे और अपने अल्पवयस्क मानजे राणा कुम्माको वहाँकी गदीपर बिठाकर उसके राज्यका प्रबन्ध करने लगे।

इन्होंने चाचा और मेराको तो मार डाला; परन्तु महपा पँवार—जो मोकलजीके मारनेमें शरीक था—औरतका भेस रखकर माग निकला और मांडूके बादशाह महमूद खिलजीके पास पहुँचा । वहाँ उसे मोकलजीके बड़े भाई चूंडांजीने वादशाहसे कह सुनकर नौकर करवा दिया । यह सन्वास पाकर रणमलजीने कुंभाजीको साथ ले मांडूपर चढ़ाई की । यह देख महमूदने महपाको वहाँसे निकाल दिया । इसपर महपा गुजरातके बादशाह अहमदशाहके पास चला गया । इसपर रणमलजीने मेवाइकी सेनाको लेकर उसपर भी आक्रमण किया । सारंगपुरमें युद्ध हुआ । इस-में रणमल्जीकी विजय हुई । बहुतसी ख्यातोंभें रणमलजी द्वारा अहम-दशाहका केद किया जाना भी लिखा है ।

परन्तु रणमळजीका इस प्रकार प्रबन्ध करना मेवाङ्वाळोंको पसन्द

\$30

अधि

सला

हुए

औ

वा

मृ

7 ₹

भारतक प्राचीन राजवंश।

न आया और इसीसे चाचाके पुत्र आका, परमार महपाँ, राणा सोव जीके बड़े भाई चूंडा आदिने मिलकर कुंभाजीको राज्य छिन जानेव

भय दिखळाकर भुङ्काया । इसपर कुंभाजीने वि० सं० १४९५ व कार्तिक बदी े२० (दिवाली) को रणमळ जीको सोते हुऐँमें मर **डाळा । जब यह संवाद उनके पुत्र जोधाजीको** मिळा तब वे म ७०० साथियोंके मारवाङ्की तरफ भाग चल्छे। परन्तु राणाजीकी फौज इनका पीछा कियाः। इससे छड़ते भिड़ते ये थलकी तरफ चले गए मंडोरपर राणाजीका आधिकार हो गयाँ और उन्होंने सहसमलके पु ( राव चूंडाजीके पौत्र ) राघवदेवको रावकी पदवी देकर सोजतक अधिकारी वना दिया।

नरबदर्जी भी मेवाइकी सेनाके साथ थे। राणा कुंभाने इन्हें मंडोरका ( १ ) महपा कुछ दिन इधर अधर भटककर वापिस मेवाड़में आ गया था

और छिपकर षड्यन्त्र रचता था। (२) सोते हुई रणमळजीको चारपाईसे बाँधकर उनपर प्रहार किया

गया था। फिर भी जैसे ही वे जगे पलंगसिहत उठ खड़े हुए और कई शत्रु-ओंको मारकर वीरगतिको प्राप्त हुए । कहते हैं कि चारपाईके छंबाईमें बड़ी होनेसे उनके पैर जमीनपर न कहुँच सके । इसीसे अन्तमें वे गिर पड़े । उसी दिनसे मारवाड़में चारपार्क पैर बाहर निकलते रखकर सोनेकी प्रथा चली है। मेवाड्वालोंका विचार गोधाजीको भी मारनेका था परन्तु रणमल्लजीने वहाँके वातावरणको विगड़ता हुआ देख उन्हें पहलेसे ही सचेत कर गढ़पर आनेकी मनाई

कर दी थी। (३) नारलाई (गोड़वाड़) के जैनमन्दिरवाले वि० सं० १४९६ के राणा कुंभाके लेखसे प्रकट होता है कि उस समयंके पूर्व ही मण्डोरपर उनका अधिकार हो गया था। इससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि वि० सं० १४९६ में रणमळजीके मारे जाने पर ही मण्डोर राणा कुंभाके हाथ लगा होगा।

शासक बना देनेका लोभ दिया था । अतः इन्होंने जोधाजीको मार डाल-नेकी बहुत कोशिश की । परन्तु वे इनके हाथ न आएँ ।

रणमल्लजी बड़े बीर थे और इन्होंकी सहायतासे राणा कुंभाजीको मेवाड़का राज्य मिला था। इसीपरसे मारवाड़में कहावत चर्ली है कि 'रिडमलां थापिया जिके राजा'। रिडमलजीके ३१ पुत्रे थे

(१) टाड साहवके राजस्थानमें राणा कुंभाजीकी राज्यप्राप्तिका समय वि० सं० १४७५ (ई० स० १४१९) िलखा है। तथा वहीं पर यह भी लिखा है कि यदि इनको राठोड़ राजाकी सहायता न मिलती तो न जाने आज मेवाइका इतिहास किस तरहका होता। इस सहायता मिलनेके दो कारण थे। एक तो इन्होंने स्वयं राठोड़राजसे सहायताकी प्रार्थना की थी और दूसरा राणा कुंभा उनके भानजे थे। इसीसे कुछ तो कर्तव्यज्ञानके कारण और कुछ स्नेहवश राठोड़ राजाने राणा कुंभाजीके लिए इतना कष्ट और परिश्रम उठाया था।

पहले चूंबाजीके इतिहासमें ( नीचेकी टिप्पणीमें ) लिखा जा चुका है कि उनका वि० सं० १४७८ का एक ताम्रपत्र मिला है। इससे वि० सं० १४७५ में रण-मलजीका कुंभाजीकी सहायता करना सिद्ध नहीं हो सकता। अतः कुंभाजीका राज्यामिषेक वि० सं० १४९० में ही हुआ था।

कर्नल टाडने राणा मोकलजीके इतिहासमें लिखा है कि रणमल्लजीकी कन्याका विवाह राणा लाखाके साथ हुआ था। इसीसे मोकलजीका जन्म हुआ और इन्हींके राज्यसमय इनकी बाल्यावस्थाके कारण रणमलजीने आकर मेवाइका राज्यभार हाथमें ले लिया था। अन्तमें चित्तीइवालोंने साजिशकर सोते हुए इनको मार डासा और मारवाइ पर अधिकार कर लिया।

रणमल्लजीके पुत्र जोधाजीको भागकर जान विचानी पड़ी। उक्त इतिहासके अनुसार इस घटनाका समय ई० स० १३९८ (वि० सं० १४५५) के करीब अतात है। अतः उस समय तो रणमल्लजीका होना असम्भव ही प्रतीत होता है।

(२) इनसे निम्नलिखित शाखाएँ चलीं। इनमेंसे पाँच तो अखैराजसे चलीं और बाक्री दूसरोंसे। राणासे राणावत, भदासे भदावत। ये दोनों अखैराजजीके पुत्र थे। अखैराजजीके पौत्र कृंपासे कूंपावत। पंचायनके पुत्र जैतासे जैतावत। इनमें सबसे बड़े पुत्रका नाम अखैराज था। उन्होंने हुलवंशी राज-सिंहको मारकर सोजतपर अपना अधिकार जमाया था। अवतक वगड़ी (सोजत परगनेमें) नामक गाँव इन्होंके वंशजोंके अधिकारमें है और जोधपुरमें नवीन महाराजाके गद्दी बैठनेके समय यहींके ठाकुर पहले पहल उनको तिलक करते हैं।

# १३ राव जोघाजी।

ये रणमल्रजीके द्वितिय पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १८७२ की वैशाख कृष्णा १८ (ई० स० १८१५ की ९ अप्रेल) को हुओं था। जिस समय रणमल्रजी चाचा मेराको मारनेके लिए मेवाड़की तरफ गए उस समय इनकी अवस्था १८ वर्षकी थी और ये भी उनके साथ गए थे। जब रणमल्रजी मारे गए तब मेवाड़वालोंने भागते हुए जोधाजीका पीछा किया। परन्तु राठोड़ वीरोंने मेवाड़की सेनासे युद्ध छेड़ इनको निकल जानेका मौका दिया। जिस समय ये भागे जा रहेथे उस समय मार्गमें इनकी भेट अपने भाई कांधलजीसे हो गई और

कलासे कलावत । कांधलसे कांधलोत । चांपासे चांपावत । लाखासे लाखावत । मांडणसे मांडणोत । रूपासे रूपावत । डूंगरसीसे डूंगरोत । करणसीसे करणोत । वीरासे वीरावत । सांडासे सांडावत । मंडलासे मंडलोत । अडमलसे अडवालोत । सिंवासे रिडमलोत । हापासे रणमलोत । नाथूसे नाथावत और हरखावत । भा-खरसीसे वाला । जगमालसे जगमालोत । जैतमालसे भोजावत । पातासे पाता-वत । (खेतसीओत, करमचंदोत, :कदावत जैतसीओत आदि शाखाएँ भी इन्हीं से चली मानी जाती हैं।)

इन सब पुत्रोंमें अखैराजजी बड़े थे । परन्तु उनके वंशजोंको तो बगर्ड़ी नामक गाँव (सोजत परगनेमें ) जागीरमें मिला और जोधाजी मंडोरके शासक हुए। अखैराजजीके पुत्रका नाम मेहराज और पीत्रका नाम कूंपा था।

(१) किसी किसी ख्यातमें इनका जन्म वैशाख सुदी ४ को लिखा है।

रुठंडे

दोनों मिलकर कोडमदेशें (बीकानेरमें) की तरफ निकल गए और इनके राज्यपर मेवाइवालोंका अधिकार हो गया । यद्यपि इन्होंने अनेक वार अपने पैतृक राज्यको हस्तगत करनेकी चेष्टा की तथापि इन्हों सफलता न हुई । इसी गड़बड़में राना कुंभाजीने राव चूंडाजीके पौत्र राघवदेव-को सोजतका परगना देकर राठोड़ोंके उद्योगको शिथिल करनेकी चेष्टा की । जब इससे भी शान्ति न हुई तब मारवाड़की गद्दी उसे दे दी । परंतु जोधाजीके आगे इनकी एक न चली । अन्तमें करीब पन्द्रह वर्षके लगातार परिश्रमके बाद वि० सं० १५१० में इन्होंने राणाजीके सनापितयों—आका सीसोदिया और आहडा हिंगोला आदि—को मारकर मंडोरपर अधिकार कर लियाँ । इसके बाद सोजत पर भी इनका अधिकार

<sup>(</sup>१) उक्त स्थानसे वि० सं० १५१६ का इनका एक लेख मिला है। इससे क्षात होता है कि कोडमदेसर नामक तालाव जोधाजीकी मा कोडमदेकी यादगारमें बनाया गया था। (जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी भाग १३, पृ० २१७।)

<sup>(</sup>२) इस युद्धमें सांखला हड़वू और भाटी जैसा भी इनके साथ था। मंडोरमें जो वीरोंकी मूर्तियाँ हैं उनमेंसे कुछ तो इन्होंने और कुछ इनके वंशज महाराजा अजीतसिंहजीने बनवाई थीं। जोधाजीके भाई चांपाजीने भी इन्हों मंडोर लेनेमें वड़ी सहायता दी थी और मेवाड़की सेनाके साथके युद्धमें वे घायल्य ही गए थे। वे बड़े वीर थे। जोधाजीने जिस समय मेवाड़पर चढ़ाई की उस समय भी वे उनके साथ थे। वि० सं० १५२२ में उन्होंने मांड्रके बादशाहको व सिंधलोंको पूनागरकी पहाड़ीके पास परास्त किया था। इसके बाद वि० सं० १५३६ में महाराणा रायमलजीको और सिंधलोंको मणियारी नामक स्थानमें पराजित किया। परन्तु इसी युद्धमें जखमी होकर ये वीरगतिको प्राप्त हुए।

<sup>(</sup>३) ख्यातोंमें लिखा है कि जिस समय जोघाजी सोजतमें थे उस समय मरबदजी गुजरातके बादशाहके पास पहुँचे और उससे धनकी मदद प्राप्त कर उन्होंने मारवाड़के बहुतसे सरदारोंको अपनी तरफ मिला लिया। उसके बाद उन सरदारोंकी सहायतासे कुछ दिनके लिये उन्होंने मंडोरपर अधिकार भी कर लिया। परन्तु जोघाजीने शीघ्र ही उन्हें वहाँसे निकाल बाहर किया।

अधि

सलः

हुए

हो गया और सरदारोंकी सलाहसे वहीं रहकर ये सेना इकडी करने लगे।

जब यह समाचार राणा कुंभाजीको मिला तब ये स्वयं सेना लेकर लड़नेको चले । जोधाजी भी उनके आगमनकी सूचना पा ससैन्य मुकाबलेके लिए खाना हुए। राठोड़ोंकी वीरवाहिनीको युद्धार्थ आती देख कुंभाजीने युद्धका विचार त्याग दिया और वे अपने देशकी तरफ लौट चले । जोधाजीने पिताके रक्तका बदला लेनेका यही समुचित अवसर

समझ गोड़वाड़को छट लिया और वहाँसे आगे बढ़ चित्तौड़ पर आ-क्रमण किया। परन्तु कुंभाजी नगर छोड़कर भाग गए। बि० सं० १५१३ में इन्होंने चित्तौड़ पर घेरा डाल वहाँके सुदृढ़ दुर्गके किवाड़ जला दिये और नगरमें छट मार मचा दी।

यह देख राणाजीने अपने पुत्र ऊदाजीको उनके पास सन्धि कर छे-नेके छिए भेजा। अन्तमें इनके आपसमें सन्धि हो गैई। इसके-

(१) कहते हैं कि इस सेनामें बहुतसे योद्धा बैलगाड़ियोंमें बैठकर लड़ने गए थे। यह देख राणा कुंभाजीको निश्चय हो गया कि ये लोग मरने मारनेके इरादे- से ही आ रहे हैं। हार जाने पर भी इनका पीछे लौटना या भागना असम्भव है। अतः उन्होंने ऐसी सेनासे युद्ध करना उचित न समझा।

(२) नागोरके पठान शासक गुजरातके बादशाहके भाइयों मेंसे थे। वि० सं० १५१२ में जब फीरोजखां मर ,गया तब उसके भाई मजाहिदखांने अपने भतीजे शम्सखांसे नागोर छीन लिया। इसपर वह भागकर राणा कुम्भाजीके पास सहायता माँगने गया। राणाजीने उनकी आपसकी फूटसे लाभ उठानेके इरादेसे नागोरपर चढ़ाई को। युद्ध होनेके बाद मजाहिदखां गुजरातकी तरफ भाग गया। परन्तु इसी अवसरपर महाराणाजीके और शम्सखांके आपसमें झगड़ा हो गया। उस समय तो राणाजी लीट कर उदयपुर चले गए। परन्तु कुछ ही दिन बाद उन्होंने फिर नागोरपर चढ़ाई की। शम्सखां भागकर अहमदाबाद (गुजरात) पहुँचा और अपने अपनी लड़कीका विवाह वहाँके सुलतान कुतुबशाहके साथ कर दिया। इसपर कुतुबशाहने इसकी सहायताके लिए सेना भेजी। वि० सं० १५९५ में फिर एक-

<u>वार राणाजीने नागोरपर हमला</u> किया । वि० सं० १५२६ में शम्सखां मारा गया ।

औ बा मृ

₹.

্জ

भनुसार जहाँ तककी पृथ्वीमें बाँवल (बबूल) के वृक्ष उगते थे वहाँतककी पृथ्वी मारवाड़ राज्यकी हुई और जहाँतककी जमीनमें आँव-लके दरख्त लगते थे वहाँ तककी जमीन मेवाड़के नीचे रही।

जोधाजी बड़े बीर और प्रतापी राजा थे। इन्होंने वि० सं० १५१६ की ज्येष्ठ ग्रुक्का ११ शनिवार (१२ मई सन् १४५९) के दिन मंडोरसे ६ मील दक्षिणमें नया किला बनवानेका प्रारम्भ किया और इसके वन जाने पर उसके निकट अपने नाम पर जोधपुर नगर बसाया। इसी किलेके पास वि० सं० १५१६ में ही इनकी रानी जसमादेने एक तालाव बनवाया था। यह रानीसागरके नामसे प्रसिद्ध है और इसी समयके आसपास इनकी सोनगरी रानी चाँदकॅवरने चाँद बावड़ी बनवाई। वि० सं० १५१७ में जोधाजीने अपने इसी नए किलेमें मंडोरसे लाकर चामुंडाकी मूर्ति स्थापित की।

वि० सं० १५१८ में जोधाजीने अपने पुत्र बरसिंघजी और दूराजीको मेंड्ताकी तरफ भेजा और मालवाके हािकमसे अजमेर परगने का बहुतसा प्रदेश छीनकर इनको दिया । (वि० सं० १५२५ में बर-र्सिंघजीने मेंड्तापर पूरा पूरा अधिकार कर लिया।)

इसी वर्ष जोधाजी तीर्थयात्राके लिए रवाना हुए । आगरेमें इनकी कन्नोजिया राठोड़ करनसे मुलाकात हुई । यह करन देहलीके

<sup>(</sup>१) जोधपुरकी ख्यातोंमें जोधाजीके किले बनवानेका संवत् १५१५ लिखा है। परन्तु यह संवत् मारवाड़ी विक्रम संवत् है जो श्रावणसे प्रारम्भ होता है। परन्तु इन्होंने ज्येष्ठमें किलेका प्रारम्भ किया था। (यदि सं० १५१५ ही माना जाय तो उस दिन ई० स० १४५८ की २५ मई थी।) अतः आम तौर पर माना जानेवाला विक्रम संवत् चैत्रमें ही बदल चुका था। यदि इसे साधारण वि० सं० १५१५ ही मानें तो गणना करनेसे उस संवतकी ज्येष्ठ शुक्क ११ को अनिवार नहीं आता है।

830 भारतके प्राचीन राजवंश । 840 बादशाह बहलोल लोदीके उमराओं में था। उसीके द्वारा रावजी बादशाहसे अधि मिले और समय पड़नेपर मदद देनेका वादा कर तीथीं पर लगाया हुआ

सलग

हुए

ओ

वा

मृ

7

कर बादशाहसे माफ करवा दिया । जिस समय ये तीर्थस्नान करते हुए गयाकी तरफ चले उस समय उक्त प्रदेश हुसेनशाहके अधिकारमें था

और उसकी राजधानी जौनपुर थी। जोधाजीने उससे भी मुलाकात की

नेवाला कर भी छुड़वा दिया।

एक लेख मिला है। उसमें लिखा है:---श्रीयोधिक्षितिपतिरुग्रखङ्गधारानिर्यातप्रहतपठाणपारशीकः । ५ ।

पूर्वानताप्सींद्रयया विमुक्तया काइयां सुवर्णेविंगुरुविंपाश्चितः। ( जर्नल, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग ५६, अङ्क १, नं० २ )

लगनेवाली लाग खुड़वाई और काशीमें सुवर्णका दान दिया।

यरके पास ही छोटे छोटे किले बनाकर रहते थे।

आ गया।

इसमें आपमळ मारा गया और सिवाना वापिस देवीदासजीके अधिकारमें

जोधाजीको मिला तब वे आपमलसे अप्रसन्त हो गए। यह देख देवी-दासने पिताके वैरका प्रतिशोध छेनेके छिए भादराज्नपर चढ़ाई की [

इस प्रकार द्वारिका, प्रयाग, काशी और गया आदि तीर्थस्थानोंमें होते हुए रावजी जाधपुर पहुँचे। इसी अवसरमें सींधळ आपमळने देवीदासके पिताको मार सिवाना छे छिया था। जब यह समाचार राव

इसके बाद छोटते हुए रावजीने पूर्वप्रतिज्ञानुसार हुसैनशाहके शत्रुओंपर आक्रमण कर उन्हें इधर उधर भगा दिया । ये लोग खालि-

अर्थात्-जोधाजीने पठाणोंको परास्त किया, गयाके यात्रियोंपर

और उसके दुश्मनोंपर चढ़ाई करनेका बादा कर गयाके यात्रियोंपर छग-घोसूंडी ( मेवाड़ ) से वि० सं० १५६१ का राणा रायमहाजीका

जोधाजीके पुत्र नींबाजी सोजतमें और सूजाजी फलोदीमें रहकर वहाँ— का प्रबंध किया करते थे। परंतु वि० सं० १५२१ में वीसल जैसाके हाधसें जखमी होकर नींबाजी कुछ समय बाद ही मर गए। इसपर राव— जीने सूजाजीको फलोदीसे बुलाकर सोजत भेज दिया।

वि० सं० १५२४ के करीब नागोरके शासक कायमखानी फतन-खांके और जोधार्जीके युद्ध हुआ। फतनखां हारकर भाग गया। इस युद्धमें करमसी और रायपालने भी साथ दिया था। इससे रावजीने खींब-सर करमसीको और आसोप रायपालको दी, फतनखां भागकर झूंझनूकी तरफ चलां गया।

वि० सं० १५२५ में राना कुंभाजीके पुत्र ऊदाजीने अपने पिताकोः मार डाला आर इस भयसे कि कहीं जोधाजी इस अवसरपर कुछ गड़बड़ न करें साँभर आर अजमेर इन्हें दे दिया।

वि० सं० १५३१ के करीब जोधाजीने छापर (द्रोणपुर-बीकानेर-मेंके लाडनूके इलाके ) के मोहिल राजाको परास्त कर भगा दिया। उक्त घटनाके बाद मोहिल वैरसल्जी और नरबदजी भागकर झूंझणू (फतेपुर) चले गए। कायमखानी फतनखांने इन्हें बैरीका बैरी समझ अपने पास रख लिया। यह देख जोधाजीने फतनखांपर चढ़ाई कर उसे हराया और फतेपुरको जला दिया। इसपर वैरसल्ज तो देहलींके बादशाह बहलोल लोदींके पास और नरबद जीनपुरके हुसैनशाहके पास पहुँचा। कहने सुननेपर इन दोनोंको सहायता मिल गई और दोनों ही दो सेना लेकर राव जोधाजीपर चढ़ आए। झूंझणूके पास भीषण युद्ध हुआ। परन्तु शाही सेनाओंको हारकर भागना पड़ा। विजयी जोधाजी लोटकर दोणपुर आये और उन्होंने अपने पुत्र जोगाजीको वहाँका अधिकार दिया। परन्तु ये आलस्यके कारण उक्त प्रदेशका प्रबन्ध ठीक

अधि सलग

650

तौरसे न कर सके । इससे जोधाजीने उनके स्थानपर उनके भाई बीदाजीको भेज दिया । इसीसे उक्त प्रदेश बीदाबाटीके नामसे प्रसिद्ध हुआ। (किसी किसी ख्यातमें इस घटनाका संवत् १५२६ छिखा है।)

वि० सं० १५३५ में जालोरके मुसलमानों और सीरोहीके राव लाखाजीने मारवाड़में गड़बड़ झुरू की । इसपर रावजीने भी इनके मुका-बलेके लिये सेना भेजी। अन्तमें हारकर इन दोनोंको जे।बाजीसे सन्धि करनी पड़ी।

जोधाजीके एक पुत्रका नाम वणवीरजी था। इनका विवाह सीरोही-में हुआ था। अतः वि० सं० १५२८ में जिस समय ये वहाँ थे उस समय रात्रुने सीरोहीपर आक्रमण किया और ये सीरोहीवाळोंकी तरफसे छड़ते हुए मारे गए।

वि॰ सं० १५२२ के करीब जोधाजीके पुत्र बीकाजो जांगळुकी तरफ चल्ने गये थे । वहाँपर उन्होंने जांगल देशके सांखला राजा जेसल-को मार उक्त प्रदेशपर कब्जा कर लिया और वि० सं० १५४२ में वहाँपर देश डाला जहाँपर वादमें उन्होंने अपने नामपर बीकानेर नामक नगर बसाया । जोधाजीके छोटे भाई कांधलजी भी बीकाजीकी मददके लिए उनके साथ गये थे । ये भी बड़े बीर थे और इन्होंने वि० सं० १५४४ के करीब हांसी हिसारतकका देश दबा लिया था। परन्तु अन्तमें

हुए ओ

> बा मृ ल

....

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमे लिखा है कि एक रोज दरवारके समय बीकाजी अपने चाचा कांधलजीसे धीरे धीरे वातचीत करने लगे। इस पर जोधाजीने व्यङ्गचसे उनसे कहा कि क्या चाचा-भतीजे आज किसी नये प्रदेश पर अधिकार करनेका विचा- कर रहे हैं ? इसपर कांधलजीने कहा कि यह कोई बड़ी बात नहीं है, ईस्वर चाहे- गा तो ऐसा ही होगा। कहते हैं कि इसी पर ये नापाजी सांखलेकी सलाहसे बीका-जीको साथ लेकर जांगलकी तरफ चले गए।

ये हिसारके हाकिम सारंगखांके हाथस मारे गए। जैसे ही जोधाजीको यह समाचार मिला वैसे ही उन्होंने बीकाजीको साथ लेकर उक्त हाकिम पर चढ़ाई की और उसे मार अपने भाईका बदला लिया। वापिस द्रेाणपुरमें पहुँचनेपर बीकाजीको रावकी पदवी देकर स्वतंत्र शासक बनवा दिया और जोधपुरसे छत्र चामर आदि राज्यचिह्न मेजनेका बादा किया। कहते हैं कि बीकाजीने वि० सं १५४५ की वैशाख सुदी २ को वीकानेरके किलेकी नींव रक्खी थी।

वि० सं० १५४३ में आमेरके राजा चन्द्रसेनने सांमरपर फौज भेजी । परन्तु उसे हारकर छै। टना पड़ा ।

वि० सं० १५४४ में जोधाजीकी आज्ञासे उनके पुत्र दूदाजीने जैतारणके सिंधल मेघापर चढ़ाई की । यह चढ़ाई नरबदजीके भाई आसकरणकी मृत्युके बैरके प्रतिशोधके लिए की गई थी । जैतारण पहुँचनेपर दूदाजीके और मेघाजीके बीच दंद्रयुद्ध हुआ । मेघा मारा गया।

वि० सं० १५४४ के बाद जैसलमेरके रावल देवीदासजीने सेना भेजकर शिव नामक स्थानपर अविकार कर लिया । परन्तु रावर्जीकी सेनाके आनेपर रावलजीकी सेनाको वहाँसे भागना पड़ा ।

वि० सं० १५४५ की वैशाँख ग्रुक्क ५ (ई० स० १४८८ की १८ अप्रेल ) को जोधपुरमें ही जोधाजीका स्वर्गवास हुआ। उस समय इनकी अवस्था ७३ वर्षकी थीरे।

इन ७३ वर्षोंमेंसे २३ वर्ष तो ये अपने पिताकी सेवामें रहे, १५

<sup>(</sup>१) कहीं कहीं माघ सुदी ५ लिखी है।

<sup>(</sup> २ ) जोधाजीकी जन्मतिथि कहीं कहींपर वैशाख वदी ४ लिखी मिलती है।

अधि सलग

239

वर्षतक विपत्तिमें पड़ इधर उधर भागते रहे और इसके बाद ३५ वर्ष तक राज्यका सुख भोगा । इनके १९ पुत्रे थे ।

जोधाजीके समय देहलीकी बादशाहत शिथिल पड़ गई थी।
गुजरात, मालवा, जौनपुर, मुलतान आदिके शासकोंने अपने अपने
स्वतंत्र राज्य बना लिए थे और वे लोग एक दूसरेका मुल्क दबानेके
लिए आपसमें लड़ा करते थे। उनके इसी गृहकलहसे जोधाजीको
राज्यविस्तारका अच्छा मौका मिल गया था और इन्होंने मंडोर, मेड़ता,
नागौर, फलोधी, महेवा, भादाजून, पौकरण, सोजत, गोड़वाड़, जैतारण, सिवाना, साँभर और अजमेरका बहुतसा भाग अपने अधिकारमें
कर लिया था।

(वि० सं० १५१२ के करीब जोधाजीने मंडोरके पास जोधेळाव नामक ताळाव बनवाया था । सोजतका किळा भी इन्हींके समय बना था।)

(१) इनसे ११ शाखाएँ चळीं—वरसिंहोत, बीका, बीदावत, बनबीरोत, (जगाके पुत्रसे) खंगारोत, करमसोत, भारमळोत, शिवराजोत, रायपाळोत, (बूदासे) मेड़ितया और चाँदावत । इसी बूदाजीके पुत्र रत्नसिंहकी कन्याका नाम मीराबाई था । इसका विवाह राणा साँगाके पुत्र भोजराजसे हुआ था।

जोधार्जीकी एक कन्याका नाम श्रंगारदेवी था । इसका विवाह मेवाइके राणा रायमहके साथ हुआ था ।

जोधाजीने वि० सं० १५१६ की मार्गशिष शुक्ला २ को जोधपुरसे एक ताम्र-पत्र दिया था। यद्यपि यह असली नहीं मिला है, तथापि वि० सं० १६३५ में उनके वंशज महाराजा उदयसिंहजीने जो इसकी एवजमें सनद दी थी उससे उप-र्युक्त घटना प्रकट होती है। उसमें जोधाजीकी उपाधि महाराव लिखी है और उससे ज्ञात होता है कि धृहडजीके समय लुंब ऋषि नामक ब्राह्मण कन्नोजसे र राठोड़ोंकी इष्टदेवीको लाया था।

जोधाजीके ज्येष्ठ पुत्रका नाम जोगाजी था । परन्तु जिस समय उनके राज्यतिलकका समय आया उस समय ये नहाने धोनेमें लगे

हुए

ओं

वा मृ ए

# १४ राव सातलजी।

ये जोधाजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १५४५ की अयेष्ठमुदी ३ को गद्दीपर बैठे। (इनका जन्म वि० सं० १४९२ में हुआ था।)

वि० सं० १५४७ में मारवाड़में अकालका प्रकोप हुआ। इस-पर सातलजीके माई वरसिंघजी और दूराजीने मेड़तेसे चलकर साँमर पर आक्रमण किया और वहाँके मुसलमान हाकिमको परास्तकर नग-रको छट लिया। यह खबर सुनकर वि० सं० १५४८ के चैत्र मही-नेमें अजमेरके मल्छ्खां (मैलिकखां) ने मेड़ता गाँवपर चढ़ाई की। जिस दिन मल्छ्खां पीपाड़के पास कोसाना नामक स्थानमें पहुँचा उस दिन वि० सं० १५४८ की चैत्र ग्रुक्का तृतीया (सन् १४९१ की १३ मार्च) था। अतः उस गाँवकी कुछ स्त्रियाँ गौरीके पूजार्थ बस्तीके बाहर गई हुई थीं। मल्छ्खांने इन सबको पकड़कर कैद कर लिया। जब इस घटनाकी सूचना रावजीको मिली तब उन्होंने अपने भाई सूजाजीको साथ लेकर इधरसे मल्छ्खांपर आक्रमण कर दिया और उधरसे बरसिंघजी और दूदाजी भी चढ़ आए। युद्ध होनेपर

हुए थे। सरदारोंने जब इन्हें मुहूर्त बीतता हुआ देख बाहर बुल-बाया तब भी ये आनेमें देर करते रहे। इसपर उन्होंने मिलकर सोचा कि ये तिलकके समय ललाट दूर कर रहे हैं, अतः इनके भाग्यमें राज्य नहीं है। यह विचार इनके छोटे भाई सातलजीको राजगद्दीपर बिठा दिया। बादमें जोगाजीको (बीलाड़ा परगनेका) खारिया नामक गाँव जागीरमें दिया गया। बहाँसे वि० सं० १५०० का इनके स्वर्गवास होनेके समयका एक शिलालेख मिला है।

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें मल्ळखांके स्थानपर अजमेरके हाकिमका नासः सिरियाखां लिखा है।

#### भोरतक प्राचान राजवशा।

मुख्दुखां. भाग, निकला और उसका सेनापित घडूँका मारा गया। यद्यपि इस प्रकार राठोड़ वीरोंने विजयके साथ साथ केंद्र की हुई स्त्रियों-को भी प्राप्त कर लिया तथापि इस युद्धमें राव सातलजी ऐसे घायल हो गए कि उसी दिन रात्रिके समय उनका देहान्त हो गया और वहींपर कोसानेके तालावके पास इनका चत्रूतरा वनवाया गया ।

वि० सं० १५१५ का एक लेख फैलोदी परगनेके कोळ नामक स्थानसे मिला है। इसमें जोधाजीकी उपाधि महाराव और सातलजीकी राव लिखी है। इससे ज्ञात होता है कि जोधाजीने इनको फलोदीका परगना जागीरमें दिया था और उनके समयमें ही ये वहाँका शासन करते थे। वहाँपर पौकरनके पास इन्होंने अपने नामपर सातलमेर नामका गाँव वसाया था।

सातळजीकी रानीका नाम फूळां था । यह भाटी राजपूतोंकी कन्या थीं । वि० सं० १५४७ में इसने फुळेळाव नामका ताळाव बनवाया था । यह अवतक जोधपुर शहरमें विद्यमान है ।

सातळर्जीने केवळ तीन वर्ष ही राज्य किया। इनके कोई पुत्र नहीं था। इससे इन्होंने अपने भाई सूजाजीके पुत्र नराजीको गोद छे छिया। परन्तु नराजीके वि० सं० १५३२ के छेखैंमें उनके पिताका नाम सूर-

हुए

ओ

वा

अधि

सला

मृ ल

জা

<sup>(</sup>१) मारवाड़में चैत्रमासमें जो घुड़लेका मेला होता है, वह इसी घड़्केकी यादगारमें किया जाता है। उस दिन कुम्हारके यहाँसे एक छेदोंवाली मटकी लाई जाती है। इसके छेदोंसे घड़्लेके शरीरमें लगे हुए जख्मोंका तात्पर्य है। यह त्योहार उक्त घड्लेकी कन्याने अपने मृत पिताकी यादगारमें प्रचलित किया था।

<sup>(</sup> २ ) जर्नेल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, सन् १९१६, पृ० १०८।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १५३२ का: नराजीका एक लेख फलोदीसे मिला है। (जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग १२, पृ॰ ९४) किसी किसी ख्या-तमें लिखा है कि नराजीने ही सातलजीके नामपर सातलमेर बसाया था। यह गाँव आजकल बिलकल उजडा हुआ है।

जमल लिखा होनेसे प्रकट होता है कि उक्त संवत्के बाद ही, सातल-जीने उन्हें गोद लिया होगा।

### १५ राव सूजाजी।

ये राव सातलजीके छोटे भाई थे और उनके बाद वि० सं० १५४८ की वैशाख सुदी ३ को ५२ वर्षकी अवस्थामें राज्यके अधि-कारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १४९६ की भादौं वदी ८ (ई० स० १४३९ की ३ अगस्त) बृहस्पतिवारको हुआ था।

वि० सं० १५४५ में जोधाजीं समय इन्होंने सोजतमें मुसल-मानोंकी सेनाको हराया था। इनके पुत्र नराजींको सातळजींने गोद लिया था। परन्तु सूजाजींने उनको फलोदी जागीरमें देनेका वादाः करके राज्यपर अपना अधिकार कर लिया। उस समय पौकैरणपर मिल्लिनाथजींके पौत्र हम्मीरके वंशजोंका अधिकार था। अतः सूजाजींने सेना भेजकर वहाँके शासक खींवाको भगा दिया और वहाँका शासन नराजींको सौंप दियों। वि० सं० १५५५ में खींवा और उसके पुत्र ढंकाने बाहड़मेरके राठोड़ोंकी सहायतासे नराजींके गाय

<sup>(</sup>१) अजमालजीके पुत्र (रणसीजीके पौत्र) तुँवर रामदेवजीने मिल्लनाथ-जीकी सम्मितिसे पौकरण वसाया था। इनके एक कन्या थी। उसका विवाह जग-मालजीके पुत्र (मिल्लनाथजीके पौत्र) हम्मीरके साथ हुआ था और उसीके दहेजमें इन्होंने पौकरण दे दिया था। इसके बाद ये स्वयं वहाँसे तीन कोस परके रुणेचे गाँवमें जारहे। वहीं पर उनकी कवरके आकारकी समाधि है और वे लोगोंमें रामसापीरके नामसे मशहूर हैं। इनके वंशके तवर राजपूत मरनेपर गाड़े जिते हैं। किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि रामदेवजीके भाई बरजांगने अपनी कन्याका विवाह मिल्लनाथजीके पौत्र जगपालसे कर पौकरण दहेजमें दे दिया था।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १५५२ का सूजाजीके समयका एक लेख आसोसे मिला है। अतः उक्त घटना इस समयके पूर्व ही हुई होगी।

अधि

सल

ॲ

वा

मृ

7

#### १५८ भारतक प्राचान राजवशा

बैल आदि जानवर पकड़ लिये। इसपर नराजीने उसपर चढ़ाई की। परन्तु इस लड़ाईमें नराजी मारे गए। यह खबर पाते ही सूजा-जीने नराजीका बदला लेनेके लिए बाहड़मेरपर चढ़ाई की और उसे लूट लिया। इसके बाद उन्होंने नराजीके पुत्र गोंविंददासको पौकरणका

हुए इसी साल इन्होंने अपने पुत्र शेखाजीको रायपुरके सिंधलोंपर हमला करनेको भेजा। अन्तमें सिंधलोंने हारकर संधि कर ली।

और हम्मीरैको फलोदीका शासक नियत किया।

वि० सं० १५६० में सूजाजीने चांणोदके सिंधलोंको परास्तकर उनके राज्यपर अधिकार कर लिया । परन्तु अन्तमें उनके शरण आजानेपर उक्त स्थानका शासन उन्हें वापिस दे दिया ।

पहले लिखा जा चुका है कि जोधाजीके पुत्र बीकाजीको जांगल-देशका शासन मिला था और उन्होंने वहाँ अपने नामपर बीकानेर नगर बसाया था।

सूजाजीके राज्यसमय उन्होंने जोधपुरपर चढ़ाई कर जोधपुर नगरको घेर छिया। परन्तु राज्यके बड़े बड़े सरदारोंने मिलकर सूजा-जीके और इनके बीच सुलह करवा दी। इसपर बीकाजीको वापिस लौट जाना पड़ा।

पीपाइसे भागकर जब मल्द्रखां (मिलक्खों) अजमेर पहुँचा तब उसने मांड्के शासकको लिखकर सहायता माँगी और वहाँसे सेना आ-दिके आजानेपर बरिसंघजीको धोखा देकर अजमेरके किलेमें केद कर दिया। जैसे ही यह समाचार सूजाजीको मिला वैसे ही उन्होंने इधरसे

<sup>(</sup>१) इनके समयका वि० सं० १५७३ का एक लेख फलोदीसे मिला है। (जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी, भाग, १२, पृ० ९५।)

<sup>(</sup>२) इसका नाम मलिक यूचुफ भी लिखा है। यह पठान जातिका था।

अजमेरपर चार्व्ह कर दी। उधर बीकानेरसे बीकाजी और दूदाजी भी चढ़ दौड़े। यह हाल देख मल्द्रखां घबरा गया और उसने बर्सि-घजीको छोड़ दिया। इसके करीब ६ महीने बाद ही बरिसंघजीका स्वर्ग-बास हो गया और दूदाजी उनके उत्तराधिकारी हुए।

जिस समय जोधाजीने अपने पिताके वैरकी एवजमें गोड़वाड़का बहुतसा भाग राणाजीसे छीन लिया था उसी समय जैतारणके सिंधल राठोड़ोंको हराकर जैतारण पर भी अधिकार कर लिया था और अन्तमें अपनी तरफसे उन्हींको उस देशका शासन सौंप दिया था। परन्तु सूजाजीने उनको हटाकर वहाँका अधिकार अपने पुत्र ऊदाजीको दे दियाँ।

सूजाजीके बड़े पुत्रका नाम वात्राजी थाँ । इनका जन्म वि० सं० १५१४ की वैशाख कृष्णा ३० (ई० स० १४५७

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें वरिसंघजी और दूदाजीके सांभर छटनेके बाद इस घटनाका होना और इसके बाद मल्ख्यांका कोसानेकी तरफ आना व घडूलेका मारा जाना लिखा है। कहते हैं कि उसी दिन राव सातलजीके स्वर्गवास होनेके कारण राज्यमें अब उस दिन केवल गौरीकी ही पूजा होती है। पहले उस दिन गौरी और ईश्वर दोनों पूजे जाते थे।

<sup>🦟 (</sup> २ ) मेड़तिये सरदार उन्हींकी औळादमें हैं।

<sup>(</sup>३) ऊदावत राठोड़ इन्हींके वंशज हैं।

<sup>(</sup>४) इनके ७ पुत्र थे। इनमें सबसे बड़े पुत्रका नाम वीरम था। कहते हैं कि जिस समय बाघाजीकी मृत्युका समय निकट आया उस समय उन्होंने अपने पितासे प्रार्थना की कि आपके बाद इस राज्यका स्वामी आपका पौत्र वीरम बना-या जाय। सूजाजीने अपने दूसरे पुत्र शेखाजीकी सम्मतिसे पृयह बात मंजूर कर छी। परन्तु जिस समय सूजाजीकी मृत्यु हुई और वीरमजीके राज्याभिषेकका समय आया उस समय अखैराजजीके पुत्र पंचायणकी अध्यक्षतामें मारवाड़के सब सरदार छोग एकत्रित हुए। इनके साथ इनके कुँवर भी थे। जब देर हो जानेके

अधि सला की २५ अप्रेट) को हुआ था। वि० सं० १५६७ में राणा सांगाजीने सोजतपर चढ़ाई की परन्तु पिताकी आज्ञासे बाघाजीने मार्गमें ही उन्हें हराकर भगा दिया।

वि० सं० १५७१ की भादों सुदी १४ (ई० स० १५१४ की ३ सितंबर को युवराज अवस्थामें ही बाघाजीकी मृत्यु हो गई । इसीके दूसरे वर्ष अर्थात् वि० सं० १५७२ की कार्तिक वदी ९ (ई० स० १५१५ की २ अक्टूबर ) को स्वयं राव सूजाजी भी ७६ वर्षकी अवस्थामें स्वर्गको सिधार गए । इन्होंने २४ वर्ष राज्य किया । इनके १२ पुत्रे थे ।

एजींके परगने ।

प्रजीके राज्यमें जोधपुर, फलोदी, पौकरण और जैतारणके

### १६ राव गांगाजी।

ये बाघाजीके पुत्र थे और अपने दादाकी जिन्दगीमें अधिकतर मेवा-डमें रहते थे | इनका जन्म वि० सं० १५४० की वैशाख सुदी ११ कारण इन बाठकोंको भूख ठगी तब सरदारोंने इन्हें बीरमजीकी माताके पास भोजनके ठिए भेजा । परन्तु उन्होंने अनादरके साथ कहला मेजा कि मैं तुम्हारे लिए खाना बनानेपर नियत नहीं हूँ । इस उत्तरसे सरदार लोग कुद्ध हो गए । जैसे ही यह समाचार बाघाजीकी दूसरी रानी—गांगाजीकी माता—के पास पहुँचा वैसे ही उन्होंने भोजन तैयार करवाकर सरदारोंके बाठकोंको खिठवा दिया और बहुत कुछ सर-दारोंके लिए भी भेज दिया । इसपर सरदारोंने प्रसन्न होकर उनके पुत्र गांगाजीको राज्यका अधिकारी बनानेकी ठान ली और छुम मुहूर्तके आनेका बहाना कर वीरम-जीके अभिषेकोत्सवको टाठने लगे । उस समय गांगाजी मेवाड़में थे । सरदारोंने चुपचाप उन्हें जोधपुरमें बुठवाकर उनका राज्याभिषेक कर दिया । परन्तु जब यह समाचार वीरमजीके चाचा शेखाजीको मिला तब उन्होंने इनको अपनी तरफसे तिलक देकर सोजत भेज दिया । बीरमजी और इनके भाई प्रतापके बंशज बाघा-वत राठोड़के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

(१) इनसे राठोड़ोंकी ९ शाखाएँ चलीं-शेखावत, ऊदावत, देवीदासोत, सांगावत, प्रयागदासोंत, नरावत, मापावत, तिलोकसीओत और खंगारोत।

हुए

अं

वा मृ

रः र

্জা

(ई० स० १४८३ की १८ अप्रेष्ठ ) को हुआ था। इन्होंने राणा सांगाको युद्धोंमें बहुत मदद दी थी। वि० सं० १५७२ की मार्गशीर्ष गुक्का १२ को ये गद्दी पर बैठे।

राणा सांगाकी कन्याका विवाह ईडरके राजा सूरजमलके पुत्र रायमलुके साथ हुआ था । कुछ समय बाद रायमलुको निकालकर उसके चाचा भीमने ईडरपर अधिकार कर लिया। परन्तु राणा- जीने रायमलुकी सहायता कर वहाँका राज्य भीमके पुत्र भारमलसे छीन उसे दिला दिया। इसपर वि० सं० १५७२ (ई० सं० १५१५) में गुजरातके सुलतान मुजफ्फरशाह द्वितीयने भारमलको पीछा ईडरका राजा बना दिया। यह देख राणाजीने डूंगरपुरके शासक रावल डूंगरसीजीको गांगाजीके पास सहायता माँगनेके लिए भेजा। इसपर स्वयं गांगाजी सेना लेकर उनकी सहायताको गए और वि० सं० १५७४ म गुजरातके शासक मुजफ्फरशाह द्वितीयको हराकर ईडरका राज्य रायमलको दिलवा दिया। इस युद्धमें मेड़ितया सरदार वीरमजी भी इनके साथ थे। वि० सं० १५७६ में फिर राणाजीने ईडरके मुसलमान शासक मुजारिज पर चढ़ाई की। उस समय फिर इन्होंने उनकी सहायता की और ईडर पर राणाजीका अधिकार हो गया।

वि० सं० १५८२ में बादशाह वाबरने छोदी पठानोंसे देहछीका तख्त छीन छिया। इसपर पठानोंने राणा सांगाजीसे मददकी प्रार्थना की।

वि० सं० १५८४ में राणाजीके और बाबरके बीच बयानामें युद्ध हुआ । इसमें भी गांगाजीने ४००० सिपाही भेजकर राणा सांगाजीकी सहायता की ।

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि राठोड़ोंकी इस सेनाके सेनापित रायमल और मेड़ितया रतनिसंह थे। ये दोनों इसी युद्धमें वीरगितको प्राप्त हुए। परन्तु इस

अधि

सला

द्धए

ओ

वा

मू

#### भारतके प्राचीन राजवंश।

पहले लिखा जा चुका है कि शेखाजीने गांगाजीके बड़े भाई वीरम-जीका पक्ष लिया था। अतः वैसे तो अक्सर वीरमजीके और गांगाजीके बीच युद्ध होता ही रहता था परन्तु वि० सं० १५८५ में शेखा-जीने नागोरके खानजादा दौलतखांको अपनी तरफ मिला लिया और अपनी पीपाइकी जागीरसे असन्तुष्ट होकर जोधपुरकी गद्दीका हक प्रकट किया।

दौळतखां शेखाजीकी मददमें था अत: इधरसे इन्होंने चढ़ाईकर से-वकी नामक गाँव ( जोधपुर परगने ) में अपना डेरा डाळा और उधरसे गांगाजी मय फौजके ळड़नेको पहुँचे । दोनों सेनाओंके बीच घोर युद्र हुआ । बीकानेरके राव जैतसीजीने गांगाजीका पक्ष ळिया । इसी बीच दौळतखांका हाधी राव गांगाजीके हाथका तीर ळगनेसे भड़क गया और अपनी ही फौजको कुचळता हुआ भाग निकळा । इससे मुसळमानी सेना-का ब्यूह भंग हो गया और वह हारकर भाग खड़ी हुई । शेखाजी इसी युद्धमें मारे गएँ । हाथी भागकर मेड़ते पहुँचा । वहाँपर उसे दूदाजीके पुत्र बीरमजीने पकड़ ळिया । गांगाजीके पुत्र माळदेवजी भी उसके पीछे ही पीछे थे । अत: वहाँ पहुँच उन्होंने हाथी अपने हवाळे कर देनेको कहा । परन्तु बीरमजीने देनेसे इनकार किया । इससे इन दोनोंके आप-

समें रात्रुता हो गई।

<sup>(</sup>१) राव गांगाजी अफीम बहुत खाते थे। जिस समय ये नवाबसे युद्ध कर-नेको चले उस समय सवारीपर बैठे हुए अफीमके नशेमें झूम रहे थे। यह दशा देख उनके सरदारोंने उंनसे कुछ कठोर वचन कहे। इसपर आप एकदम चैतन्य होकर युद्धार्थ तैयार हो गए।

<sup>(</sup>२) किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि शेखाजी जखमी हो गए थे। परन्तु उनके सरदार उन्हें उदयपुर ले गए। वहाँपर वे गुजरातके बादशाहके मुकाबलेमें लडकर मारे गए।

572

वि० सं० १५८७ में गांगाजीके पुत्र माल्टदेवजीने अपने चाचा ,बीरमजीकी निकालकर सोजत पर अधिकार कर लिया । इस पर राणा-जीने वीरमजीका पक्ष लेकर गांगाजी पर चढ़ाई की । परन्तु इसमें उन्हें असफल हो लौटना पड़ा ।

वि० सं० १५८८ की ज्येष्ठे शुक्र ५ (ई०स० १५३१ की २१ मई)को ऊपरसे गिर जानेके कारण गांगाजीका स्वर्गवास हो गैया।

जोधपुरमेंका गांगेलाव तालाव, गांगाकी बावड़ी और गंगेंश्यामजीका प्रसिद्ध मन्दिर इन्हींका बनवाया हुआ है। राणा सांगाजीकी कन्या पद्मा-वर्तीका विवाह गांगाजीके साथ हुआ था। उसका बनवाया पद्मसर नामका तालाव रानीसागरके पास ही विद्यमान है। गांगाजीके ६ पुत्र थे।

# १७ राव मालदेवजी ।

ये गांगाजीके पुत्र थे और वि० सं० १५८८ की पौषवदी १ (ई० स० १५११ की ४ दिसंबर)को उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १५६८ की पौष कृष्णा १ को हुआ था। जिस समय ये राज्य पर बैठे उस समय जोधपुरका राज्य केवल जोध-पुर और सोजतमें ही था। ये बड़े वीर थे। अतः इन्होंने गद्दीपर बैठते

<sup>(</sup> १ ) वीरमजी बाघाजीके ज्येष्ठ पुत्र और गांगाजीके बड़े भाई थे।

<sup>(</sup>२) कहीं कहीं कार्तिक सुदी १ लिखी है।

<sup>(</sup>३) ख्यातोंमें लिखा है कि जिस समय गांगाजी महलके झरोखे पर खड़े थे उस समय मालदेवजीने धका देकर उन्हें नीचे गिरा दिया और इसीसे उनका स्वर्गवास हो गया।

<sup>(</sup>४) रावजी जब सीरोहीसे दूसरा विवाह कर छोटे तब यह मार्त वहाँसे खाए थे।

<sup>(</sup>५) इनमेंसे किशनसिंह और बैरीसालसे गांगावत जोधा नामकी शाखा चली।

ं ही

अधि | सला ही राज्यका विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया और जालोर विहारी पठानों-से, नागोर खानजादोंसे, सिवानी जैतमाल राठोडोंसे, चौहटन और पार-कर पवाँरोंसे, उमरकोट सोढ़ोंसे, भादराजून सिंधल राठोडोंसे, जैतारण जदावत राठोड़ोंसे और मल्लानी मल्लिनाथजीके वंशजोंसे छीनकर अपने राज्यमें मिला लिया।

हुए

औं **/** बा म् ए उस समय हिन्दुस्तानमें बड़ी हलचल मची हुई थी । गुजरातके सुलतान बहादुरशाहने वि० सं १५९२ में चित्तौड़ पर अधिकार करिया था । परन्तु इसके १५ दिन बाद ही हुमायूँके आक्रमणके कारण उसे निराश हो वहाँसे भागना पड़ों। इसके बाद इधर तो मेवाड़में गृहक्लिल प्रारम्भ हुआ और उधर पूर्वमें पठानोंका झगड़ा खड़ा हो जानेसे हुमायूँको उधर जाना पड़ा। इस मौकेसे लाभ उठाकर मालदेवजीने अपने बढ़े हुए राज्यको और भी बढ़ाना शुरू किया । पहले पहल

अजमेर, केकरी, पुरमांडल, सलीमाबाद, सांभर वगैर: बादशाही इलाके फतह किए और इसके बाद राणा बनवीर और राणा उदयासिंहजीके आपसके झगड़ेमें मेवाड़का बहुतसा प्रदेश (गोढ-

वाड़, बदनोर, मदारिया और कोसीथल ) दबा लिया। इसके बाद अज-मेरसे आगे बढ़कर मालपुरा पवाँरोंसे और अमरसर ( शेखावाटीमें ) कछवाहोंसे छीन लिया। वि० सं० १५९७ में उदयसिंहजीकी प्रार्थनापर मालदेवजीने अपने

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १५९५ की आषाढ़ कृष्णा ८ को डूंगरसिंह जैतमालोतसे सिवाना छीना गया।

<sup>(</sup>२) बहादुरशाहके भागनेपर चितौड़ वापिस राणा विक्रमादित्यके हाथ <sup>1</sup> आया । परन्तु राणा सांगाके दासीपुत्र बनवीरने उसे मारकर मेवाड़पर अधिकार कर लिया । इसपर राणा सांगाके सबसे छोटे पुत्र उदयसिंहने कुम्भलमेरपर कब्बा किया ।

सरदार जैता और कूंपा आदिको भेजकर उनकी सहायता की । बनवीर हारकर गुजरातकी तरफ भाग गया और राणा उदयसिंहजीको मेवाङ्का राज्य मिला। इस सहायताकी एवजमें राणा उदयसिंहजीने ४०,००० फीरोजी सिके और एक हाथी रावजीको भेट किया।

पहले लिखा जा चुका है कि हाथी न देनेके कारण मालदेवजीके और मेड़ातिया बीरमजीके आपसमें विरोध हो गया था । अतः राज्यपर बैठनेपर वि० सं० १५८९ में इन्होंने बीरमजीसे मेड़ता छीन लिया । इसपर वे ढूंढाड़के कलवाहोंके पास चले गए । राव-मालदेवजीने अपने सेनापित जैता और कूंपाको उनपर चढाई करनेकी आज्ञादी । इसके अनुसार ये दोनों सेना लेकर रणधंभोर तक गए । इस चढ़ाईसे नराना, चाटसू, लालसोत, बोनली, भलारना, टोंक, टोडा, बहाजपुर, आदि स्थानोंपर भी मालदेवजीका अधिकार होगया ।

इसके बाद इन्होंने देवड़ोंसे सिरोही, चौहानोंसे साँचोर, पवाँरोंसे रायधनपुर और खावड़ छीन छी। परन्तु सीरोहीका राव माछदेवजीका नाना था इसछिए इन्होंने अपनी तरफसे उसे ही वहाँका शासक कर दिया।

वि० सं० १५९७ में जिस समय पूर्वमें शेरशाहसे हारकर हुमायूँ सिन्धकी तरफ भागा उस समय मौका पाकर राव माळदेवजीने आगरा और देहळीके आसपास तकके प्रदेशोंपर आक्रमण करके हिंडौन, बयाना फतेहपुरसीकरी और मेवातमें भी राठोड़ोंके थाने ( छावनियाँ ) नियत कर दिये।

वि० सं० १५९८ में जैता और कूंपाने राव बीकाजीके पोते राव जैतसीजी पर आक्रमण किया। इसी युद्धमें जैतसीजी मारे गए और बीकानेर भी राव मालदेवजीके कब्जेमें आगरा। इसके बाद राव मालदेवजी स्वयं बीकानेर गए और वहाँसे कायमखानी मुसलमानोंकी रियासत पर ( जो आजकल शेखावाटीके नामसे प्रसिद्ध है ) आक्रमण किया । उनकी राजधानी झुनझुनू थी । उसकी विजयका मालदेवजीने उसे बीकानेरकी विजयके पुरस्कारस्वरूप अपने सेनापित राठोड़ कूंपाजीको दे दिया ।

हुए औ

मृ

अधि

सलग

इस प्रकार मालदेवजीका उदय होता हुआ प्रताप देखकर वि० सं० १५९९ के आषाढ़में स्वयं बादशाह हुमायूँ सिंधसे जैसलमेर होता हुआ मंडोरके करीबतक पहुँचा और उसने मालदेवजीसे सहायता माँगी। उसकी प्रार्थना पर मालदेवजीने भी सहायता देनेका वादा किया और शेर-शाहके मुकाबलेके लिये ५०,००० सवारोंकी एक सेना तैयार की। मिरजा हादीने इसकी संख्या ८०,००० छिखी है । इसी अवसरपर मेड-तिया वीरमजी और बीकानेरके मृत राव जैतसीजीके पुत्र कल्याणसिंह-जीके छोटे भाई भींवराजजी शेरशाहके पास पहुँचे और उसे माल्देव-जी पर आक्रमण करनेके छिए भड़काया । परन्तु शेरशाहने माळदेवजी जैसे प्रतापी राजाका बादशाह हुमायूँसे मिल जाना अपने शासनके लिए हानिकारक समझ बडी चालाकीसे काम लिया । उसने मालदेवजीको कहला भेजा कि यदि तुम हुमायूँको पकड़कर मेरे पास भेज दोगे तो मैं तुम्हें गुजरातके विजय करनेमें सहायता दूँगा। यह समाचार हुमायूँको भी मिल गया और वह मालदेवजीसे पूछे विना ही वापिस लौट गर्यो। मालदेवजीने उसके पीछे अपने आदमी भी भेजे परन्तु वह उमरकोट जा पहुँचा । वहाँपर सोढा राजपूतोंने उसका वड़ा आदर सत्कार किया।

उसने भी उनकी सहायता करके वहाँसे माल्रदेवजीके आदमियोंको भगा

<sup>(</sup>१) मारवाड़की ख्यातोंमें लिखा है कि हुमायूँने मारवाड़में गाय मारी थी,

हिया। इससे उमरकोट पर किर सोढा राज्यतोंका अधिकार हो गया। (यहींपर वि० सं० १५९९ की कार्तिक शुक्रा ८ को अकबरका जन्म हुआ।)

जब यह समाचार शेरशाहको मिला तब उसने यह समझ कर कि मालदेवजीने साजिश करके हुमायूँको भगा दिया है आगरेसे अपनी ८०,००० सेना लेकर इनपर चढ़ाई की। ये भी अपनी ५०,०००सवारोंकी सेना लेकर उसके मुकाबलेको चले। यह रंग ढंग देख शेरशाह घबरा गया और वापिस लीट जानेका विचार करने लगा। परन्तु वीरमजीने बहुत कह सुनकर उसे आगे बढ़नेको उच्चत किया।

जब बादशाह अजमेरके पास पहुँचा तब उसने अपनी सेनाके चारों तरफ रेतसे भरे बोरोंका कोट बनवा दिया। माळदेवजी भी सेनासहित मुकाबळेमें आकर डट गए। यहींपर बीकानेरके राव कल्याणिसहजी भी अपनी ६००० सेना लेकर शेरशाहसे आ मिले। करीब एक मास तक तो दोनों इसी दशामें पड़े रहे। परन्तु अन्तमें बीरमजीने कुछ उमदा ढालें मँगवाकर माळदेवजीके सरदारोंके नामपर लिखे हुए बादशाही फरमान उनकी गिहयोंमें सिलवा दिये और व्यापारियोंके द्वारा वे ढालें सस्ती कीमतमें उन सरदारोंके हाथ बिकवा दीं। जब यह काम हो चुका तब उसने अपने जासूसों द्वारा माळदेवजीको खबर दिलवाई कि आपकी सेनाके सब सरदार शेरशाहसे मिल गए हैं। यदि आपको इस बातका विश्वास न हो तो उनकी ढालोंकी गिहयोंको खुलवाकर देख लें, इससे साराभेद आप ही खुल जीयगा। यह सूचना पाकर माळदेवजीने

<sup>(</sup>१) फरिश्ता लिखता है कि शेरशाह बड़ी खुशीसे लौट जाता परन्तु उसका मोरचेसे बाहर आना बड़ा खतरनाक था।क्योंकि शत्रुको ऐसा अच्छा मौका मिल

अधि संख्य

हुए

औ*षी* वा मृ

3

अपने सरदारोंकी ढालें देखनेको मँगवाई। बेचारे सरदारोंको इस कपट-जालका कुछ भी पता न था। अतः उन्होंने तत्काल अपनी अपनी ढालें रावजीके देखनेके लिए भेज दीं। परन्तु जैसे ही मालदेवजीके सामने उनकी गिंदयाँ खोली गई वैसे ही उनमेंसे बादशाही फरमान निकल पड़े। उनमें लिखा था कि तुमने जो रावजीको पकड़वा देनेका वादा किया है, उसे जहाँतक हो शीघ्र पूरा करना चाहिए। यह देख सब लोग अचंभेमें

आगए । अन्तमें सरदारोंने रावजीको हर तरहसे विश्वास दिलाया कि यह सब कपट-जाल रचकर आपको घोखा दिया गया है । परन्तु रावजी-को किसी तरह इसपर विश्वास न हुआ और वे जोधपुरकी तरफ चल पड़े ।

इस गड़बड़में बहुतसे सरदार नाराज होकर चले गए। शेरशाहने भी धीरे शिरे रावजीका पीछा किया। जब रावजी पीछे हटते हटते सुमेल नामक स्थान (जैतारन परगने) में पहुँचे और वहाँसे भी पीछे हटनेको तैयार हुए तब जैता, कूंपा, आदि सरदारोंने रावजीका साथ देनेसे इनकार कर दिया और उनसे साफ तौरपर कह दिया कि अवतक आप जिन स्थानोंको छोड़कर आए हैं वे तो आपहींके जीते हुए थे परन्तु यहाँसे आगेका प्रदेश हमारे दादा राव रिडमल्जीका विजय किया हुआ है, अतः उसको हम अपने जीतेजी हरगिज नहीं छोड़ेंगे। पर रावजीन इसपर कुछ ध्यान नहीं दिया और वे जोधपुरकी तरफ खाना हो गए। यह देख जैता और कूंपा करीब १२,००० सैनिकोंके साथ वहीं ठहर गए। वि० सं० १६०० की पौषशुक्षा ११ (ई० स० १५४४: की ५ जनवरी) की रातको राठोड़ सरदारोंने बाद-राही सेनापर आक्रमण किया। यद्यपि रातका समय था, इससे अपने

<sup>(</sup> १ ) फरिस्ता लिखता है कि शाही सेनामें कमसे कम पचास या साठ हजार सवार थे।

पराएको भी पहचानना कठिन था तथापि राठोड़ोंने ऐसी तळवार चळाई कि बादशाहके पेर उखड़ गए और वह भाग निकळनेका मौका ढूँढ़ने ळगा। परन्तु भाग्यके प्रभावसे जळाळखां जळवानी नामक उसका एक अमीर ऐन मौके पर नई सेना ळेकर आ पहुँचा। इससे थकी हुई राठोड़ सेनाके पेर उखड़ गए। इस युद्धमें जैता, कूंपा, आदि बीस बड़े बड़े वीर सरदार और २००० सैनिक वीर गितको प्राप्त हुए।

बादशाहकी सेनाके भी बहुतसे आदमी मारे गए और शेरशाह पर राठो-ड़ोंका सिक्का जम गया । उसने खुद अपने सरदारोंसे कहा कि 'बड़ी खैर हुई वरना मुद्दीभर बाजरेके वास्ते मैंने हिन्दुस्तानकी बादशाहत ही खोई थीं '।

जब यह समाचार राव माळदेवजीको मिळा तब वे पीपळादके पहा-होंकी तरफ चळे गएँ। शेरशाह अजमेरमें अपना प्रवन्ध कर मेड़ते पहुँचा और वहाँकी गद्दी वीरमजीको देकर तथा नागोर पर अधिकार कर जोध-पुरकी तरफ चळा। यहाँ उस समय राठोड़ तिळोकसी वरजांगोत किळे-दार था। उसने मय सेनाके बाहर निकळ बड़ी वीरताके साथ शेरशाहसे युद्ध किया। परन्तु वह इसी युद्धमें मारा गया और किळा शेरशाहके हाथ ळगा। उसने वहाँपर मंदिर तुड़वा कर मसजिद बनवाई और पूर्वकी तरफ एक रास्ता बनवाया। यह आजकळ गोळकी घाटीके नामसे प्रसिद्ध है।

इसी गड़बड़में शेरशाहकी सहायतासे बीकानेर पर फिर राव कल्याण-सिंहजीका अधिकार होगया।

<sup>(</sup> १ ) यह सारा हाल फरिस्ता नामक फारसी तवारीखसे लिया गया है।

<sup>(</sup> २ ) यह स्थान मारवाड़ राज्यके शिवाना परगनेमें है।

१३० १७०

## भारतके प्राचीन राजवंश ।

इन सब कामोंसे निपट कर और खवासखांको मारवाङ्के प्रबन्धके छिए छोड़ कर शेरशाह छोट गर्या । बि० सं० १६०२ में उसने काछिजर पर चढ़ाई की और वहाँके किलेपर हमला करते समय वह (शेरशाह) बारूदसे जलकर मर गया ।

जब यह समाचार मालदेवजीको मिला तब उन्होंने चांपावत जैता

मैरूदासोत आदिको पठानों पर आक्रमण करनेके लिए मेजा । सोजतके

हुए

अधि

सलः

अँ*∄* वा -

मृ ल पास युद्ध होने पर पठान सेना भाग गई और माळदेवजीने जोधपुर पर अधिकार कर लिया । इसके वाद उन्होंने राठोड़ जैताजीके पुत्र पिरथी-राजको सेनापितका पद देकर अजमेर पर हमला करनेकी आज्ञा दी । वि० सं० १६०५ के करीब एकवार किर अजमेर पर रावजीका अधिकार हो गया । इसी अवसर पर उदयपुरके राणा उदयसिंहजीने भी अजमेरको हस्तगत करनेके लिए चढ़ाई की । जब यह समाचार पिरथीराजको मिला तब उसने आगे बढ़ धनला नामक गाँवके पास राणाजी पर आक्रमण

किया। इससे उन्हें वापिस छौट जाना पड़ा। इसके वाद राठोड़ सेनापित पिरथीराजने नरावत राठोड़ोंको हरा कर पौकरण और फलोबी

पर भी फिरसे माळदेवजीका शासन स्थापित किया । इसपर जैसळमेरके कुँवर हरराजने पौकरणवाळोंकी सहायताके ळिए चढ़ाई की । परन्तु राठोड़ोंकी वीरवाहिनीके सामनेसे उन्हें हारकर भागना पड़ा । वि० सं० १६०७ तक उपर्युक्त कामोंसे छुट्टी पाकर वि० सं०

विश्व से १६०७ तक उपयुक्त कामास छुट्टी पाकर विश्व से १६०८ में रावजीने मिल्लेनाथर्जाके बंदाजोंसे कोटड़ा और वाहड़मेर मी छीन लिया। इसपर ये लोग भाग कर जैसलमेर पहुँचे और रावल हर-राजजीकी सेनाको आपनी मददमें चढ़ा लाए। भाटियोंकी इस फौजने मलानीमें पहुँच मालदेवजीकी सेनाको वहाँसे भगा दिया और उक्त

स्थानसे आगे वढ़ पौकरणके इलाकेमें भी छूट मार शुरू की । यह देख वि० सं० १६०९ में मालदेवजीने कुँवर रायमल, दीवान पंचोली (कायस्थ) नेतसी और सेनापित पिरथीराजको जैसलमेर पर आक्रमण करनेकी आज्ञा दी । इन्होंने वहाँ पहुँच उक्त प्रदेशको अच्छी तरहसे छूटा । रावलजीने इनका सामना करनेमें असमर्थ हो किलेमें घुसकर प्राण बचाए ।

इसी बीच मौका पाकर पठानोंने फिर अजमेर पर अधिकार कर लिया था। अतः रावजीने अपने सेनापति पिरथीराजको फिर उस पर अधिकार करनेके लिए भेजा । परन्तु वहाँका हाकिम इधर खुद किलेमें घुस कर बैठ रहा और उधर उसने मेवाड़के राणा उदयसिंहजीको अपनी मददके लिए बुलवाया । इस प्रकार दो रात्रुओंसे विना पूरी तौरसे तैयार हुए लड़ना अनुचित समझ राठोड़सेना वहाँसे लौट आई । इसी अवसरमें राव मालदेवजीने मेड्ता नगर पर आक्रमण कर दिया। यद्यपि राठोड़ वीर पिरथीराज आदिने उन्हें बहुत कुछ समझाया कि आप इस गृह कल्रहमें न फँस कर अजमेरपर चढ़ाई करें, यह तो बार्में भी जीत लिया जायगा तथापि मालदेवजीने इस पर ध्यान नहीं दिया। इस घटनाकी सूचना पाकर बीकानेरके राव कल्याणसिंहजीकी सेना भी जैमलजीकी सहायताको आ पहुँची।अन्तमें वहाँपर इन्हें (माल्देवजीको) वरिमजीके पुत्र जैमलजीसे हारना पड़ा। इसी युद्धमें वीर सेनापित पिरथीराज मारा गया । जब यह समाचार उसके भाई राठोड़ देवीदास जैतावतको मिला तब उसने अपने सब आदमियोंको एकत्रित कर भाईका बदछा छेनेके छिए मेड़ते पर आक्रमण किया । रावजीने भी अपने कुमार चन्द्रसेनजीको उसके साथ कर दिया । यह देख जैमलजी भी इनका मुकाबला करनेको तैयार हो गए। परन्तु उस समय महाराणा क्यापिट की सारी कारोको बीकानेग्रों चाते हम उभा आ तिकले और

अधि

सलः

हुए

अं/

वा

मृ

23

## भारतक प्राचीन राजवंश ।

उन्होंने जैमलर्जीको समझा बुझा कर अपने साथ ले लिया। मेड्ता पर मालदेवजीका अधिकार ही गया।

वि० सं० १६१२ के करीव बादशाह हुमायूँने इरानी सेनाकी मददसे दिछी पर अधिकार कर लिया और इसी वर्ष उसका पुत्र अक- वर राज्यका स्वामी हुआ । उसने हेम् दूसर और हाजीखांको हराकर अपना राज्य जमाया। पठान हाजीखां अकबरके सामनेसे भागकर अजमेर आया और राणा उदयसिंहजी द्वारां नियत किए हुए रक्षकोंको निकाल- कर अजमेर और नागोर पर अधिकार कर बैठ गया। इस पर वि० सं०

१६१३ में मालदेवजीने उस पर आक्रमण करनेके लिए सेना मेजी। यह देख हाजीखांने राणाजीसे सहायताकी प्रार्थना की। राणा उदयसि-हजी भी उसकी प्रार्थनानुसार ५,०० सवार लेकर सहायतार्थ आने पहुँचे। इसपर मालदेवजीकी सेना पीछे हट गई। परन्तु कुछ ही दिनोंमें हाजीखांके और राणाजीके आपसमें झगड़ी हो गर्यो। राणाजीने सेना इकडी कर हाजीखां पर चढ़ाई की। लाचार हो हाजीखांने मालदेव-

जीसे मदद माँगी । इन्होंने भी मौका देख १५०० सवार तो उसकी

सहायतार्थ भेज दिये और खुद जैतारणमें जाकर ठहर गए।

हरमाडेके पास राणाजीसे हार्जीखांका युद्ध हुआ | इसी बीच जैमल-जीने मेड़ता फिर ले लिया था और वे भी राणाजीकी तरफसे युद्धमें मौजूद थे। परन्तु मालदेवजीकी सहायतासे मैदान हाजीखांके हाथ रहा और राणाजीको हारकर लौटना पड़ा। जब यह समाचार रावजीको मिला तब उन्होंने जैतारणसे चलकर मेड़ता पर अधिकार: कर लिया

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि राणाजीने अपनी मददकी एवजमें हाजीखांसे रंगराय नामक वेश्याको मागा था। परन्तु यह उसकी प्रेमपात्री थी, इसल्लिए उसने देनेसे इनकार कर दिया। इस पर राणाजीके और टाजीखांके समारा से पापार

और जैमलर्जीके और उनके पूर्वजोंके वनवाए हुए स्थानोंको गिरवाकर वहाँपर अपने नामसे मालकोट नामका किला बनवाया । इन युद्धोंमें बीकानेरके राव कल्याणसिंहजी भी राणाजीकी तरफ थे।

जिस समय अकवर वादशाहको हाजीखांकी विजयका पता लगा उसी समय उसने अजमेर पर आक्रमण करनेके छिए शाहकुछीखां और कासिमखाँकी आधीनतामें सेना भेजी। इसपर हाजीखांने रावजीकी शरण चाही । इन्होंने भी उसे जैतारणमें बुछवा छिया । बादशाही सेनाने अजमेर और नागोर फतह कर जतारण पर चढ़ाई की। हाजीखां तो गुजरातकी तरफ चला गया और जैतारण पर अकबरका अधिकार हो गया। यह घटना वि० सं० १६१४ में हुई थी।

वि० सं० १६१६ में माल्देवजीने राठोड़ देवीदास जैतावतको जालोर पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी । उसीके अनुसार उसने एकबार फिर बिहारी पठानोंको हराकर जालोर पर कब्जा कर लिया और बदनोर पर हमलाकर वहाँसे भी जैमलजीको निकाल दिया। इसपर वे अकबर बादशाहके पास पहुँचे और उससे कह सुनकर वि० सं० १६१९ में अजमेरके स्वेदार मिरजा शरफुदीनको मेड़ते पर चढ़ा छाए । माछ-देवजीकी सेना और शाहीं सेनाके बीच भीषण युद्ध हुआ। इसीमें राठोड़ वीर देवीदास जैतावत वीरगतिको प्राप्त हुआ।

मेंड़ते पर अधिकार होजानेपर मिरजाने उसे जयमळजीको दे दिया। कुछ दिन बाद ही शरफ़दीनके बागी हो जानेके कारण बादशाहने मेड़ता ब्रयमळर्जीसे छीनकर जगमळको दिळवा दिया । अत: जयमळर्जी वहाँसे राणा उदयसिंहजांके पास चले गए और वहींपर वि० सं० १६२४ में अकबर बादशाहके साथकी छड़ाईमें वड़ी वीरतासे छड़कर मारे जात ।

अधि

सल

हुए

अंत

वा

मृ

राव मालदेवजीने नागोर पर अधिकार करनेके लिए भी सेना भेजी थी परन्तु मिरजा शरफुद्दीनसे हारकर उसे छौट आना पड़ा। बस यही माल-देवजीकी आखिरी लड़ाई थी।

वि० सं० १६१९ की कार्तिक ग्रुक्ता १२ (ई० स० १५६२ की ९ नवंबर ) को जोधपुरमें रावजीका स्वर्गवास हो गया।

इन्होंने करीब ३१:वर्ष राज्य किया था। ये बड़े ही भाग्यशाली थे। उस समय हिन्दुस्तानमें एक भी ऐसा राजा न था जो इनकी बराबरी कर सकता हो । ख़ुद पठानों और मुगलोंकी तवारीखोंमें भी इनकी वीरताकी तारीफ लिखी भिलती है। यदि तुच्छसी बातपर वीरमजीके और इनके

आपसकी फूट न हुई होती तो भारतके इतिहासका कुछ और ही

हँग रहता। कर्नल टाडने जो वि० सं० १६२५ में मालदेवजीका अपने द्वितीय पुत्र चन्द्रसेनको अकबरके पास अजमेरमें भेज कर उसकी अधीनता स्वीकार करना लिखा है वह बिलकुल ही भ्रमात्मक है; क्योंकि मालदे-वजीका देहान्त तो वि० सं० १६१९ में ही हो गया था।

माल्डेवजीने अनेक किले आदि बनवाए थे। इनकी बनवाई अजमे-रके वींटालीके किलेकी घुसें आदि अबतक विद्यमान हैं इनका एक विवाह जैसलमेरके रावल छनकरनकी कन्या उमादेसे

हुआ था । यह बड़ी हठीली थी । एक मामूली बातपर यह रावजीसे नाराज हो गई और इसीसे आयुपर्यन्त उनसे अलग रही। परन्तु रावजीके मरनेपर अन्य ३६ स्त्रियोंके साथ साथ यह भी सती हो गई।

<sup>(</sup>१) तारागढ़ पर पश्चिमकी तरफ झरनेमेंसे गढ़पर पानी पहुँचानेके लिए जो एक दूसरे पर तीन बुर्ज बने हैं वे भी इन्हींके बनवाए हुए हैं।

मारवाड़में अवतक यह रूठी रानीके नामसे प्रसिद्ध है। मालदेवजीके अबहुतसे पुत्र और कन्याए वीं।

# १८ राव चंद्रसेनजी।

वि० सं० १६१९ में माळदेवजीकी इच्छानुसार ये उनके उत्तराधिकारी हुए। इसपर इनके बड़े भाई राव राम तथा उदैसिंघ और छोटे भाई
रायमळने इन पर चढ़ाई की। परंतु अंतमें उनको हारकर छोटना पड़ा।
इसके बाद राव राम अकवरके पास पहुँचा और उससे कह सुनकर अजमरेके सूवेदार हसनकुळीखांको जोधपुर पर चढ़ा छाया। उसने आकर
चंद्रसंनंजीसे अकवरकी अधीनता स्वीकार करनेका कहा। परंतु इनमें
अपने पिताके समान ही स्वाधीनताका प्रेम था। अतः इन्होंने उसकी बात
न मानी। इसपर वि० सं० १६२१ में हसनकुळीखांने जोधपुरके
किळेको धर छिया। दो वर्षतक चन्द्रसेनजीके और इसके बीच युद्ध होता
रहा। परन्तु वि० सं० १६२२ के मँगसिर (अगहन)में जोधपुर हसन कुळीखांको सौंप ये (चन्द्रसेनजी) भादराजून नामक स्थानकी तरफ चळे गए।

<sup>(</sup>१) किसी ख्यातमें १४ पुत्र और १४ कन्याएँ लिखी हैं और किसीमें २२ पुत्र लिखे हैं। इनसे १३ शाखाएं चलीं:--रामोत, चंद्रसेनोत, रतनसिंहोत, बाणोत, भोजराजोत, गोपालदासोत, महेशदासोत, विक्रमायत, तिलोकसिओत, ढ्रंगरोत, केसरीसिंहोत, (मालदेवजीके पौत्र और रायमलके पुत्र अभैराजसे) अभैराजोत और (मालदेवजीके प्रपीत्र विहारीदाससे) विहारीदासोत।

<sup>(</sup>२) इनका जन्म वि० सं १५९८ की श्रावण शुक्का ८ (ई० सं १५४१ की ३१ जुलाई) को हुआ था।

<sup>(</sup> ३) कहते हैं कि अकबरने इनकी सुन्दरता देख इनसे कहा कि खुदाने तुम-को नूर दिया पर भाग नहीं दिया और उदयसिंघजीको शरीरमें मोटाताजा देखकर मोटाराजाका खिताब दिया। इसीसे नाराज होकर चन्द्रसेनजी वहाँसे छोट आए।

अधि सळ

हुए

वा

मृ

परगर्नेमें इधर उधर मुसलमानोंकी छावनियाँ नियत कर दीं। वि० सं० १६२७में बादशाह अकवर जियारतके लिए (तीर्थयात्रार्थ)

हसन कुळीखांने किळा हाथ आते ही वहाँपर मसजिद बनवाई

आगरेसे चलकार अजमेर पहुँचा और वहाँसे नागोर आया। यहाँ पर उसने राव चंद्रसेनजीको मिलनेके लिए बुलवाया। ये भी इस निमंत्रणको स्वीकार कर मार्गशीर्ष कृष्णा २ (ई० सं० १५७० की १५ नवंबर)

को नागार पहुँचे। इसी बीच जोधपुरका अधिकार पानेकी आशासे इनके भाई उदैसिंहजी फलोदीसे, रायमळ सिवानासे, कल्यानसिंहजी और उनके पुत्र रायसिंहजी बीकानेरसे बादशाहके पास पहुँच गए । परंतु रावजीके स्वाधीन स्वभावके कारण बादशाह इनसे अप्रसन्न हो गया। इसपर चंद्रनसेनजी बहाँसे भादराज्नकी तरक लौट गए।

इसके बाद रायमळ और कल्यानसिंहजी आदि भी अकबरकी अधी-नता स्वीकार कर अपने अपने स्थानको छौट गए । केवल उदयसिंहजी बादशाहके पास रहे गए ।

राव चंद्रसेनजी जिस समय छौटकर भादराजून पहुँचे उस समय सोजत और उसके आस पासके गाँबोंमें मुसलमान बड़ा जुल्म करते थे। अतः चंद्रसेनजीने बना इकडी कर उन पर आक्रमण किया और उनको वहाँसे निकाल दिया। इस पर अक्रवरने अजमेरके स्वेदार शाह कुलीखांको चंद्रसेनजी पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। उसीके अनुसार उसने इनपर चढ़ाई की। राव चंद्रसेनजीके और उसके बीच निवानके पास युद्ध हुआ। पाँच वर्षतक सिवानेपर बादशाही फौजका घरा रहा परन्तु सफलता नहीं हुई। इसी बीच चन्द्रसेनजीके भतिजे और रायमलजीके पुत्र कछाने मुसलमानोंका ध्यान सिवानेपर लगा हुआ देख नागोरपर अधिकार कर लिया।

वि० सं० १६२९ में अकबरने जोधपुरका राज्य बीकानेरके राजा रायाँसहजीको लिख दियाँ । इसपर उन्होंने भी चंद्रसेनजी पर चढ़ाई की। परंतु रावचंद्रसेनजीने किलेमेंसे उनका ऐसा सामना किया कि उनको हारकर वापिस छौटना पड़ा । इसके बाद अकबरने बखराी शाहबाजखाँ कम्बोकी अध्यक्षतामें सिवानेपर सेना भेजी । वि० सं० १६३१ में राव चंद्रसेनजी मेवाङ्की तरफ चले गये थे । इसीसे वि० सं० १६३३ में उनके आदिमयोंने लाचार होकर सिवानेका किला उक्त कम्बोको सौंप दिया । इसके बाद नागोरपर भी उसका अधिकार हो गया और कछाने शाही सेवा स्वीकार कर छी। इसी वर्ष जैसलमेरके रावल हर-राजजीने एक लाख फदिया सिक्के देकर उसके बदलेमें राव चन्द्रसेनजी-से पौकरण गिरवी रख छिया। रावजी चार पाँच वर्षतक मेवाड़, सिरोही और डुंगरपुरमें घूमते रहे। इसी बीच इनका बड़ा भाई राम और उसका पुत्र कल्ला इस संसारसे कूच कर गए। ( इसको माल-देवजीने सोजतका परगना दिया था ) । इसपर मारवाङ्के सरदारोंने राव चन्द्रसेनजीसे मारवाड्में छौट आनेकी प्रार्थना की। इसीके अनुसार वि० सं० १६३६ के चैत्र लगते ही ये देशमें लौट आए और आते ही इन्होंने सोजतपर आधिकार कर छिया। इसके कुछ दिन बाद ही सेना इकडी कर चन्द्रसेनजीने अजमेरके इलाकेमें छूट मार ग्रुरू की। यह देख अकबरने फिर एक फौज इन पर भेजी। रावजी भी इससे युद्ध कर सोजतको छोट गए।

वि० सं० १६३७ में इनका स्वर्गवास हो गया । कहते हैं कि बादशाहने इनकी स्वाधीन चित्तवृतिसे घबराकर इन्हें भोजनमें विष दिलवा दिया था। इनके साथ इनकी पाँच रानियाँ सती हुई।

<sup>(</sup> ९ ) किसी किसी ख्यातमें इस घटनाका समय वि॰सं॰ १६३१ लिखा है।

१३९। ै१७८ भारतेक प्राचीन राजवरा ।

अधि

सल

हुए

वा

वि० स० १६३७ का इनके समयका एक छेख सारन ( सोजत परगने) से मिला है।

इनके तीन पुत्र थे। रायसिंह, उग्रसेन और आसकरन। इनमेंसे बड़े पुत्रने अकबरकी अधीनता स्वीकार कर छी थी। अतः उस समय वह अकबरके साथ छाहौरमें था।

राव आसकरनजी । राव चंद्रसेनैजीके मरने पर रायसिंहजीके लाहौरमें और उप्रसेनजीके

बूंदीमें होनेके कारण राजातिलक आसकरनजी को मिलौ । इनका जन्म

वि० स० १६२७ की श्रावण वदी १ (ई० स० १५७० की १९ जून) को हुआ था। जब यह समाचार उप्रसेन जीको मिला, तब वे मेड़ता नगरमें आकर मुगल अफसरोंसे मिले। परन्तु राठोड़ सरदारोंने उन्हें समझाया कि देशकी दशाके अनुसार उस समय राजाका होना अत्यन्त आवश्यक था। इसीसे आसकरनजीको राज्यगद्दी दी गई थी। अब हम आपको आधा राज्य दिलवा देंगे। नाहकके गृह-कलहसे सिवाय नुकसानके कुल भी फायदा न होगा। यह बात उप्रसेनजीने भी मान ली और वे आसकरनजीके पास जैतारनमें चले आए। एक दिन दोनो भाई चौसर खेल रहे थे। आपसमें दो सेर मिसरीकी शर्त थी। उप्रसेनजीने मिसरी मँगवानेके बहाने आसकरनजीके आदिमयोंको

कमरेके बाहर भेज दिया, केवल एक आदमी वहाँ रह गया। वह भी अफी-(१) चन्द्रसंनोत जोधा अजमेरके इलाकेमें अवतक हैं। उसी परगनेके भिनायके राजा उप्रसेनजीके पुत्र करमसेनजीके वंशज हैं। उप्रसेनजीकी मृत्युके समय उनके पुत्रकी अवस्था केवल एक वर्षकी थी।

<sup>(</sup>२) उस समय जोधपुरपर मुसलमानोंका अधिकार था और इनकी राज-धानी सोजत थी।

<sup>(</sup>३) उप्रसेनजीका जन्म वि॰ सं॰ १६१६ की भादों वदी १४ (ई॰ स॰ १५५९ की ३ अगस्त ) को हुआ था।

मकं नशेमें ऊँघ रहा था। अतः मौका देख उन्होंने राव आसकरनजी पर कटारीका वार किया। यह वार रावजीके मर्मस्थळपर हुआ। उनका कराहना सुनकर ऊँघता हुआ आदमी चौंक पड़ा और उसने अपने स्वामीकी यह दशा देख वही कटारी उप्रसेनजीकी छातीमें घुसेड़ दी। उप्रसेनजी तो उसी समय मर गए और कुछ देर बाद ही आसकरनजीका भी स्वर्गवास हो गया। यह घटना वि० सं० १६३८की चैत्र सुदी २ (ई० स० १५८१ की ७ मार्च) की है।

वि० सं० १६३८ का आसकरनजीका एक छेख सारनसे मिछा है। राणा उदयसिंहजीने जब आसकरनजी और उप्रसेनजीके मरनेकी खबर सुनी, तब उन्होंने मारवाड़के सरदारोंसे कहछाया कि रायमछके पुत्र केशोदासको गदीपर बिठा दो। परन्तु उन्होंने चन्द्रसेनजीके उपेष्ठ पुत्र रायसिंहजीको राजतिछकके छिए बुछवाया और केशोदासको सिरि-यारी नामक (सोजत परगनेका) गाँव जागीरैमें दे दिया।

## राव रायसिंहजी।

ये चन्द्रसेनजींके बड़े पुत्र थे और पिताके जीतेजी ही बादशाहकें पास जा रहे थे। इनका जन्म वि० सं० १६१४ में हुआ था। जिस समय शाही सेनाने काबुछ पर चढ़ाई की, उस समय येभी उसके साथ गए थे।

जब मारवाड़के सरदारोंका भेजा हुआ कासिद इनके पास पहुँचा तब बादशाहने भी इन्हें रावका खिताब और सोजतका परगना जागीरमें देकर विदा किया । ये सोजत पहुँच वि० सं० १६३९ में (१) केशोदास इस जागीरसे सन्तुष्ट न हुए और अकबरके पास जा रहें। ये वहाँपर केशवमारूके नामसे प्रसिद्ध थे। इनको अकबरने मालवामें चोली महे सरका वड़ा इलाका जागीरमें दिया था। अमझिराके रईस इन्हींके वंशज थे। वि० सं० १९१४ के गदरके बाद यह इलाका भारत गवर्नमेण्टने जब्त कर लिया।

अधि

सल

हुए

वा

Ŧ

₹ .

# भारतके प्राचीन राजवंश।

260 गदीपर बैठे । इसके बाद शीघ्र ही छौटकर बादशाहके पास फतहपुर

चले गए । उसी समय राणा उदयसिंहजीका छोटा पुत्र जगमाल भी बादशाहके पास हाजिर हुआ और अर्ज की कि यद्यपि आपने मुझे

सिराहीका आधा राज्य दे दिया है तथापि वहाँका देवड़ा राव सुरतान मुझे उसपर अधिकार नहीं करने देता है। इसपर बादशाहने रायसिंहजीको

आज्ञा दी कि वे स्वयं जाकर सुरतान और जगमालके बीच सिरोहीका राज्य आधा आधा बाँट दें । जब बादशाहकी आज्ञानुसार ये जगमालके

साथ सिराही राज्यके दतानी नामक गाँवमें पहुँचे तब राव सुरतानने इन पर रातमें अचानक आक्रमण कर दिया। इसीमें ये दोनों मारे गए।

यह घटना वि० सं० १६४० की कार्तिक शुक्रा ११ (ई० स० १५८३ की २७ अक्टोबर ) को हुई थी।

इनके पीछे इनकी तीन रानियां सती हुई ।

१९ राजा उदयसिंहजी । वि० सं० १६४० में रायसिंहजीके मरनेपर मारवाड़में नयानक

अकाल पड़ा और यहाँकी प्रजा अन्नकी चिन्तामें इधर उधर भटकने लगी । इसपर बादशाह अकवरने उदयसिंहजीको जोधपुर और सोजतके परगने देकर माखाङ्का राज्य सौंप दिया ।

वि० सं० १६४० की मादों वदी १२ (ई० स० १५८३ की १५ अगस्त ) को ये गद्दीपर बैठे ।

इनका जन्म वि० सं० १५९४ की माघ ग्रुक्का १२ (ई० स० १५३८ की १३ जनवरी ) को हुआ थाँ।

( १ ) कहीं कहीं भादोंके बदले कार्तिक लिखा है और कहीं कहीं संवत्

१६४१ लिखा है। (२) कहीं १३ लिखी है।

मालदेवजीने इन्हें फलोदीका परगना जागीरमें दिया था।

जिस समय वि० सं० १६३५ में बादशाह अकबरने सादिकखाँकों ओरछा और बुंदेलखंडके शासक मधुकरशाहपर चढ़ाई करनेको भेजा था, उस समय उदयसिंहजी भी उसके साथ गए थे और नरवरका किला खास तौरपर इन्होंकी वरितासे फतह हुआ था। इसके बाद ये ग्वालियर के गूजर डकैतोंको दबानेके लिए भेजे गए। उसमें भी इन्होंने अच्छी वरिता दिखाई। इन्हों कामोंसे प्रसन्न होकर बादशाहने इन्हें राजाकी पदवी और जोधपुरका राज्य दिया था। इन्होंने भी इस प्रकार जोधपुरका राज्य प्राप्त कर अपने कुटुंबवालों और सैनिकोंको समावली (ग्वा-लियर) से जोधपुरमें बुलवा लिया।

उसी दिनसे जोधपुरके शासक राजा कहळाने छगे।

वि० स० १६३९ में अकबरने अब्दुर्रहमान खानखानाको गुजरातके शासक मुजफ्फरशाहपर हमला करनेके लिए भेजा। राजा उदयसिंहजी भी इसके साथ गए। राजपीपलीके युद्धमें मुजफ्फरको हारकर भागना पड़ा।

पहले लिखा जा चुका है ।कि सिरोहीं के राव सुरतानने जोधपुरके राव रायिंसहजीको मार डाला था । अतः उसका बदला लेनेके लिए बादशाहकी आज्ञासे इन्होंने सिरोहींपर हमला किया । अकबरकी आज्ञासे जालेरका जामबेग पठान भी इनके साथ था । सुरतानने इनका सामना करना असम्भव समझ हरजाना दे अधीनता स्वीकार कर ली ।

वि० सं० १६४३ में उदयसिंहजीने चारणोंके कुछ गाँव जब्त कर छिए। इससे उन छोगोंने (आउवा नामक गाँवके पास) जमा होकर चांदी (खुदकुशी) की।

वि० सं० १६४४ में अकबरने देवड़ा बीजाको सिरोहीका राज्य

<sup>(</sup> १ ) फरिश्ताने इस घटनाका समय वि० सं० १६५० लिखा है।

्री अधि दे

दे दिया । और राजा उदयासिंहजीको उसकी सहायताके छिए भेजा। उदयसिंहजीने पठान जामबेगको साथ छेकर राव सुरतानपर चढ़ाई की। इसका समाचार पति ही सुरतान सिरोहीसे भाग निकला। बीजाने और

जामवेगने उसका पीछा किया। वासथानजी नामक गाँवके पास इनकी

हुए

व

ŦĮ.

सल

मुठभेड़ होगई और इसमें बीजा मारा गया । इसपर बादशाहकी इच्छा-नुसार राजा उदयसिंहजीने राव कछाको सिरोहीकी गद्दीपर बिठा दिया । पहले लिखा जा चुका है कि नागोरके छिन जानेपर चन्द्रसेनजीके भतीजे राठोड़ कछाने बादशाहकी सेवा स्वीकार कर ली थी । कुछ

समय वाद बादशाहने उसे लाहौरमें नियत कर दिया। वहाँ उसके और किसी मुसलमान अफसरके आपसमें झगड़ा हो गया। कला उसे मार कर सिवानाके किलेमें आ रहा। इसपर बादशाहने राजा उदय- सिहजीको उसे दंड देनेकी आज्ञा दी। इन्होंने इसका भार अपने पुत्र सूरिसहजीको सौंपा। सूरिसहजीने भी अपने सेनापितयोंको सिवानेपर हमला करनेके लिये भेज दिया। एक रोज मौका पाकर रातके समय कला सेना लेकर किलेसे बाहर निकला और किलेको घर कर पड़ी हुई जोधपुरकी सेनापर उसने अचानक ऐसा आक्रमण किया कि उस सेनाके बहुतसे वीर योद्धा मारे गए। रहे सहे इधर उधर भाग निकले। जब यह खबर अकबरको मिली तब उसने राजा उदय- सिहजीको खुद जाकर कलाको दण्ड देनेकी आज्ञा दी। इसके अनु-

भी कल्लाकी वीरता और रणचातुरीके आगे इन्हें सफलता न हुई । यह देख इन्होंने लालच देकर किलेक एक नाईको अपनी तरफ मिला लिया। उसने भी लालचारें क्षम रस्सी दाग इनके कल सैतिकोंको किले में चढा

सार एक बेड़ी सेना लेकर इन्होंने सिवानेपर हमला किया। परन्तु फिर

उसने भी लालचमें फँस रस्सी द्वारा इनके कुछ सैनिकोंको किले में चढ़ा लिया । जब कल्लाको इस बातका पता लगा, तब उसने अपने कुटुम्बकी औरतोंको वादमें होनेवाली वेइज्जतिस बचानेके लिए अपने हाथसे ही मार डाला और खुद तलवार लेकर दुश्मनोंके सामने आ खड़ा हुआ। कुछ देरके युद्धके बाद शत्रुओंकी अधिकताके कारण कछा रायमलोत बड़ी वीरतासे लड़ता हुआ वीरगितको प्राप्त हुआ।

यह घटना वि० सं० १६४५ में हुई थी। इसके बाद सिवानेपर उदयसिंहजीका अधिकार हो गया।

वृद्धावस्थामें राजा उदयसिंहजीका शरीर मोटा हो गया था। अतः बादशाहने उनकी सेवाओंका खयालकर (और नागोरमें कहे अपने व-चनोंको यादकर) उनको मोटा राजाका खिताब और एक हजार सवा-रोंका मनसब दियाँ।

वि० सं० १६५० में राजा उदयसिंहजीने रावछ वीरमदेवको जसो-छसे निकालकर वहाँपर अपना अधिकार कर छिया और बाछोतरा नामक गाँवमें मिछुनाथजीके नामसे एक मेला लगवाना प्रारम्भ किया। यह मेला अबतक हरसाल चैत्र मासमें लगता है और इसमें ऊँट, घोड़े और बैलोंका छेना बेचना होता है।

वि० सं० १६५२ की आषाढ़ सुदी १५ (ई० स० १६९५ की २३ जुरुई) को ठाहौरमें राजा उदयसिंहजीका देहान्त हुआ। वहीं-पर रावी नदीके किनारे इनका अग्निसंस्कार किया गया। अकबर बादशाह खुद मी नावमें बैठकर इनके पीछे होनेवाठी सितयोंकी दढ़ताको देखनेके छिए आया और वहाँपर उसने इनके पुत्र सूरसिंहजीको बहुत तसछी दी।

<sup>(</sup>१) तबकाते अकवरीके अनुसार उस समय इनको १५०० सवारोंका मनसब था।

<sup>(</sup>२) कहीं कहीं वि० सं०१६५१ लिखा मिलता है। इस हिसाबसे सूरसिंह• जी भी १६५१ के सावनमें गद्दीपर बैठेथे।

2 40

अधि सल उदयसिंहजीने १२ वर्षके करीव राष्य किया। अकबर इनका वहुत मान रखता था और ये उसके दरबारमें प्रथम श्रेणीके रईस समझे जाते थे। इनके १७ पुत्रे थे। इनमेंसे तीसरे सूरासहजी इनके उत्तराधिकारी हुए।

हुए उन

उदयसिंहजीके एक पुत्रका नाम कृष्णसिंह था । बादशाह जहाँगीरने उनको अजमेरमें जागीर दी थी । वहींपर उन्होंने अपने नामपर किशन-गढ़ नामका नगर बसाया। इस स्थानपर अबतक भी उन्हींके वंशजोंका राज्य है।

इनके एक पुत्रका नाम दलपत था। उसके कामोंसे प्रसन्न होकर बादशाहने उसे जालोरकी जागीर दी। उसीके पौत्र रतनसिंहजीको शां-हजहाँने मालवामें जागीर दी थी और वहींपर उन्होंने अपने नामपर रत-लाम शहर बसाया। अबतक रतलाममें उन्हींके वंशजोंका राज्य है।

जिस समय शाहजहाँकी तरफसे जोधपुर महाराजा जसवन्तिसहजी प्रथमने उज्जैनके पास औरंगजेबसे युद्ध किया, उस समय वे भी उनके साथ थे और उसी युद्धमें वे वीरगितको प्राप्त हुए ।

# २० राजा शूरसिंहजी ।

उदयसिंहजीके बाद वि० सं० १६५२ के सावनमें उनके पुत्र शूर-सिंहजी लाहै।रमें उनके उत्तराधिकारी हुए । इनका जन्म वि० सं १६२७

(१) इनसे नौ शाखाएँ चर्ली। सगतसिंघोत, भोपतोत, नरहरदासोत, मोहनदासोत, माधोसिंहोत, सजनसिंघोत, दलपतोत, रतनोत और गोविंददासोत। खरवा (अजमेर) के रावजी सकतसिंहजीके वंशज सकतसिंघोतोंमें से हैं और इन सकतसिंहजीका जन्म वि० सं० १६१५ में होना बतलाते हैं। परंतु जोध-पुरकी ख्यातोंमें इनका जन्म वि० सं० १६२४ में होना लिखा है। जूनिया (अजमेर) के ठाकुर माधोसिंहोतोंमेंसे है। गोविंन्दगढ़ (अजमेर) के जागीर-दार गोविंददासजीकी औलादमें हैं।

औ*^* बा

₩ | | | | की वैशाखवदी ३० (ई० सं० १५७० की ४ अप्रेल,) को हुआ या। अकवर बादशाहने इन्हें जोधपुरके साथ गुजरातकी सूबेदारी, दो हजारी जात और सवा हजार सवारोंका मनसब दिया। इसके बाद लाहौरसे रवाना होकर ये जोधपुर पहुँचे और वि० सं० १६५२ की माघ सुदी ५ को इनका राज्याभिषेक हुआ।

इस कामसे छुट्टी पाकर और मारवाड़के प्रबन्धका कार्य भाटी गो-विन्ददासको सौंप कर ये बादशाहकी आज्ञानुसार वि० सं० १६५३ में शा-हजादे मुरादके साथ गुजरातकी तरफ रवाना हुए । मार्गमें इन्होंने राव मुरतानपर आक्रमण कर सिरोहीपर अधिकार कर छिया । परन्तु कुछ दिन बाद वहाँका अधिकार वापिस सुरतानको ही दे दिया । उसने भी इसकी एवजमें अपनी कन्याका विवाह इनके साथ कर दिया ।

ये चार वर्षतक गुजरातमें रहे । इसी बीच एक बार तो उक्त प्रदेशके भूतपूर्व बादशाह मुजफ्फरने और दूसरी बार वि०सं० १६५४में उसके पुत्र बहादुरने अपने गए हुए गुजरातके राज्यपर हमला कर अधिकार करनेकी चेष्टा की । परन्तु राजा शूर्रसिंहजीकी शूरताके आगे उनकी एक न चली ।

बि० सं० १६५४ में बादशाहने इन्हें शाहजादे दानियाल और अबुलफजलकी सहायताके लिए दक्षिणकी तरफ जानेकी आज्ञा दी। उस समय ये दोनों अहमदनगरवालोंके साथ लड़ रहे थे। इस युद्धमें भी राठोंड राजाने बड़ी वीरता दिखलाई और वि० सं० १६५७ में नासिकके तथा वि० सं० १६५९ में अमरचंद्रै के साथके युद्धोंमें विजय पाकर उक्त स्थानोंपर अधिकार कर लिया।

इससे प्रसन्त होकर बादशाहने इन्हें सवाई राजाका खिताब, मेड़ता

<sup>(</sup>१) शाहजादे दानियालको और नवाब खानखानाको शत्रुओंने घेर लिया था। परन्तु झ्र्ससिंहजीकी झ्र्स्तासे उनके प्राण बच गए और अमरचम्पूकी पराजय हुई।

और जैतारनके परगने, नक्कारा और हाथी देकर मारवाड़में जानेकी अन्ना दी। इसपर वि० सं० १६६१ में १० वर्षवाद ये जोधपुर पहुँचे।

आज्ञा दी । इसपर वि० सं० १६६१ में १० वर्षवाद ये जोधपुर पहुँचे। वि० सं० १६६१ की कार्तिक सुदी १४ (२५ अक्टोवर सन् १६०५) को वादशाह अकबरका देहान्त हो गया और उसका पुत्र जहाँगीर वादशाहतका मालिक हुआ।

हुए

ૐ/

वा

मृ

6

₹ .

इसने तस्तपर बैठते ही शूरिंसहजीको गुजरातकी सूबेदारीपर जानेकी आज्ञों भेजी। वहाँपर उस समय बड़ी गड़बड़ मची हुई थी। परन्तु राठोड़ राजने अहमदाबाद पहँच कर उसको शान्त कर दिया। इसके बाद दो वर्ष तक वहाँका प्रवन्य कर वि० सं० १६६३ के अन्तमें ये जोधपुरको छौट आए और कुछ दिन अपनी राजधानीमें रहकर वि० सं० १६६५ में आगरेमें वादशाहके पास पहुँचे।

जहाँगीरने इन्हें चार हजारी जात और दो हजार सवारोंका मनसब देकर दक्खनकी तरफ भेज दिया। वहाँपर ये करीब ६ वर्षों तक रहे और इन्होंने मंडवाके कोली जातिके राजा लालको मारकर उसके देशपर अधिकार कर लिया।

दशपर आधकार कर छिया। इसी बीच जहाँगीरने उदयपुरके राणा अमरसिंह जीपर फीज में जी। परन्तु उसमें सफलता न होनेके कारण वि० सं १६६९ में बादशाहको अजमेर आना पड़ा। इसपर उसने राजा श्र्रसिंह जीको मी दक्षिणसे बुलवाया। ये गुजरातकी तरफ होते हुए जोधपुर पहुँचे। तीन चार महीने देशमें रहे और अन्तमें वि० सं० १६७० में अजमेरमें बाद-शाहके पास गए। बादशाहने इन्हें उदयपुरमें शाहजादे खुरमके पास

<sup>(</sup>१) उदयपुरके युद्धके समय महाबतखांने सोजतके परगनेपर अधिकार कर लिया था। परन्तु वि॰सं॰ १६६८ में अब्दुल्लाखांने वह परगना वापिस महा-राजको लौटा दिया।

जानेकी आज्ञा दी । ये वहाँ से चलकर मेगाड़ में पहुँचे और तीन वर्षतक शाही सेनाके साथ रहे । अन्तमें नौ वर्षकी लगातार लड़ाईके बाद राजा श्रश्सहजीने राणा अमरिसहजीके और शाहजादा ख़ुर्रमके बीच सुलह करवा दी ।

जब शाहजादा राणाजीके पुत्र करनको लेकर बादशाहके पास अजमेर आया तब राजा शूरसिंहजी भी साथ थे।

वि० सं० १६७२ की जेठ वैदी ८ की रातको किशनगढ़के स्वामी किशनसिंहजीने इनके स्थानपर हमला किया और इनके मंत्री भाटी गोविन्ददासको मार कर वे किशनगढ़की तरफ चल दिये । राजा शूरसिंहजीने इसको अपनी मानहानि समझ अपने पुत्र गजिसहजीको इसका बदला लेनेकी आज्ञा दी । इसपर उन्होंने अपने चाचा किशनसिंहजीको मार पिताकी आज्ञाका पालन किया। इसके बाद किशनसिंहजीके पुत्र सहसमलुजी किशनगढ़की गद्दीपर विठाए गए।

बादशाहने राजा शूरिसहजीको ५ हजारी जात और ३ हजार सवा-रोंका मनसब तथा खर्चके छिए जालोरका परगना देकर दक्षिणकी तरफ , जानेकी आज्ञा दी । इसपर ये अजमेरसे चलकर जोधपुर आए और कुछ दिन जोधपुरमें रहकर वि० सं० १६७३ में देहली पहुँचे और वहाँसे दक्षिणकी तरफ रवाना हुए।

उस समय दक्षिणके बीजापुर और अहमदनगरके बादशाहों और देहलीके वादशाह जहाँगीरके बीच झगड़ा चल रहा था और इसीके वास्ते

<sup>(</sup>१) कहीं कहीं इस घटनाका समय जेठ वदी ९ लिखा है।

<sup>(</sup>२) उस समय राजा श्रूरसिंहजीका डेरा पुष्करमें था। भाटी गोविन्द-दासने किशनसिंहजीके भतीजे गोपालदासको मारा था। उसीका बदला लेनेके लिए किशनसिंहजीने उसको मार डाला।

220

अधि

सल

हुए

अं/

वा

Ŧ

₹ •

### भारतेक प्रचिन राजवश ।

मुगल वादशाहकी बड़ी बड़ी सेनाएं वहाँपर रहती थीं | इन्हींकी देख-भालके लिए नवाब खानखाना और राजा शूर्रासंहजी नियत किये गए

थे। वि० सं० १६७४ में महाराज कुमार गजसिंहजीने विहारियोंसे जालोर छीन लिया।

वि० सं० १६७५ में दक्खनी पठानोंके एक बड़े दलने बुरहान-पुरको घर लिया। बादशाहकी आज्ञा थी, कि जहाँतक हो उनसे युद्ध

पुरका घर छिया। बादशाहका आज्ञा था, कि जहातक हा उनस युद्ध किया जाय और किछा न छोड़ा जाय। परन्तु किछेमें खानेका सामान बहुत कम था। अतः जहाँतक हो सका, श्र्रसिंहजीने अपने सोने चांदीके

बरतन तक बेचकर सैनिकोंके भोजन आदिका प्रवन्य किया । जब

इस पर भी भोजन समाप्त हो चला, तब इन्होंने नवाबसहित किलेके

बाहर निकल पठानोंपर ऐसा आक्रमण किया कि वे मारसे घबराकर भाग गए। यही राजा शूरसिंहजी की वीरताका अन्तिम कार्य था। वि० सं० १६७६ की भादों सुदी ९ (ई० स० १६१९ की १९ सितंबर) को बुरहानपुर जिलेके मेहकर नामक स्थानमें इनका स्वर्गवास

हो गया।
ये बड़े बीर, नीतिचतुर, दानी और विद्वान् थे। इन्होंने एक ही दिन

में ४ कवियोंको एक लाखका दान दिया था। तलहटीके महल, सूरजकुण्ड और सूरसागरके महल इन्हींके बन-

बाए हुए हैं। दक्षिणी पठान भी इनकी तल्वारसे डरते थे। बादशाह जहाँगीर इनका बड़ा मान रखता था। जिस समय उसकी

बादशाह जहांगीर इनका बड़ा मान रखता था। जिस समय उसका इनकी मृत्युका समाचार मिला उस समय उसने बड़ा अफसोस किया और इनके पुत्र गजिसहजीको बुलाकर टीका दिया।

जहाँगीरने अपने इतिहासमें छिखा है:—

"हि० स० १२०८ (वि० सं० १६७६) में मुझे दक्षिणमें राजा श्रूरसिंहकी मृत्यु होनेका समाचार मिला । ये राव मालदेवजीके पीत्र थे और इन्होंने अपने आप नाम और दर्जा हासिल किया था। इनके दादा और इनके पिताके समयसे भी इनके समय मारवाइकी अधिक तरक्की हुई थी। इन्होंने अपने पुत्र गजिसहको अपने जीते जी ही राज्यकी देखमालमें लगा दिया था"

इनका मुख्य मंत्री भाटी गोविन्ददास भी बड़ा ही बुद्धिमान् था। उसने इनके राज्यका सब प्रबन्ध बादशाही ढँगपर बाँधा। मारवाड़में पहले पहल सरदारोंकी इज्जत और दरबारमें उनके बैठने उठनेके नियम आदि भी इसीने नियत किये थे। वहीं नियम आजतक चले आ रहे हैं।

इनके छोटे पुत्र सबर्लासहको राज्यकी तरफसे फलोधी और बाहशाहकी तरफसे गुजरातमें जागीर मिली थी।

## २१ राजा गजसिंहजी

ये राजा शूरासिंहजींके पुत्र थे। इनका जनम वि० स० १६५२ की कार्तिक शुक्रा ८ (ई० स० १५९५ की ११ नवंबर) को हुआ था। जिस समय इनको अपने पिताकी बीमारीका समाचार मिछा, उसी समय ये वादशाहकी आज्ञा छेकर बुरहानपुरकी तरफ चछे गए थे। जब शूरिसंहजीका स्वर्गवास हो गया, तब बाहशाह जहाँगीरने नवाब खानखाने पुत्र दौराबखांके साथ वहींपर इनके छिए टीका भेजा और ३ हजारी जात तथा २ हजार सवारोंका मनसब दिया। वि० सं० १६७६ की आसोज (काँर) सुदी ९ को ये गदीपर बैठे। उस समय दिछींकी बादशाहत मेहकर तक ही थी। इसके आगे अहमदनगरके बादशाहका राज्य था। वहाँके राजाके वजीरका नाम अम्मरचम्यू

अधि

सल

था। यह हवशी जातिका बड़ा वीर योद्धा था। एकबार इसने आकर बादशाही सेनाको घेर छिया। इस शाही सेनाके आगेके शागमें

गजिसहजीकी वीरवाहिनी थी। तीन महीने तक शाही सेना विरी रही और इस बीच पाँच सात लड़ाइयाँ भी हुई। परन्तु अन्तमें गजसिंह-जीकी वीरतासे शाही सेना की विजय हुई और दक्षिणी भाग गए।

वि० सं० १६७७ में एक बार फिर दक्षिणियोंसे युद्ध प्रारम्भ हुआ और दो वर्ष तक बराबर चलता रहा। इस बार भी गर्जासहजीकी सेना शाही फौजके अप्रभागमें थी। इन्हींकी वीरतासे अन्तमें वादशाही सेनाकी जीत हुई । इस वीरतासे प्रसन्न होकर वादशाहने इन्हें चार हजारी जात और तीन हजार सवारोंका मनसव देकर 'दलथंवन '

(दल्रस्तम्भन-सेनाको रोकनेवाला ) का खिताव दिया। इसी लड़ाईमें इन्होंने निजामशाह अम्मरचम्पूका लाल झंडा छीन लिया था, अतः उसी दिनसे जोधपुरके झंडेमें लाल रंगकी पट्टी लगने

लगी।

वि० सं० १६७९ में शाहजादा खुर्रम आगरेसे दक्षिणमें आया और उसने अम्मरचम्पूसे सुलह कर ली । इसपर राजा गर्जासहजी शाहजादेकी आज्ञा लेकर वहाँसे फतहपुरसीकरीमें वादशाहके पास पहुँचे और उससे मिलकर वि० सं० १६७९ के भादोंमें जोधपुर आए । बादशाहने इनकी रवानगीके समय इन्हें जालोरका परगना दिया, परन्तु उस समय वहाँपर शाहजादे खुर्रमका अधिकार था। अतः

उसके आदिमियों ने किला खाली करनेसे इनकार कर दिया। गजिसहजी भी समयको देख चुप हो रहे । कुछ समय बाद बादशाहने

इन्हें फिर शाहजादेके पास जानेकी आज्ञा दी। उसीके अनुसार ये गुजरातमें जाकर उससे मिळे। इस बार इनसे मिळकर वह बहुत ही

अं/ व

Ŧ

हुए

प्रसन्न हुआ और उसने जालोरके साथ ही साँचोरका परगना भी इन्हें दि दिया।

न्रजहाँ बेगमके कारण वादशाह जहाँगीर ओर शाहजादे खुर्रमके बीच मनोमालिन्य हो गया। इसपर शाहजादेन बेगावत शुरू की। यह देख वादशाहने अपने दूसरे शाहजादे प्रश्वेजको वि० सं० १६८० में उसके दवानेके लिए भेजा और राजा गर्जीसहर्जाको पाँच हजारी जात तथा चार हजार सवारोंका मनसव और फलोधीका परगना देकर उसके साथ कर दिया। वि० सं० १६८१ की कार्तिक सुदी १५ को हाजीपुर पटनेमें गंगाके किनारे दोनोंका सामना हुआ। उस समय उधर खुर्रमकी सेनाके अप्रभागमें राणा अमरसिंहजीका पुत्र भीम पाँच हजार सवारोंको लेकर खड़ा हुआ और इधर वादशाही सेनामें यद्यपि हमेशाके रिवाजके माफिक राजा गजिसहर्जीको आगे रखना चाहिये था तथापि परवेजने इनकी एवजमें आमेरके राजा जयसिंहजीको बहुतसी सेना देकर फीजके अप्रभागमें रख दिया।

यह बात राजा गजिसहिजीको बुरी लगी और ये नाराज होकर अपनी सेनासिहत नदीके बाएं िकनारे कुछ हटकर खड़े हो गए। अब युद्ध आरम्भ हुआ और भीमकी सेनाने आगे बढ़ हमला िकया, बब परवेजकी फौज भाग खड़ी हुई। यह देख भीमने अलग खड़ी हुई गजिसहिजीकी सेनापर आक्रमण िकया। इसपर दोनों तरफसे लड़ाई शुरू हो गई। मौका पाकर गजिसहिजीने अपने वरछेसे भीमको हाथी-परसे नीचे गिरा दिया। अपने मुख्य सेनापितकी यह दशा देख खुर्रम भाग निकला और शाही सेनाकी विजय हुई।

इसके बाद इन्होंने प्रयागमें पहुँच त्रिवेणीमें स्नान किया और चांदीका तुल्रादान दिया। अधि

सल

हुए ¶ ओ∕1

ਸ੍ ਨ

वा

खुर्रम भागकर उड़ीसेके पहाड़ोंमें होता हुआ दक्षिणमें पहुँचा। बादशाहने राजा गजसिंहजीको और बूंदीके हाड़ा राव रतनको उसके

पीछे भेजा। खुर्रमने दरहानार पहुँच वहाँके कुछ गाँवोंको छूट छिया और राव रतनके उपिकाला भी मार डाला। इसपर महाराजा गजिसहजी, वहाँप पेए । यह देखा खुरम भागकर आसेरके किलेमें छुस गया पे पुरीपर गेंगिकदास जीड़, अपने १४ बेटों और तीन

हजार सिपाहियोंको छेकर जुल्क भाग मिला । दो वर्षतक वरावर खुर्रमके और शाही सेन के कि उद्या तेती रही । अन्तमें खुर्रमको वहाँसे भी भागना पड़ा । परन्त के सम्बद्ध गुद्ध हुआ उसमें उधर तो

गोपालदास और बलराम गो ाए और इघर भी कुल राठोड़ सरदार वीरगतिको प्राप्त हुए।

वि० सं० १६८२ में वादशाहने महावतखांको परवेजके पाससे बुळवाकर फिदाईखांको उसके स्थानपर भेज दिया । इसपर सारे अमीर मय शाहजादे परवेजके महावतखांके साथ रवाना हो गए। उस समय राजा गजसिंहजीने शाहजादे परवेज, राजा जयसिंह, राव रतन हाड़ा, राव चांदा और राजा बरसिंह आदिको समझाकर मार्गसे वापिस छौटाया।

इसके बाद महाबतखांने आसफखां वर्जीरकी अदावतसे तंग आकर बादशाह जहाँगीरको केद कर लिया । परन्तु इस अवस्थामें भी महाबतखां उसका बादशाहके समान ही मान रखता था।

कुछ दिन बाद वह बादशाहको काश्मीर छे गया। आखिर एक दिन महाबतखांके आदिमयोंके और बादशाही शिकारियोंके बीच छड़ाई हो गई और इसिंसे महामतखांकी कैदसे बादशाहका पीछा छूटा। इसीं समय फिदाईखां भी दक्षिणसे रवाना होकर बादशाहके पास पहुँच गया। और उसने वादशाहसे राजा गजसिंहजीकी बड़ी तारीफ की । इसपर बादशाहने उन्हें मेड़तेका परगना वापिस दे दिया। यह परगना शाहजादे परवेज और महाबतखाने पहले जब्त कर लिया था ।

वि० सं० १६८३ के कार्तिकमें शाहजादा प्रवेज मर गया और महावतालां बादशाही दरबारसे निकाल दिया गया।

महाराजके वकीलने बादशाहसे नागोरका परगना राजा गर्जीसह-जीके ज्येष्ट पुत्र कुँवर अमरसिंहजीके नाम लिखवाया। इसपर वे राजसिंह क्रुंपावत और पंद्रह सौ सवारोंको साथ छेकर बादशाहके पास

चले गए।

इसके बाद राजा गजसिंहजी बादशाहसे विना पूछे ही जोधपुर चले गए । इसपर बादशाहने अप्रसन्न होकर नागोर ज़ब्त कर छिया । यह देख राजाजी फिर दक्षिणको छौट गए।

वि० सं० १६८४ की कार्तिक वदी १३ के। काश्मीरसे छौटते हुए मार्गमें राजौरमें जहांगीरकी मृत्यु हो गैई।

वजीर आसफ्खांने जो नूरजहांका भाई और खुरमका श्वसुर था उस समय तो अवसर देखकर शाहजादे दावर वर्ज्शको बादशाह बना दिया। परन्तु गुप्त रूपसे कासिद भेजकर दक्षिणसे खुर्रमको बुलवा मेजा। वह भी समाचार पा दक्षिणसे गुजरात होता हुआ मेवाड़ पहुँचा। वहाँसे राना करनासहर्जाके पुत्र जगतसिंहको साथ छेकर अजमेर काया । यहाँपर महाबतखांने अर्ज की कि गर्जासहर्जीको मेरा सिर काटनेके लिए नागोर मिली थी वह अब मुझे मिलनी चाहिए । यह मुन खुर्रमने नागोरकी जागीर उसको लिख दी । इसपर महाबतखांने अपनी सेना भेज वहाँपर अधिकार कर लिया।

१ वि॰ सं॰ १६८४ की माघ सुदी १० को शाहजहाँ गद्दीपर बैठा।

अधि

239

सल

हुए

इसके बाद खुर्रमने गोपालदास गोडके पुत्र विद्वलदासको उसकी सेवाओंके उपलक्षमें राजाकी उपाधि और अजमेरसे रणथंभीरतकका देश जागीरमें दिया।

इसी बीच दक्खनका सूबेदार खानजहाँ छोदी बालाघाटका सारा इला-का अहमदनगरके शासक निजामुलमुल्कको देकर मालवे चला आया। राजा जयसिंहजी और गजसिंहजी भी उसके साथ थे। परन्तु जब इनकी खुर्रमके अजमेर पहुँचनेकी सूचना मिली तब राजा जयसिंहजी तो अजमेर पहुँचे और राजा गजसिंहजी जोधपुर चले आए। अजमेरसे चलकर

खुर्रम आगरे पहुँचा और १८ शाहजादोंको जो उसके चचेरे भाई थे मारकर शाहजहांके नामसे तख्तपर बैठा । राजा गजसिंहजी भी जोध-वा पुरसे रवाना होकर आगरे पहुँचे और वहाँपर बादशाहसे मिले। बाद-IJ हाहिने भी इनकी बड़ी खातिर की और हाथी, घोड़े, जड़ाऊ हथियार और खिलत वगैरह देकर तथा जहांगीरके दिये मनसबको बहाल रखके Į. इनका मान बढ़ाया।

इसके बाद बादशाहने महाबतखांको दक्षिणकी सूबेदारी दी और खानजहां छोदीको माछवेका सूबेदार नियत कर अपने पास बुछवाया। इसपर एक बार तो वह बादशाहके पास हाजिर हो गया; परन्तु वि० सं० १६८६ की फाल्गुन कृष्णा ६ को रातके समय वापिस भागकर निजामुलमुल्क दक्षिणींसे जा मिला । यह देख शाहजहां ख़ुद उसके

( १ ) इस घटनापर एक मारवाड़ी कविने क्या ही अच्छा कहा है:---सबल सगाई ना गिनै, नहिं सबलांमें सीर । खुरम अठारै मास्या, कै काका कै बीर ॥

अर्थात्—जबरदस्त लोग रिश्तेदारीको नहीं मानते, न टनसे रिश्तेदारोंको फायदा ही होता है। देखो खुर्रमने अपने चाचा और भाई मिलाकर १८ जनोंको मार डाला।

पीछे रवाना हुआ और राजा गर्जासहजीको बूंदी और बीकानेरके राजाओंके साथ पन्द्रह पन्द्रह हजार सवार देकर आगे रवाना किया। ये सब फोंजें बुरहानपुरमें इकडी हुई।

शाहजहांने आसेरसे हिन्दू मुसलमानोंकी एक संयुक्त सेना देकर राजा गर्जासहर्जाको दौलताबादकी तरफ भेजा। वहाँपर इनकी खान- जहांसे कई लड़ाइयां हुई और उसे (खानजहांको) मालवेकी तरफ भागना पड़ा। वि० सं० १६८७ में काालिजरके पास खानजहाँ राव रतन हाड़ाके बेटे माधवसिंहके हाथसे मारा गया। परन्तु बादशाहने राजा गर्जासहर्जाको इसके पहले ही अपने पास बुला लिया था। इसी वर्ष शाहजहांने बुरहानपुरसे बीजापुरके बादशाह आदिलखांपर सेना भेजी। इसके अग्रभागमें भी राजा गर्जासहर्जीकी सेना थी। अतः शाही सेनाकी विजय हुई। इसके बाद ये जोधपुर चले आए।

वि० सं० १६८९ में वादशाह बुरहानपुरसे पंजाबको गया। राजा गर्जासहजी भी उसके साथ थे। ठाहौरमें पहुँचकर महाराजाने अपने बड़े पुत्र अमर्रासहेंजीको वहाँ बुळवाया और बादशाह शाहजहाँसे

<sup>(</sup>१) वि० सं० १६८९ के दो ळेख फलोधीसे मिळे हैं।इनमें महाराजा गज-सिंहजीका और इनके बड़े महाराज कुमार अमरसिंहजीका उक्लेख है। (जर्नळ बंगाल एशियाटिक सोसाइटी १९१६, पृ० ९७, ९८)

<sup>(</sup>२) कहते हैं कि गजिसहजीको जसवन्तिसहजीकी मातासे वहा प्रेम था। और उसीके कहनेसे गजिसहजीने जसवन्तिसिहजीको अपना उत्तरिधकारी बनाकर उनके बड़े भाई अमरिसहजीको बादशाहसे अलग जागीर और मनसब दिलवा दिया था। अमरिसहजी भी बड़े वीर और मानी थे। इन्होंने दक्षिण बुंदेलखंडकी लड़ाइयोंमें मराठों और कुंदेलोंको कई वार हराया था। इसीसे प्रसन्त होकर बादशाह शाहजहाने इनको तीन हजारी जात और तीन हजार सवारोंका मनसब दिया था। ये शाहजादे शुजाके साथ काबुल भी गये थे।

839

अधि सर जुदा मनसब और साड़े चार लाख रुपये आमदनीकी जागीर दिलवाई। तथा जोधपुरके राज्यका उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र जसवन्तसिंहजीको नियत किया।

वि० सं० १६९३ में महाराज छोटकर जोधपुर पहुँचे।

इनका जन्म वि० सं० १६७० की वैशाख सुदी ७ को हुआ था।

जिस समय राजा गजिसंहजी: बहुत बीमार हुए उस समय बादशाह खुद उनसे मिळनेको आया। गजिसंहजीने उससे और अपने सरदारोंसे जसवन्तिसिंह-जीको अपना उत्तराधिकारी बनानेके िळए कहा। उसीके अनुसार बादशाहने जसवन्तिसिंहजीको चार हजारी जात व तीन हजार सवारोंका मनसब और ख़िलत आदि देकर मारबाइका राज्य दिया, तथा अमरिसंहजीको तीन हजारी जात, तीन हजार सवारोंका मनसब देकर रावकी पदवी दी और उसीके साथ नागोरका परगना जागीरमें दिया।

राव अमरसिंहजीके और वीकानेरवालोंके अक्सर सरहदी मामलोंपर झगड़े होते रहते थे; क्योंकि उस समयतक दोनों प्रदेशोंकी सीमाका निश्चय नहीं हुआ था। एक वार एक ऐसे ही मामलेमें लाखाणिया गाँवमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ। वादशाहके सेनापित (वखशी) सलावतखांने वीकानेरके राजा करणसिंहजीका पक्ष लेकर शाही दरवारमें राव अमरसिंहजीको कुछ ऊँच नीच कहा। इसपर इन्होंने वहींपर उसे कटारसे मार डाला। इसी झमेलेमें खलीतजल्लाखां और अर्जुन गोंडके द्वारा आगरेके किलेके फाटकके पास ही ये मारे गए। वह द्वार अवतक इनके नामका स्मरण दिलाता है। इनकी मृत्युके बाद इनके चांपावत बल्ल्जी और कृंपावत भाऊजी आदि सैनिकोंने युद्धमें प्राण देकर शव ले लिया और हिन्दू धर्मानुसार उसका दाहकर्म किया।

वि० सं० १७०१ की सावन सुदी २ को ये मारे गए थे।

इनके वंशज अमरसिंहोत जोधा कहलाते हैं। इनकी और इनके वंशजोंकी । छतिरयां नागोरमें अवतक मौजुद हैं। इनके पुत्रका नाम रायसिंह था। औरंग-जेवके समय इसने अपनी वीरतासे अच्छा पद पार्या था। इसके पुत्र इन्द्रसिंहसे महाराजा अजीतिसिंहजीने नागोर छीन लिया।

हुए

ਕਾ ਜੁ

ē

वि० सं० १६९४ में राजा गजसिंहजी अपने छोटे पुत्र जसवन्त-सिंहजीके साथ आगरे गए और वि० सं० १६९५ की जेठ सुदी ३ (ई० स० १६३८ की २७ मई) को वहींपर इनका स्वर्गवास हुआ । जमनाके किनारे जिस स्थानपर इनका अन्त्येष्टि संस्कार हुआ था । उस स्थानपर इनकी यादगारमें बनाई हुई छतरी अबतक विद्यमान है। ये वहे वीर, दानी और प्रतापी थे। इसीसे बादशाही दरबारमें भी इनका वड़ा मान था । बादशाहने इन्हें महाराजाकी पदवी दी थी और इनके घोडोंपर बादशाही मुहरका लगाना भी माफ कर दिया था । ये कुछ दिन दक्षिणके सूबेदार भी रहे थे। इन्होंने छोटे बड़े ५२ युद्धोंमें भाग लिया था और १४ कवियोंको लाख पसाव (अर्थात् चौदह लाख र हमये ) दिये थे । इनके साथ हर समय सजे सजाए पाँच हजार वीर राजपूत रहा करते थे। ये अपनी सेनाकी देखमाल खुद ही किया करते थे। दानी ऐसे थे कि करीब करीब जोधपुरका सारा ही खजाना कवियों और वीरोंके पुरस्कारमें व्यय होता था । घोडे और हाथियोंका भी इन्हें बड़ा शौक था और समय समयपर ये अपने मित्रों और अनुयायियों-को भी घोड़े या हाथी भेट या पुरस्कारके रूपमें देते रहते थे। इनके तीन पुत्र थे-अमरसिंहजी, जसवन्तसिंहजी और अचलदासजी।

२२ महाराजा जसवन्तसिंहजी।

ये राजा गजिसहजीके द्वितीय पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १६८३ की माघ वदी ४ (ई० स० ृ१६२७ की ६ जनवरी ) को बुरहानपुरमें हुआ थी । वि० सं० १६९५ में जिस समय ये १३ वर्षके थे इनके पिताका देहान्त हो

<sup>(</sup>१ (किसी किसी ख्यातमें माघ सुदी ४ लिखी है।

239

अधि

सल

हुए

व

Ŧ

गया । इसपर बादशाह शाहजहाँने इनको मारवाङ्का उत्तराधिकारी

बनाया ।

इसके बाद बादशाहने इनका मनसब बढ़ाकर पाँच हजारी जात व पाँच हजार सवारोंका कर दिया था।

वि० सं० १६९५ की आषाढ वदी ७ को इनका राजतिलक हुआ।

जिस समय बादशाह काबुलकी तरफ गया उस समय वह राजा जसवन्तिसिंहजीको भी अपने साथ छे गया और मारवाड़के प्रवन्धके

िछ बादशाही मनसन्नदार कूंपावत राजसिंह जीको नियत कर गया। इन्होंने मारवाड़का प्रवन्ध बड़ी ख़ूबीसे किया । कहते हैं कि इन्होंने

वि० सं० १६९६ में एक प्रेतके कहनेसे राजा जसवन्तासिंहजीके प्राणोंके बदले अपने प्राण दे दिये थे । परन्तु मरते समय अपने वंशवालोंसे प्रतिज्ञा करवा ली थी कि वे आगेसे कभी राज्यका मंत्रित्व स्वीकार न करें। इनकी मृत्युके बाद राज्यके प्रबन्धका भार महेश-दासैजीको सोंपा गया । ये मोटा राजा उदयसिंहजीके पौत्र और रत-लामके संस्थापक रत्नसिंहजीके पिता थे। कुछ समय बाद महाराजा लौटकर जोधपुर आ गए।

वि० सं० १६९९ में ये दाराशिकोहके साथ कन्दाहार भेजे गए। क्योंकि वहाँपर ईरानके बादशाहके आक्रमणका भय था।

वि० सं० १७०२ में वादशाह शाहजहाँने राजा जसवन्तसिंहजीको

<sup>(</sup>१) वि० सं० १६९६ की आषाढ ग्रुक्का २ का इनके समयका एक लेख,

फलोधीसे मिला है। (जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी १९१६, पृ० ९९।) (२) बादशाहने इनको एक हजारी जात और चारसौ सवारोंका मृनसक दिया था।

छः हजारी जात और छः हजार सवारोंका मनसर्वे तथा महाराजाकी पदवी दीं। इसके बाद ये जोधपुर आए।

वि० सं० १७०४ में सवारोंमें एक हजारकी तरकी हुई।

वि० सं० १७०६। में जेसलमरका रावल मनोहरदास मर गया।
यद्यपि वास्तविक हकदार सवलिंसह था तथापि वहाँवालोंने रामक्कद्रको
गई। पर विठा दिया । सवलिंसह शाहजहांके पास रहता था इससे
उसने जसवन्तिंसहजीको उसकी मददके लिए भेजा । इन्होंने भी
जोधपुर पहुँच अपनी सेना सवलिंसहके साथ कर दी । वि० सं०
१,७०७ की कार्तिक कृष्णा ६ को इस सेनाने पोहकरनपर अधिकीर कर लिया और वहाँसे भाटियोंको भगाकर जैसलमेरको जा घेरा ।
रामचन्द्र नगर छोड़ भाग गया और राठोड़ सरदारोंने सवलिंस्को
वहाँका रावल बनाया । इसकी एवजमें उसने महाराजाको पोहकरन
सौंप दिया।

वि० सं० १७१४ में शाहजहाँ बहुत बीमार हो गया और इसीसे छोगोंने उसके मरनेकी झूठी खबर फैला दी। यह खबर सुन दक्षिण, गुजरात और बंगालके स्बोंसे उसके पुत्र अपनी अपनी सेना लेकर बादशाहतपर कब्जा करनेके लिए खाना हुए। जब यह समाचार आगरे पहुँचा तब अपने बड़े पुत्र दाराशिकोहकी सलाहसे बादशाहने उनको रोकनेके लिए सेनाएँ भेजीं।

इनमें जो सेना औरंगज़ेब और मुरादको रोकनेके छिए माछवेकी तरफ़ मेजी गई थी उसमें कासिमखां आदि कई मुसछमान और हिन्दू सरदार थे। बादशाहने महाराजा जसवन्तसिंहजीको सात हजारी जात

<sup>(</sup>१) उस समय पाँच हजारी मनसम्बवालेको सालाना तीस लाख और छह हजारीको करीब चालीस लाख रुपये मिला करते थे।

अधि संख

हुए

औ ब मृ

₹

और सात हज़ार सवारोंका मनसब, माछवाकी सूवेदारी और एक छाख रुपये नकद देकर इस सेनाका सारा भार सोंप दिया। ये छोग आगरेसे चलकर उज्जैन पहुँचे। यहाँपर वि० सं० १७१५ की वैशाख वदी ८ को बिछोचपुर (फतेहाबाद ) के पास औरंगजेब और मुरादकी सम्मिलित सेनाओंसे महाराजा जसवन्तसिंहजीकी सेनाका युद्ध हुआ। परन्तु औरंगजेबने शाही सेनाके मुसलमान सरदारोंको पहले ही अपनी तरफ मिला लिया था। इस लिए उन लोगोंने ऐन मौकेपर धोखा दिया। बादशाही सेनाका अफसर कासिमखां अपनी सेनाको छेकर युद्धसे पछि हट गया। यद्यपि राठोड़ोंने वहुत ही जी तोड़कर युद्ध किया और क़रीब दस हज़ार शत्रुओंको क़यामतके दिनतक कब्रमें आराम करनेको भेज दिया तथापि अन्तमें युद्धकी भयङ्करता देख महाराजाके सरदारोंने इन्हें इच्छा न होनेपर मारवाङ्की तरफ खाना कर दिया और राठोड़ वीर रतनींसहजीको अपना सेनानायक बनाकर शत्रुपर आक्रमण ग्रुरू किया । इनकी वीरतासे औरंगज़ेबकी सेनाका सेना-नायक मुरिशद कुळीखां मारा गया । परन्तु अन्तमें राजा रतनसिंहजी आदि बड़े बड़े सरदारोंके मारे जानेपर राठोड़ सेनाको औरंगजेवका रास्ता छोड़ना पड़ा । विजयी औरंगज़ब आगरेकी तरफ़ रवाना हुआ ।

महाराजा जसवन्तिसंहजी उज्जैनसे चलकर सोजत होते हुए जोध-पुर पहुँचे । जब बादशाहको मुसलमानी सेनाकी करत्त और औरंगजे-बकी विजयका हाल मालूम हुआ तब उसने ५० लाख रुपये मेजकर महाराजा जसवन्तिसंहजीको नवीन सेना एकत्रित करके आगरेकी तरफ आनेको लिखा । महाराजा साहबने जोधपुरका प्रबन्ध अपने मंत्री मुहता के नैनसीको सोंपकर आगरेकी यात्रा की । मार्गमें ये एक मासके करीब अजमेरमें सेनाका प्रबन्ध करनेके लिए ठहर गए और सब प्रबन्ध है जानेपर आगरेके पास दाराशिकोहकी सेनासे जा मिले । घौलपुरके पास फिर औरंगज़ेबकी सेनासे युद्ध हुआ । परन्तु इसमें भी बादशाही सेनाकी हार हुई और रूपनगर( किशनगढ़ )के शासक राजा रूपसिंहजी आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति मारे गए । महाराजा साहब लौटकर जोधपुर चले आए।

औरंगजेवने वि० सं० १७१५ में अपने बुड्ढे पिताको कैदकर देहलीके तस्तपर अधिकार कर लिया।

यद्यपि औरंगजेवने राज्यपर बैठते ही अपने विराधियोंको नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया, तथापि उसकी राठोड़ वीर महाराजा जसवन्तिसहजीसे छेड़छाड़ करनेकी हिम्मत न पड़ी । कुछ दिन बाद उसने आंबेरके मिरज़ राजा जयसिंहजीको भेजकर जसवन्तिसहजीको देहछीमें बुछवाया और अनेक प्रकारसे उनका आदरसत्कार कर उनसे सुछह कर छी ।

इसी समय उसे बंगालकी तरफसे शाहशुजाके चढ़ाई करनेका समाचार मिला। तत्काल ही उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र सुलतान मुह-म्मदको महाराजा जसवन्तिसहजीके साथ उसके मुकाबले पर भेजा और पीलेसे स्वयं भी उधरकी तरफ चला। इलाहाबादसे ३० मील पश्चिम खजवाके पास पहुँच कर शुजाकी और सुलतान मुहम्मदकी सेनाओंका सामना हुआ। महाराजा साहबने शुजाको लिखकर समझा दिया कि आज रातको जिस समय इधर मैं औरंगजेबकी सेना पर आक्रमण कर छूट मार शुरू करूँ उस समय उधरसे तुम भी शाही सेना पर हमला कर देना। उसने भी इस बातको मंजूर कर लिया। इसीके अनुसार वि० सं० १७१५ की माघ वदी ६ को जसवन्त-सिंहजीने पूर्व निश्चयानुसार सुलतान मुहम्मदकी सेनामें छूट मार शुरू कर दी। इससे शाही सेनामें हलचल मच गई और सैनिक

અધિ

सल

हुए

a

Ą

7

239

इधर उधर। माग खड़े हुए । परन्तु भाग्यके फेरसे शुजाने समय पर हमला न कर मौका खो दिया । जसवन्तर्सिहजीने बहुत देरतक उसकी राह देखी । परन्तु जब उसे आता न देखा तब वे मारवाड़की तर्फ चल दिये ।

दूसरे दिन औरंगजेबने अपनी बिखरी हुई सेनाको भिर एकत्रित कर शुजा पर आक्रमण किया । शुजाको हारकर बंगालकी तरफ मागना पड़ा । यह घटना वि० सं० १७१६ में हुई थी।

इसके बाद औरंगजेबने आगरे पहुँच कर स्वर्गवासी राव अमरिसह-जीके पुत्र रायिसहजीको मारवाइका अधिकारी बनानेका इरादा किया और मुह्नपद अमीनखांको दस हजार सवार देकर मारवाइ पर अधि-कार करनेको भेजा। इसी बीच सेना इकडी कर दाराशिकोह सिंधसे अजमरकी तरफ आया और उसने जसवन्तिसहजीसे सहायता चाही। ये भी अपनी सेना सजाकर उसकी सहायताको तैयार हो गए। यह देख औरंगजेब बबराया। परन्तु उसने राजा जयसिंहजीके द्वारा इनको गुजरातकी स्वेदारी और बड़ा मनसब आदि देनेका बादा कर दारा-शिकोहका पक्ष छोड़नेके छिए कहळवाया। इसपर इन्होंने दाराशिकोहको सहायता देनेसे इनकार कर दिया। इससे उसको औरंगजेबसे हारकर गुजरातकी तरफ भागना पड़ा। यह युद्ध अजमेरके पास हुआ था। इसके बाद औरंगजेबने महाराजा जसवन्तिसंहजीको दवारी सात दजा-

इसके बाद औरंगजेबने महाराजा जसवन्तिसहजीको दुवारौ सात हजा-री जात और सात हजार सवारोंका मनसब देकर अहमदाबादका सूबेदार बनाया। महाराजा साहबने भी वहाँ जाकर अपना दखल जमा लिया। इसके

<sup>(</sup>१) यह मनसब इनको पहले ही बादशाह शाहजहांने दिया था। यह सूबेदारी वि॰ सं॰ १७१६ में मिली। इसी वर्ष अहमदाबाद जाते हुए मार्गमें रोहीके रावकी कन्यासे आपका विवाह हुआ था।

करीब एक वर्ष वाद इनको गुजरातसे हटाकर अजमेरकी स्बेदारी दी गई। वि० सं० १७१९ में इन्हें दक्षिणके स्बेदार शाइस्ताखाँकी सहा-यताके लिए भेजा गया। उस समय वहाँ पर शिवाजीने मुसलमानोंको बहुत ही हैरान कर क्ला था। जसवन्तसिंह्यजीके वहाँ पहुँचनेपर उनके और शाइस्ताखाँके बीच झगड़ा हो गया। इन्होंने भी हिन्दू प्रजाको मुसलमानोंके अत्याचारसे बचानेके लिए उद्यत हुए शिवाजीको गुतरूपसे सहायता करनी शुरू की।

इस प्रकार जसवन्तिसहजीकी तरफ़से निश्चिन्त होकर शिवाजीने एक रा-तको शाइस्ताखाँपर आक्रमण किया । भाग्यवश वह तो जखमी होकर -भाग निकला और उसका पुत्र अबुलफ़तह मारा गया। बादशाह शाइस्ताखाँ-की इस गफ़लतसे बहुत अप्रसन्त हुआ। परन्तु उसने सारा दोष महाराजा जसवन्तिसिहजीपर डाल दिया। इसपर बादशाहने उनको दक्षिणसे वापिस बुला लिया।

तीन चार वर्ष बाद वि० सं० १७२ १ में शाहजादे मोअज्ञमके साथ फिर ये दक्षिणकी तरफ भेजे गए। इन्होंने वहाँपर शिवाजीके और शाहजादे मोअज्ञमके बीच सुलह करवा दी।

कुछ समय बाद बादशाहने मोअज्जमके स्थानपर महाबतखाँको दक्षि-णका सूबेदार बनाकर भेजा । इसपर जसवन्तर्सिहजी छोटकर मारवाइकी तरफ चले आए ।

जिस समय जसवन्तिसहजी दक्षिणकी तरफ खाना हुए थे उस समय राज्यका भार अपने एकमात्र पुत्र पृथ्वीसिंहजीको सौंप गए थे। इनका जन्म वि० सं० १७१०की आषाढ़ सुदी ५ (ई० स० १६५२ की ३० जून) को हुआ था। अधि सल

230

व Ą

हुए

पीछिसे औरंगज़ेबने उन्हें अपने पास बुलवाया और जब वे दरबारमें पहुँचे तब उनके दोनों हाथ पकड़कर कहा कि कहो अब तुम क्या कर सकते हो । इसपर राठोङ्कुमारने बिना घबराए ही तत्काल उत्तर दिया कि जब बादशाह किसी छोटेसे छोटे पुरुषका एक हाथ भी पकड़ लेता है तब उसके सब मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं; फिर जब आपने मेरे दोनों हाथ पकड़े हैं तब क्यों मेरे सब मनोरथ पूरे नहीं होंगे ? यह सुन बादशाहने अपनी प्रसन्नता प्रकट करते हुए राजकुमारको सिरोपाव इनायत किया। कहते हैं कि उसमें एक प्रकारका विष लगा हुआ था और उसके पहनते ही वह विष राजकुमारके रारीरमें प्रवेश कर गया। कुछ ही समय वाद वे बीमार हो वि० सं० १७२४ की ज्येष्ट वदी ११ (ई० स० १६६७ की १९ मई) को इस लोकसे चल वैसे। जब यह समाचार महाराजा जसवन्तसिंहजीको मिला तव वे वहुत ही हताश और दु:खित हुए।

वि० सं० १७२८ में महाराजा जसवन्तसिंहजी फिर गुजरातके सूबेदार बनाए गए। ये तीन वर्ष तक वहाँ रहकर शासनका प्रबन्ध करते रहे । इसके बाद ये काबुलके सूबेदारको सहायताके लिए खैबर-वाटींके जमरूदके थाने पर भेजे गए । वहाँपर इन्होंने पठानोंको हराकर उनके उपद्रवको शान्त कर दिया। अन्तमें बादशाहने इन्हें जमरूदका स्वेदार बना दिया। यह स्थान हिन्दुस्तान और काबुलकी सीमाके पास है। उस समय यूसुफर्ज्ई कौमके उपद्रवसे उधरसे आवा-

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें पृथ्वीसिंहजीका चेचककी बीमारीसे मरना लिखा है। वि॰ सं॰ १७१५ की वैशाख सुदी ५ का महाराज जसवन्तसिंहजीके समयका एक लेख फलोधीसे मिला है। इसमें महाराज कुमार पृथ्वीसिंहजीका भी नाम लिखा है। ( जर्नल वंगाल एशियाटिक सोसाइटी १९१६, पृ० १०० )

गमनका मार्ग ही बंद हो गया था । परन्तु जसवन्तर्सिहजीने पठानोंकी उस उपद्रवी जातिको दवाकर उधरका मार्ग साफ कर दिया ।

महाराजा साहब करीब पाँच वर्ष काबुलमें रहे और समय समयपर पठानोंको वीरताके ऐसे हाथ दिखाए कि वे इनके नामसे काँपने लगे।

जसवंतिसहजीके द्वितीय पुत्रका नाम जगतिसह था । ये भी अपने पिताके जीतेजी ही स्वर्गको सिधार गए थे । इसके बाद वि० सं० १७३५ की पौष वदी१० (ई०स० १६७८ की ७ दिसंबर)को जम- इदमें महाराजाका भी ५२ वर्षकी अवस्थामें स्वर्गवास हो गया।

ये बड़े प्रतापी, मानी और वीर थे। इनके प्रतापके आगे बादशाहकों भी नीचा देखना पड़ता था। औरंगजेब हिन्दुओंसे बहुत बुरा बर्ताय रखता था। इसीसे ये दिलमें उससे नाराज रहते थे और समय समय पर छेड़ छाड़ कर उसका मान मर्दन किया करते थे। यद्यपि वह भी हृदयमें इनसे पूर्ण देख रखता था तथापि प्रकट तौर पर हमेशा ही इन्हें प्रसन्न रखनेकी चेष्टा करता था। हाँ, जहाँ तक होता वह इन्हें अपने देशसे दूर ही रखनेकी चेष्टा करता। इसीसे उसने मौका पाकर इन्हें सुदूर काबुलकी तरफ भेज दिया था। इन्होंने करीब ४१ वर्षके राज्य मुदूर काबुलकी तरफ भेज दिया था। इन्होंने करीब ४१ वर्षके राज्य कीरंगजेबके जमानेका पिछला जीवन दावपेच और वीरतासे पूर्ण रहाँ। आश्चर्यकी बात तो यह है कि इस प्रकारका जीवन व्यतीत करने पर भी आपको विद्या और वैराग्यसे भी पूर्ण प्रेम था। इनके बनाए हुए

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि उसी समय महाराजाने काबुलसे अनारोंके कुछ पेड़ । जोधपुर भेजे थे। इसीसे यहाँके अनार अबतक प्रसिद्ध होते हैं।

<sup>(</sup>२)दक्षिणमें औरंगाबादके पास इनका बसाया जसवन्तपुरा गाँव अवतकः मौजूद है।

### मिस्तिके प्राचीन राजवंशा।

भाषाभूषण, आनन्दविलास, अनुभवप्रकाश, अपरोक्षसिद्धान्त, सिद्धान्त-बोध और सिद्धान्तसारै आदि प्रन्थ इस वातके प्रमाण हैं।

महाराजा जसवन्तसिंहजींके स्वर्गवासकी खबर सुनते ही औरंगजेबने मारवाइको निस्सहाय समझ छिया और सजवन्तसिंहजींके साथके वैरका प्रतिशोध करनेका इरादा किया। उस समय मारवाइके वड़े बड़े सरदार काबुछकी तरफ थे। इसछिए बादशाहने मौका देख एक बड़ी फौज मारवाइ पर कब्जा करनेके छिए भेज दी और पीछेसे खुद भी अजमेरकी तरफ खाना हुआ। जब यह समाचार जमरूदमें पहुँचा तब राठोड़ सरदार बादशाहसे विना आज्ञा छिए ही वहाँसे खाना हो गए और अटक नदी परके मुसछमान रक्षकको हराकर छाहौर पहुँच गए। यहाँपर जसवन्तिंसहजीकी मृत्युके करीब तीन मास बाद उनकी दो रानियों जादमजी और नरूकीजींके गर्भसे वि० सं० १७३५ की चैत्र कृष्णा ४ (ई० स० १६७९ की १ मार्च) को दो कुमार पैदा हुए। उनका नाम क्रमशः अजीतिंसहजी और दछ-थंबनजी रक्खा गया।

इसी बीच जोधपुर, सिवाना आदि नगरों पर बादशाहका अधिकार हो गया। इसपर औरंगजैबने राव अमर्शसहजीके पौत्र इन्द्रसिंहको राजा-का खिताब देकर मारवाङ्का अधिकारी बना दिया। उसने भी इसकी एवज़में ३६ छाख रुपये भेट करनेका वादा किया।

राठोड़ सरदार लाहौरमें कुछ दिन ठहर दिछी पहुँचे । यह समा-चार पाकर बादशाह खुद भी दिछीमें आया और उसने बालक महा-

<sup>(</sup>१) पिछले पाँचों प्रन्थोंमेंसे सिद्धान्तबोध नामक ग्रंथ तो गद्यपद्यमय है और बाकीके चारों केवल पद्यमय हैं। ये पाँचों ग्रन्थ वेदान्तपंचकके नामसे हमने जोधपुर राज्यकी तरफसे प्रकाशित करवाए हैं।

राजा अजीतासिंहजी और उनके सरदारोंपर कड़ा पहरा बिठा दिया।

राठोड़ बीर दुर्गादास आदिने सलाह कर खीची मुकुन्ददास और
गोविन्ददासको सँपरेके रूपमें मय दोनों बालकोंके मुसलमानोंके घेरेसे बाहर
भेज दिया। उसी अवसरमें मेड़ितया सरदार विजयचन्दकी माता करमता
भी तीर्थयात्रा करती हुई देहलीकी तरफ आ निकली थी। उसीके साथ
मुकुन्ददासजी आदि मारवाड़की तरफ खाना हो गए। मार्गमें दल्ल्यंबनजीका तो स्वर्गवास होगया; परन्तु अजीतिसिंहजी सही सलामत बहुँदे पहुँचे और वहाँसे उन्हें लेकर मुकुन्ददासजी सीरोहीकी तरफ चले

नका भार सौंपा गया । यह सीरोहीके कालिन्द्री गाँवका रहनेवाला थी। जब इस बातकी खबर बादशाहके कान तक पहुँची तब उसने वि० सं० १७३६ की सावन वदी २ को राठोड़ सरदारोंके डेरेपर आक्र-मण करनेके लिए सेना भेजी।

गए। यहाँपर महाराजा जसवन्तसिंहजीकी रानी देवड़ीजीकी सलाहसे पुरोहित जयदेव नामक पुष्करणे ब्राह्मणकी स्त्रीको उनके लालन पाल-

जसवन्तिसहजीकी दोनों रानियाँ तो सतीत्व रक्षांके खयालसे स्वयं ही पितका अनुसरण कर गई और सरदार लोग युद्धके लिए तैयार हो गए। आही सेनाके पहुँचनेपर भीषण युद्ध हुआ।

भाटी रघुनाथ, राठौड़ महेरादास और जोघा रणछोड़दास आदि बहुत से सरदार तो वीरगतिको प्राप्त हुए और राठोड़ दुर्गादास आदि कुछ योद्धा शाही सेनाके साथ छड़ते भिड़ते बचकर निकल गए । यह घटना वि० सं० १७३६ की सावन वदी ३ के दिन हुई थी।

देहलीके कोतवालने बादशाहको प्रसन्न करनेके लिए एक बनावटी

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें खिखा है कि कुछ दिनके लिए अजीतसिंहजी मेवाइके कैठवे गाँवमें भी रहे थे।

239

अधि

सल

हुए

ਕ Į

### मरितक प्राचान राजवशं।

बालकको लाकर महाराजा अजीतसिंहजीके नामसे दरवारमें हाजिर किया। औरंगजेवने भी उसे मुसलमान बनाकर उसका नाम मुहम्मदी राजा रख दिया।

### २३ महाराजा अजीतसिंहजी ।

ये महाराजा जसवन्तर्सिंहजीके पुत्र थे।

पहुंछे छिखा जा चुका है कि राठोड़ दुर्गादास आदिने मिलकर इन्हें खीची मुकुन्ददासजीके साथ सीरोहींके पहाड़ोंकी तरफ भेज दिया था और जोधपुरपर बादशाहका अधिकार हो गया था।

जब दुर्गादास आदि कुछ बचे हुए सरदार जोधपुर पहुँचे तब उन्होंने मिलकर मुसलमानों पर अक्रमण करना प्रारम्भ कर दिया। जहाँ तक होता ये लीग बादशाही चौकियोंपर रातके समय हमला कर उनके धन जनकी हानि किया करते । कुछ दिन बाद मौका पाकर उन्होंने मेड़ते और सिवानेके थानेदारोंको मार डाला । वि० सं० १७३६ की भादों वदी ११ को मेड़तिया, चांपावत और ऊदावत सरदारोंने अजमे-रके सूबेदार तहब्बुरखां पर हमला किया । पुष्करमें दोनोंके बीच भीषण युद्ध हुआ । तहव्बुरखां खेत छोड़ भाग गया । इसपर राठोड़ोंने अज-मेरको छुट लिया।

पहले लिखा जा चुका है कि वि० सं० १७३६ की भादों सुदी ७ को इन्द्रसिंहजीने बादशाहको ३६ लाख रुपया नजराना देनेका बादा कर जोधपुरके किलेपर अधिकार कर लिया । इसपर चांपावत सानेग और राठोंड़ दुर्गादास आदि मिलकर समय और सहायताकी प्रतीक्षामें मेवाङ्की तरफ चले गए। वहाँपर महागुणा राजसिंहजीने इनका बड़ा 🔭

आदर सत्कार किया। कुछ समय बाद औरंगजेबको मराठोंके उपद्रवको दबानेमें छगा

हुआ देख राठोड़ोंने जालोरपर अधिकार कर लिया और वहाँसे मुस-लमानोको मार भगाया । महाराणाने भी इस कार्यमें इनको पूरी सहा-यता दी । यह खबर पाकर वि० सं० १७३६ में बादशाह अजमेर आया और उसने अपने तीसरे पुत्र अकबरको एक बड़ी सेना देकर मेवाङ्की तरफ भेजा । महाराणा राजसिंहजी उदयपुर खाली कर पहा-ड्रोंमें चले गए । जैसे ही यह समाचार मारवाड़में पहुँचा वैसे ही राठोड़ोंकी २५ हजार सेना राणाजीकी सहायताको जा उपस्थित हुई और उसने शाहजादे अकवरकी फौजपर हमला कर उसकी रसद छूट ली। इसी प्रकार अनेक लड़ाइयाँ हुई। अन्तमें शाहजादे अकबरने मारवाड़पर चढ़ाई की। राठोड़ोंने भी पहाड़ोंका आश्रय लेकर शाही सेनापर आक्रमण करना और समय समयपर उसकी रसद आदि छ्टना आरम्भ किया। परन्तु इस प्रकार पूरी सफलता न होती देख राठोड़ वीर दुर्गादासने एक नई चाल चली । उन्हैंने शाहजादे अकवरको बादशाह बना देनेका छालच देकर अपनी तरफ मिला लियों और राठोड़ों और मुसलमानोंकी एक लाख सम्मिलित सेना लेकर औरंगजेवपर चढ़ाई करें दी। बादशाह उस समय अजमेरमें था

<sup>(</sup>१) औरंगजेवने मेवाइ और मारवाइपर पूरा पूरा दवाव डालनेके लिए अपने बड़े लड़के मोअज्ञमको दक्खनसे और मँझले लड़के आजमको बंगालसे बुला लिया था। कहते हैं कि पहले दुर्गादास आदिने मिलकर मोअज्ञमको शीघ्र ही बादशाहत दिलवा देनेकी लालच देकर अपनी तरफ करना चाहा। परन्तु उसकी माने जो उसके साथ थी उसे समझाकर इस बातको मान लेनेसे रोक दिया।

<sup>(</sup>२) इसके पहले अकबरने एक खास परवाना महाराजा अजीतसिंहजीके नाम लिख कर भेजा था। उसमें उनको उनके पिताकी मानमर्यादाके साथ साथ मारवाइका राज्य देनेकी प्रतिज्ञा की थी और साथ ही मंदिरों वगैरहके वे रोक टोक बनानेकी आज्ञा और उनकी हर एक इच्छाकी पूर्ति करनेकी प्रतिज्ञा भी थी। तथा इन सब बातोंकी एवज्में उनको शीघ्र ही सेनासहित आकर युद्धमें मदद करनेके लिए लिखा था।

अधि सह

839

और उसके पास मुराकिलमें दस हज़ारके क़रीब सैनिक थे। जब उसको अपने पुत्रकी करतूतका पता लगा तब वह बहुत घबराया और उसने अपने ज्येष्टपुत्र मौअज़मको शीघ्र ही अजमेर आनेके लिए लिखा।

मौअज्ञम उस समय अपनी सेनाके साथ उदयपुरके पास ही ठहरा हुआ था । जैसे ही उसको पिताका आज्ञापत्र मिला वैसे ही शीव्रातिशीव्र चलकर वह अजमेर पहुँच गया ।

उस समय शाहजादे अकवरकी और राठोड़ोंकी सेना अजमेरसे दो कोसके फासलेपर पड़ी थी। औरंगजेबने लोभद्वारा शाहजादे के यवन सेनापितयोंको फोड़कर अपनी तरफ़ कर लिया और खयं शाहजादे अकवर-को भी एक पत्र लिख भेजा। उसमें उसने साम दान भेद दण्डकी बातें लिखकर उसे अपने पास लौट आनेको लिखा था। परन्तु सपूत वापके सपूत बेटेने उसे उसीके पूर्वकृत कर्मोंको याद दिलाकर रूखा जवाब दे दिया। अकवरके उत्तरका एक वाक्य यहाँपर दिया जाता है:—

"वास्तवमें इस मार्गके गुरु और आचार्य तो हजरत ही हैं। फिर जो मार्ग आपने निकाला है वह कुमार्ग किस तरह हो सकता है?"

यह उत्तर पाकर कूटनीतिचतुर बादशाहने एक नई चाल चली। उसने एक पत्र अकबरके नाम इस आशयका लिखा:—

" तुम्हारी चतुराईसे हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमने हमारी आज्ञाके अनु-सार अच्छी चाल चली है। देखो राठोड़ोंको घोका देकर फ़ौजके अगाड़ीके हिस्सेमें रखना ताकि युद्धके समय हमारी फ़ौज आगेसे और तुम्हारी फ़ौज पीछेसे हमला कर उन्हें आसानीसे नष्ट कर सके। खबरदार उनको इस चालका पता न लगने देना।"

जिस पुरुषके साथ यह पत्र भेजा गया था उसको पहलेसे ही समझा ादया गया था कि यह पत्र शाहजादेको न देकर राठोड़ सरदारोंके हाथ

हुए

ब मृ दे देना । इस चतुर आदमीने भी बादशाहकी आज्ञाका पूर्णतया पालन किया । जब यह पत्र राजपूत सरदारोंके हाथ लगा तब उनका विश्वास एक वार ही शाहजादे अकबरपरसे उठ गया और वे उसे छोड़कर अलग हट गये ।

यह देख अकबर अपने बालबचोंको दुर्गादासजीको सौंपकर उन्हींकी मलाहसे दक्षिणकी तरफ भाग निकली । दुर्गादासने भी पाँच सौ सवार लेकर उसका साथ दिया । यद्यपि इनको पकड़नेके लिये मोअज़मने इनका पीला किया तथापि ये लोग राजपीपलाकी तरफ होते हुए पहाड़ीमार्गसे लत्रपति शिवाजीके पुत्र शंभाजीके पास पहुँच गएँ ।

<sup>(</sup>१) बादशाहने इसी बीच राव इन्द्रसिंह, राठोड़ रामसिंह, आदिको शा-हजादे मोअज़मके साथ दुर्गादास आदिपर हमला करनेको भेजा । परन्तु राठो-होने जालोरके पास पहुँच इनकी रसद आदि छीन ली। इससे कुद्ध होकर बादशा-हने इन्द्रसिंहजीसे जोधपुर और रामसिंहसे जालोर वापिस छीन लिया।

<sup>(</sup>२) अकवरका इरादा जहाँ तक हो शीघ भागकर औरंगजेवके राज्यसे निकल जाने और ईरानकी सीमामें पहुँच जानेका था। परन्तु दुर्गादासने सोचा कि ईरानकी सरहद मारवाइसे बहुत दूर है। बीचमें ३०० कोस तक—अर्थात् सिंध और विश्वचिस्तान तक—औरंगजेवका राज्य है। अतः इसको छिपकर पार करना कठिन है और यदि वह रास्ता लिया भी जाय तो भी इससे बादशाहका कुछ नुक-सान न होगा। वह बराबर मारवाइपर अधिकार करनेकी कोशिश करता रहेगा। परन्तु यदि शाहजादेको दक्षिणमें मराठोंके पास पहुँचा दिया जाय तो वे उत्साहित हो कर बादशाहका और भी जोर शोरसे सामना करनेको तैयार हो जाँयगे। इससे औरंगजेवको लाचार हो कर अपना सारा वल उधर लगाना पहेगा। सम्भवतः इस तरह मारवाइका पीछा छूट जायगा। इसके बाद उन्होंने सरदारोंसे बात चीत की। जब यह सलाह सब सरदारोंको पसंद आ गई तब दुर्गादासने शाहजादेसे कहा कि ईरानका जो रास्ता सिधकी तरफसे जाता है वह मार्गमें मैदान ही मैदान होनेसे निष्कण्टक नहीं है। इससे दक्षिणका रास्ता पहाड़ोंसे पूर्ण है और दूसरा मराठे बादशाहसे वागी हो रहे हैं। यह सन अकवरने इस बातको मंजूर कर लिया

इसी बीच शीशोदियों और राठोड़ोंने बादशाही सैनिकोंपर सम समयपर आक्रमण करना प्रारम्भ कर मारवाड़के सोजत आदि स्थानोंड़ चौिकयोंको छट छिया था। इसके बाद इन सब राजपूत वीरोंने, मिलक मुसलमानी तरीकेसे ही अपना बदला चुकाना शुरू किया। अर्थात जहाँतक हो सका मालवा और गुजरात तक हमले कर मसजिदों और मुसलमानी इमारतोंको नष्टश्रष्ट करना, कुरानकी पुस्तकोंको जलाना और मुसलमानोंको हरतरहसे तंग करना आरम्भ किया।

इधर तो यह घटनाएँ हो रही थीं और उधर शाहजादे अकवरके पहुँचनेसे पहलेके स्वाधीनताप्रेमी मराठोंने और भी उद्दण्डता धारण कर ली। यह
देख वि० सं० १७३८में बादशाहने इन्द्रसिंहजीसे जोधपुर लेकर उन्हें
वापिस नागौर भेज दिया। इसपर भी जब वहाँका प्रबन्ध ठीक न हो सका तब
उसी वर्ष उसने राणा जयसिंहजीसे संधि कर ली। उसमें उनको मेवाइका
राज्य देनेके साथ साथ यह भी प्रतिज्ञा की गई थी कि महाराज अजीतसिंहजीको जब वे बालिग हो जाँयगे मारवाइका राज्य लौटा दिया जायगा।
इस प्रकार किसी तरह इधरसे पीछा छुड़ा कर बादशाह दक्षिणकी तरफ
रवाना हुआ।

औरंगजेवने राठोड़ोंको शान्त करनेके लिए महाराजा जसवन्तसिंहजीके वनावटी पुत्र मुहम्मदीराजको मारवाड़का अधिकारी बनानेका इरादा कर उसे देहलींसे बुलवाया था । परन्तु झगड़ेके तूल पकड़ लेनेके कारण उसे ऐसा करनेकी हिम्मत न पड़ी । वि० सं० १७४५ में मुहम्मदीराज बीजापुरमें इस आसार संसारसे कूच कर गया और वह बखेड़ा ही तूप हो गया ।

<sup>(</sup>१) यहाँकी बादशाही सेना किशनगढ़नरेश मानसिंहजीके अधिकारमें थी।

औरंगजेवके दक्षिणकी तरफ जानेके बाद वजीर असदखँनि राठोड़ोंसे जा भीमसिंहजीकी मारफत सुल्ह करनी चाही। परन्तु इसी बीच चां-बाबत सरदार सोनग ऐतकादखाँके साथके युद्धमें मारा गया। यह देख बजीरने सुलहका प्रस्ताव वापिस लेलिया।

वि० सं० १७४२ में राठोड़ोंने सिवानेके किलेको घर लिया। कुछ ही समयमें इस किलेका किलेदार पुरदिलखाँ मेवाती मारा गया।

वि० सं० १७४४ में मारवाड़के सरदारोंने चांपावत उदयसिंहको अपना मुखिया बनाकर खीची मुकुन्ददासके पास भेजा और अपने अज्ञात महाराजाके दर्शन करवानेका कहलाया। यद्यपि दुर्गादासके उस समय दक्षि- एकी तरफ होनेके कारण उसने बहुत कुछ टालटूल की तथापि अन्तमें सरदारोंके आग्रहसे लाचार होकर उसे अजीतिसहजीको प्रकट करना यड़ा। इसके वाद सरदारोंने अपने असली अधिकारीको पाकर दुगुने जोरसे मुसलमानी चौकियोंपर हमला ग्रुरू किया। यह देख जोधपुरके प्रवन्यकर्ता इनायतलाँने राठोड़ सरदारोंको सिवानेका परगना और राह-दारीका चौथा हिस्सा सौंप दिया।

जिस समय शाहजादा अकबर ईरानकी तरफ चला गया उस समय पूर्गादासजी भी दक्षिणसे चलकर हिसार, मालपुर आदि बादशाही इला-बोंको छटते हुए मारवाड़में चले आए और कुछ दिन अपने घर रहकर वि० सं० १७४५ में फिर महाराजकी सेवामें आ उपस्थित हुए।

इसी वर्ष अजमेरके सूवेदारने झूठा वादा करके महाराजको सिवानेसे बुछाया और पीछेसे सेना भेज सिवाना छे छिया। इसपर अजीत-

<sup>(</sup>१) इसपर राठोड़ोंने मेवाइके पुरमांडल आदि स्थानों और मारवाइके अनेक प्रदेशोंपर फिर जोर शोरसे आक्रमण ग्रुह्न किया।

839

अधि

सल

हुए

ਕ

Ą

7

सिंहजी तो उदयपुरके दक्षिणवाळे छप्पनके पहाड़ों में चले गए (राणा जयसिंहजीने वहां पर इनका बड़ाँआदर सत्कार किया) और राठोड़ोंने सिंधसे ले कर अजमेर तक छट ग्रुख्त कर दी । इसपर फिर अजमेरके स्वेदारने बादशाहसे छिपाकर राठोड़ोंको चौथ आदि देनेका बादा कर लिया।

उदयपुरके महाराणा जयसिंहजीके दो विवाह हुए थे । यद्यपि हाड़ी रानीका पुत्र अमरिंसह ( द्वितीय ) बड़ा होनेके कारण राज्यका वास्तिविक हकदार था तथापि राणाजीकी क्रपा दूसरी रानी पर अधिक होनेसे वे उसके पुत्र उम्मेदिसिंहको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे। जब यह समाचार राजकुमार अमरिंसहको मिला तब उसने वि० सं० १७४९ में बूंदीसे सहायता प्राप्त कर बगावत कर दी। इसपर राणाजीने अजीतिसिंहजीसे सहायता माँगी। उन्होंने भी शीव्र ही राठोड़ वीर दुर्गादासकी अध्यक्षतामें तीस हजार सेना राणाजीकी सहायतार्थ भेज दी। दुर्गादासजीने वहाँ पहुँच पिता पुत्रके बीच सुलह करवा दी।

वि० सं० १७५३ में फिर महाराणा और उनके पुत्रके बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इसपर महाराजा अजीतिसहजी खुद मेवाड़ गए और फिर पिता पुत्रके बीच शान्ति हो गई। इससे प्रसन्न होकर नहाराणाजीने अपने माई गजिसहजीकी पुत्रीका विवाह अजीतिसिंहजीके साथ कर दिया।

वि० सं० १७५४ में औरंगजेवने अहमदाबादके सुबेदार राजाअत-खाँकी मार्फत दुर्गादासजीको शाहजादे अकवरके पुत्र बुलन्दअखतर भ आदिको सौंपनेके लिये कहलवाया । बहुत कहासुनीके बाद दुर्गादासजी उनको लेकर स्वयं बादशाहके पास पहुँचे । बादशाहने इसकी एवजमें दुर्गादासजीको एक लाख रुपये नकद, मेड़ता और जैतारणके परगने, तीन हजारी जात व दो हजार सवारोंका मनसव दिया । इसी प्रकार दुर्गादासजीके अन्य साथियोंको भी जागीरें आदि मिलीं । राठोड़ मुकुन्ददासजीको बादशाहने पालीकी जागीर, ६ सौ जात और तीन सौ सवारोंका मनसव दिया । स्वयं महाराजा अजीतिसहजीको भी दुर्गादासके कहनेसे बादशाहने जौलोरकी जागीर, डेढ़हजारी जात और पाँच सौ सवारोंका मनसब दिया ।

वि० सं० १७५९ में दुर्गादासजीको बादशाहने पाटनकी फीजदारी-पर भेजा ।

कुछ दिन बाद शाहजादे आजमके कहनेसे अहमदाबादके सूबेदारने इनपर सेना भेजी। परन्तु इसकी खबर इनको पहले ही लग गई थी, इससे ये तो निकल गए। परन्तु इनके दो पुत्र वहाँपर मारे गए। यह घटना वि० सं० १७६२ में हुई थी। इसके बाद बादशाहने इनके पास तसल्छीका फरमान भेजा था।

वि० सं० १७६२ में वादशाहके इशारेसे नागोरके राव इन्द्रसिंह-जीके पुत्र मुहकमिसहने जाछोरपर चढ़ाई कर चाछाकीसे वहाँके किछे-

<sup>(</sup>१) जालोर उस समय मोजाहिद्खाँके अधिकारमें था। अतः बादशाहने उसकी एवजमें उसे पालनपुरका इलाका दे दिया। उसीके वंशज इस समय तक वहाँके नवाब हैं।

<sup>(</sup>२) ख्यातोंमें लिखा है कि कुछ समय बाद इन्द्रसिंहजीके पुत्र मोहकम-सिंहने कुछ सरदारोंसे मिलावट कर जालोरपर आक्रमण किया । एक बार तो उसने जालोरपर अधिकार कर लिया । परन्तु शीघ्र ही अजीतसिंहजीने वहाँपर दुवारा कब्जा कर लिया । यह घटना वि० सं० १७६२ में हुई थी । उस समय मोहकमसिंह मेड़तेमें बादशाही थानेदार था ।

~

अधि सल

हुए

वा म्य पर अधिकार कर लिया। परन्तु कुछ दिन बाद ही महाराजा अजीतसिंहजीने जालोरपर प्रत्याक्रमण किया । मुहक्रमसिंह हारकर मेड़तेकी तरफ भाग गया। महाराजाने उसका पीछा किया। परन्तु जोधपुरके बादशाही फौजदार जाफरबेगने महाराजाको समझा बुझाकर रोक लिया।

वि० सं० १७६३ की फाल्गुण कृष्ण १४ (ई० स० १७०७ की ३ मार्च) को दक्षिणमें औरंगजेवका देहान्त हो गया। यह खबर सुनते ही महाराजा अजीतिसिंहजीने सूराचन्दसे रवाना होकर जोधपुर-पर हमळा किया और वहाँके सेनानायक निजामकुळीखाँको भगा कर वि० सं० १७६३ की चैत्र वदी ५ (ई० स० १७०७ की २३ मार्च) को नगरपर अविकार कर छिया।

इस प्रकार महाराजा जसवन्तिसंहजीकी मृत्युके २९ वर्ष बाद ये जोधपुरकी गद्दीपर बैठे । इसके बाद महाराजने अपने सहायकोंको जागीरें और विरोधियोंको दण्ड दे कर अपना फर्ज अदा किया।

महाराजा अजीतिसहजीने औरंगजेबके सबबसे बड़ी बड़ी तकलीफें उठाई थीं, । इसीसे ये मुसलमानोंके अत्याचारोंको दबानेके लिये तैयार हुए । इन्होंने जोधपुरपर अधिकार करते ही मसजिदों और मकबरोंको तोड़ फोड़कर मुल्लाओंको अजां देनेकी मनाई कर दी । जब यह समा-चार औरंगजेबके उत्तराधिकारी बादशाह बहादुरशाहको मिला तब उसने जोधपुर और आंबेरेंपर जब्ती भेज दी और स्वयं भी अजमेरकी तरफ

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि महाराजा अजीतसिंहजीके जोधपुरपर अधि-कार करनेके बाद कुछ सरदारोंने मिलकर बनावटी दल्थं मनजीके नामसे देशमें बखेडा ग्रुरू किया। परन्तु अन्तमें उन्हें विफल मनोरथ होना पड़ा। यह घटना वि० सं० १७६६ की है।

<sup>(</sup>२) आंबेरके राजा जयासिंहजीने आजमको दिल्लीके तस्तपर अधिकार करनेकी चेष्टामें मदद दी थी, इसीसे बहादुरशाह उनसे अप्रसन हो गया था।

बाना हुआ। वि० सं० १७६४ में महाराजाओंका सत्त्व उनके देशों-ब्यपुरमहाराजा जयसिंहजी दोनों पीपाजो अहदनामा हुआ उसकी एक शर्त बद्शाहने झगड़ा शान्त करनेके इरादेरं ये लोग दिल्ही नहीं बुलाए जाँयगे। किया। इसी वर्ष जोधपुरकी सेनाने गावकी तरफ रवाना हुआ। समय एकवार उनके राज्यपर अधिकार महाराजाने कृष्णगढ़पर चढ़ाई की

वि० सं० १७६५ की चैत्र सुदी असूल किया। राठोड़वीर दुर्गादासको मनसब देना च दिया कि जब तक मेरे स्वामीको मनसः राठोड़ करणसिंह और जूंझारसिंह हूँगा । इसपर बादशाहने अजीतसिंहको परगने देने चाहे । परन्तु महाराजने बसीयर नया ही बादशाह बैठा था।

मुहकमसिंह जोधपुर प्रातिकी अ-💃 इनके लेनेसे इनकार कर दिया ।

इसके बाद दोनों महाराजा बादशाहर्वेकाया करता था। जब यह समाचार णकी तरफ कामबर्ख्यके मुकाबलेको गने आदिभयोंको देहली भेज भादींके वापिस छोट आए और मार्गमें प्रतापगढ़ इसपर बादशाहने उसके छोटे भाई दारी ग्रहण कर उदयपुर पहुँचे । वहाँप महाराजाने अपने आदिमियों द्वारा नअलीको एक बड़ी फौज दे कर रास्ता लिया ।

इनके आगमनका हाल सुन शाही आनेपर वि० सं० १७७१ में अजमेर चला गया और अजीतसिंहजीने अपने बड़े महाराजकुमार अभय-। पर्रुखसीयरने भी इनकी बड़ी कर छिया।

महाराजा जयसिंहजी करीब ६ मही जात और छः हजार सवारोंका ्रवि० सं० १७६५ की सावन सुदी ५ कन्याकी सगाई उनके साथ कर दी । रपर चढ़ाई कर दण्ड लेना लिखा है। सेंहका वि॰ सं॰ १७७६ में मारा जाना

<sup>(</sup>१) यह बहादुरशाहका भाई था।

अधि सल

हुए

ਕ Ą ₹

पर अधिकार कर लिया। परन्तु कुछ िकार्तिक वदी १३ को सांभरपर जालोरपर प्रत्याक्रमण किया । र दुर्गदासजी भी इनके साथ थे। इसी भाग गया। महाराजाने उसका पीछाँडजीकी सेनाने आंबेरपर भी दखल फौजदार जाफरवेगने महाराजाको सा इनको मिला तो बड़ी प्रसन्नता हुई वि० सं० १७६३ की फाल्गुणंभरको आपसमें आधा आधा बाँट की ३ मार्च ) को दक्षिणमें औरंगजेंगितसिंहजी जयसिंहजीके साथ आंबेर

सुनते ही महाराजा अजीतसिंहजीने विपुर छौट आए। पर हमळा किया और वहाँके सेनाांपावत मुकुन्ददास किलेमें वि० सं० १७६३ की चैत्र वदी

मार्च ) को नगरपर अधिकार कर जने नागोरपर चढ़ाई की। वहाँसे डंड इस प्रकार महाराजा जसवन्त वहाँके सूबेदार राजाअतखाँने किरान-

जोधपुरकी गद्दीपर बैठे । इसके । पैंतालीस हजार रुपये फौज खर्चके जागीरें और विरोधियोंको दण्ड दे क्हाराजका इरादा शाहपुरेपर आक्रमण

महाराजा अजीतसिंहजीने औरंग कहने सुननेसे इन्होंने यह विचार त्याग उठाई थीं, । इसीसे ये मुसळमानोंने गढ़में अपनी शादी कर महाराज जोध-हुए । इन्होंने जोधपुरपर अधिकार

तोड़ फोड़कर मुछाओंको अजां देन

चार औरंगजेबके उत्तराधिकारी बाद शाहको मिली उस समय वह अपने जोधपुर और आंबेरेंपर जब्ती भेज । अतः शीघ्र ही वहाँसे छौट अजमेर

खोंने उपद्रव खड़ा कर दिया। इसकी (१) ख्यातोंमें लिखा है कि मह कार करनेके बाद कुछ सरदारोंने मिलकर जिं। अजीतसिंहसे सुलह कर छेना ही बखेड़ा ग्रुरू किया। परन्तु अन्तमें उन्हे

वि० सं० १७६६ की है।

ादे अजीमुरुशानकी मारफत इन दोनोंके (२) आंबेरके राजा जयसिंहज करनेकी चेष्टामें मदद दी थी, इसीसे क

बादशाहने जोधपुर और आंबेरके महाराजाओंका सन्त्र उनके देशों-पर स्वीकार कर लिया। इस समय जो अहदनामा हुआ उसकी एक शर्त यह भी थी कि बिना विशेष प्रयोजनके ये लोग दिल्ही नहीं बुलाए जाँयगे। इस प्रकार इधरसे निपट बादशाह पंजाबकी तरफ रवाना हुआ।

वि० सं० १७६८ के भादोंमें महाराजाने कृष्णगढ़पर चढ़ाई की और वहाँके राजा राजासिंहजीसे दण्ड वसूल किया ।

वि० सं० १७७० में जूनियांके राठोड़ करणसिंह और जूंझारसिंह जोधपुरके किलेमें मारे गए।

उस समय देहलीके तख्तपर फर्रखसीयर नया ही बादशाह बैठा था। इसिंसे नागोरके राव इन्द्रसिंहजीका पुत्र मुहकमिंसह जोधपुर प्राप्तिकी अभिलाषासे उसे महाराजकी तरफरें भड़काया करता था। जब यह समाचार अजीतिसहजीको मिला तब उन्होंने अपने आदिभियोंको देहली भेज भादोंके महीनेमें मुहकमिंसहको मरवा डाला। इसपर बादशाहने उसके छोटे भाई मोहनिंसिहको अपने पास बुलाया। महाराजाने अपने आदिभियों द्वारा उसे भी मार्गमें ही मरवा दियों। इसपर इन्द्रसिंह स्वयं बादशाहके पास गया। बादशाहने कुद्ध होकर सैयद हुसैनअलीको एक बड़ी फीज दे कर महाराजाके मुकाबिलेको भेजा। उसके आनेपर वि० सं० १७७१ में महाराजने उसके साथ सुलह कर ली और अपने बड़े महाराजकुमार अभय-रिस्हर्गको उसके साथ सिल्ही भेज दिया। फर्रुखसीयरने भी इनकी बड़ी खातिर की और महाराज को छः हजारी जात और छः हजार सवारोंका

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें रूपनगरपर चढ़ाई कर दण्ड लेना लिखा है।

<sup>(</sup>२) किसी किसी ख्यातमें मोहनसिंहका वि० सं० १७७६ में मारा जानाः लिखा है।

239

अधि संख

.हुए

ब मृ ल मनसव तथा अहमदाबादकी सूबेदारी दी वि० सं० १७७२ में महा-राजकुमार तो जोधपुर छोट आए और महाराजा स्वयं देहछी गए।

वि० सं० १७७३ के श्रावणमें महाराजने राव इन्द्रसिंहजीसे नागोर छीन लिया।

वि० सं० १७७४ में महाराज गुजरातसे द्वारिका होते हुए छौट कर जोधपुर आए और वि० सं० १७७५ में बादशाहके बुलानेपर देहली गए । बादशाहने इनकी बड़ी खातिर की और सातहजारी मनसब, माही मरातब, आदि दे कर ढाई लाख रुपये सालाना आमदनीमें बढ़ाए। उस समय देहलीमें सैयद भ्राताओंका बड़ा जोर था। इनमेंसे एक सैय्यद अब्दु-छाखाँ तो बादशाहका वजीर था और दूसरा सैय्यद हुसैनअलीखाँ शाही सेनाओंका सेनापित था। परन्तु बादशाह फर्रुखसीयर इनकी बढ़ती हुई ताकतको देख कर इनसे मनमें जलता था। सैय्यद भ्राता भी इस बातसे चौकने हो रहे थे। जैसे ही उन्हें यह सूचना मिली कि बादशाहने महाराजा भजीतिसिंहजीको बुलवाया है वैसे ही उन्होंने इनसे मित्रता करनेकी ठान ली। एक रोज जिस समय महाराजा शाही दरबारसे छौट रहे थे उस समय सैञ्यद अब्दुछाखाँने उन्हें अपने हाथीपर विठा छियों । इसके बाद वह महारा-जको अपने घर छे गया और दोनोंके बीच पक्की मित्रता हो गई। जब बादशाहको इस वातकी सूचना मिली तब वह बहुत नाराज हुआ और जयसिंहजीसे मिळ कर इनके मारनेकी तदवीरें करने लगा। परन्तु ये भी उससे खबरदार हो गए थे। अत: इनकी और अब्दुल्लाखाँ वज़ीरकी हो-शियारीसे बादशाहकी एक न चली।

(१) पहळे ठड़ेकी सूबेदारी दी थी; पर वह इन्होंने नहीं ली।

<sup>(</sup>२) महाराजाको अकेले अन्दुल्लाखाँके हाथीपर बैठते देख नींबाजठाकुर अमरसिंहजी भी उनके पीछे नौकरकी जगह चढ़ बैठे। उसी दिनसे सरदार लोग महाराजाके पीछे बैठने लगे हैं।

इसके वाद अब्दुल्लाखाँने अपने भाई हुसैन अलीखाँको दक्षिणकी सूबेदारीपरसे बुलवा लिया। वह भी तीस हजारके करीब फीज लेकर देहलीमें आपहुँचा ।

इसके बाद इन्होंने वि०सं० १७७५ की फाल्गुण शुक्रा १० को जना-नेमें छिपे फर्रुख़सीयरको केंद्र कर दिया और उसके स्थानपर रफीउद्दर्ग तको केदसे निकाल कर बादशाह बनाया। इसपर उसने अजीतसिंहजीको गुजरा-तकी सूबेदारी दी और उनके कहनेसे जजिया नामक कर भी उठा दिया।

वि० सं० १७७६ की वैशाख सुदी १० को फर्रुखसीयर मारा गया । इसके बाद सैय्यद अब्दुल्लाखाँने आंबेरपर चढ़ाई करनेका विचार किया परन्तु राजा जयसिंहजीके प्रार्थना करनेपर अजीतसिंहजीने उसे कहसु-न कर आंबेरपर हमला करनेसे रोक दिया। यद्यपि अब्दुल्लाखाँने इन्हें बहुत कुछ समझाया और जयसिंहजीने जो उनके विरुद्ध बादशाहके कान भरे थे उसका वर्णन कर इन्हीं ( अजीतिसहजी ) के छोटे पुत्रको जयपुरका अधिकारी बनानेका वादा किया तथापि इन्होंने जयसिंहजीको अपना जामाता समझ उसे इस कामसे रोक दियाँ।

नए बादशाहकी राजगदीका समाचार सुन आगरेमें कुछ अमीरोंने बगावत शुरू कर दी । परन्तु सैयदोंने और अजीतसिंहजीने बादशाहको साथ छे कर उनपर चढ़ाई की । इससे सब झगड़ा बखेड़ा शान्त हो गया ।

वि० सं० १७७६ की आषाढ कृष्ण ९ को रफीउद्दरजात राजयक्मा-

<sup>(</sup> १ ) यह बाहादुरशाहका पौत्र और रफीउरशानका पुत्र था।

<sup>(</sup>२) सैय्यद भ्राताओंके साथ अनवन होनेसे जयपुरमहाराज जयसिंहजी अपने देशको चले गए थे। कुछ दिन बाद महाराज अजीतसिंहजीने पूर्व निश्च-यानुसार अपनी कन्याका विवाह उनके साथ कर दिया।

१३५

अधि

सल

हुए

व

की बीमारीसे मर गया । इसपर इन्होंने उसके भाई रफीउद्दौलहको शाहजहाँसानीके नामसे गद्दीपर विठाया। यह भी भादोंके महीनेमें मर गया। इसके बाद बहादुरशाहके पोते (जहानशाहके पुत्र) रोशनअख्तरको मुहम्मदशाहके नामसे तख्तपर विठाया। उसने भी अपने बादशाह बनानेकी एवज़में अजीतसिंहजीको अजमेरे और गुजरातकी सूबेदारी इनायत की।

ं इसके वाद अजीतसिंहजी जोधपुर चले आए और इन्होंने अजमेर और गुजरातमें गायका मारा जाना वन्द कर मुसलमानोंसे पहिले किए हुए अत्याचारोंका बदला लेना शुरू किया । जिस समय इस बातकी शिकायत बादशाहके पास पहुँची उस समयके पहिले ही निजामुलमुलक्की सहायतासे बादशाहने सैयदभाताओंमेंसे हसनअलीखाँको मरवा कर उसके भाई अब्दुह्याखाँको केंद्र कर छिया था। इस छिए उसने अब अजीत-सिंहजीसे कुद्ध हो कर गुजरातकी सूबेदारी हैदरकुलीखाँको और अजमेरकी सूबेदारी मुज़फ्फरअलीखाँको इनायत की। गुजरातपर तो हैदरकुलीखाँकी दखल हो गया। परन्तु जब यह खबर अजीतसिंहजीको मिली तब ये तीस हजार सवार ले कर अजमेर पहुँचे और इन्होंने शाही आदिमियोंके द्वारा बादशाहको उसके और उसकी माताके किये हुए वादोंका हवाछा दे कर कहळवा दिया कि ख़ैर यदि आपकी मरजी नहीं है तो गुजरात मैं वापिस आपके नजर करता हूँ, पर जीते जी अजमेरको हरगिज न छोडूँगा । जब इन बातोंकी सूचना नये नियत किए हुए सूबेदार मुजफ्फरअछीखाँको मिली तब वह रिवाड़ीमें ही बैठ रहा। उसकी आगे बढ़नेकी हिम्मत न हुई ।

<sup>(</sup>१) गजेटियरमें लिखा है कि इहोंने अजमेरमें अपना सिका चलाया था।

यद्यिप बादशाहने बहुत चाहा कि उसके अमीरोंमेंस कोई अर्जीत-सिंहजीपर चढ़ाई करे । परन्तु उस समयके नाचगानप्रिय अमीरोंका बीर राठोड़केसरीसे टक्कर छेनेका साहस न हुआ । यह घटना वि० सं० १७७७ के करीबकी है । ऐसा भी छिखा मिछता है कि उस समय देहछीके दरबारकी हाछत बहुत ही खराब थी । इस कारण बीर राठोड़राज अर्जीतासिंहजीके छिए देहछी या अगिरेमें गड़बड़ मचाना कुछ कठिन न था । पर सम्सामुद्दी-छाने जहाँ तक बन सका खुशामद और प्रछोभनसे इन्हें इस कार्य-से रोके रक्खा ।

इसके कुछ समय बाद ही बादशाहने हैदरकुळीखाँको अजमेरपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। इसके और अजीतिसिंह जीके बीच खास दुशमी थी। इसीसे इसने मौक्का देख अचानक अजमेरपर हमळा कर दियाँ। परन्तु अन्तमें वि० सं० १७७९ में मेड़तेमें इनके आपसमें सुळह हो गई और महाराजाको अजमेर बादशाहके हवाळे कर अपने ज्येष्ठ पुत्र महाराजकुमार अभयसिंह जीको शाही दरबारमें मेजना पड़ा। उनके वहाँ पहुँचनेपर बादशाहने उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय राठोड़राजका प्रताप बहुत बढ़ा चढ़ा था। इसीसे बादशाहके साथ ही

<sup>(</sup>१) उस समय अजीतसिंहजीकी तरकसे नींबाज ठाकुर ऊदावत अमरसिंह वहाँका प्रबन्ध करता था। इसने हैदर कुळीखाँसे खूब ही डट कर युद्ध किया।

<sup>(</sup>२) अजीतसिंहजीने महाराजकुमारकी देखभालके लिए आडवेके चांपावत रहरनाथ और मंडारी रुघनाथकी उनके साथ भेजा था। इस रुघनाथको अजीत-सिंहजीने राजाकी पदवी दी थी और जिस समय वे जोधपुरके बाहर रहते थे उस समय इसीको वहाँका प्रबन्ध सौंपते थे। परन्तु यह भी बादशाहके चक्रमें पड़कर अपने स्वामीकी मृत्युका एक कारण बन गया था।

साथ उसके पक्षमें होनेके कारण जयपुरनरेश जयसिंहजी भी अपने साथकी

अधि सळ

हुए

अ ब म् र पहले की हुई मलाईको मूल कर इनसे ईर्ष्या करने लगे थे। इन दोनोंने मंडारी रुघनाथ (खुनाथ) को अपनी तरफ मिलाया और तीनोंने मिल कर महाराजकुमार अभयसिंहजीको राज्य छीन लेनेका भय और शाही कपाका लोभ दिखला कर अपने पिताको मरवा डालनेके लिए दवाया। नवयुवक राजकुमारने ऐसे अनुचित कर्मसे अपनेको बचानेकी बहुत कुल कोशिश की। परन्तु उनकी एक न चली और सब तरफसे दवाव पड़नेके कारण और खास कर अपने श्वसुर जयपुरमहाराजके कहनेसे लाचार हो उनको अपने छोटे भाई बखतसिंहजीके नाम इस कार्यके

लिए एक पत्र लिख कर भेजना पड़ा । पत्र पाकर वे भी वबरा गए और उचित अनुचितके निश्चय करनेमें असमर्थ हो वि० सं० १७८१ की आषाढ़ सुदी १३ (ई० स० १७२४ की ३ जुलाई) को रातके समय उन्होंने सोते हुए महाराजाको मार डाला।

भहाराजा अजीतिसंहैजीने बालकपनसे ही संसारचक्रकी गतिका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया था और उनकी सारी अवस्था लड़ाई भिड़ाईमें ही बीती थी। इस कारण वे निर्भय, बीर और राजनीतिज्ञ हो गए थे। ये समय समयपर औरंगजेब जैसे बादशाहसे भी छेड़छाड़ करनेमें नहीं चूकते थे और उसके बाद तो इनका प्रभाव यहाँ तक बढ़ गया था कि इन्होंने अपनी इच्छाके अनुसार देहलीके तख्तपरसे एक बादशाहको उतार कर दूसरेको बिठा दिया। इसी प्रकार अपनी मृत्युके पूर्व तक तीन बादशाहोंको इन्होंने ही तख्तपर बिठाया था। इनमें बदला लेनेकी भी बड़ी आदत थी। इसीसे इन्होंने जहाँतक हुआ।

<sup>(</sup>१) संस्कृतके अजितोदय और भाषाकी कवितावाले अजित प्रंथमें इनका यशोवर्णन किया गया है।

निर्भय हो मुसलमानोंसे उनके किए हुए बर्तावके अनुरूप ही बदला हिया।

यहाँपर यह भी प्रकट करना ज़रूरी है कि माखाड़के सरदारोंने हर तरहकी तकलीफ़ें उठाकर महाराजका साथ दिया और उन्हींकी सहायताके कारण माखाड़का राज्य कायम रहा ।

इनके २२ पुत्र थे। इनमेंसे बड़े कुँवर अभयसिंहजी तो इनके उत्तराधिकारी हुए, बख़तिसहजीको नागोर मिला और आनन्दिसहजी ईडरके स्वामी हुए।

महाराजा अजीतिसहजीके बनवाए हुए निम्निलेखित स्थान अब तक विद्यमान हैं:—(१) जोधपुरके किलेमेंका फतहपोल नामक दरवाजा और दौलतखानेका बड़ा महल तथा पत्थर और चाँदीकी अनेक प्रतिमाएँ।(२)

<sup>(</sup>१) महाराजा अजीतसिंहजीके जमानेमें चांपावत मुकुन्ददास और राठोड़ (करणोत) दुर्गादास आदि कई वहे वीर योद्धा हो गए हैं। इनमें औरोंके साथ ही साथ दुर्गादासजी विशेष उक्षेखयोग्य हैं। महाराजाकी वाल्यावस्थामें इन्होंने मारवाड़के लिए वहें वहे दुःख सहकर मुसलमानोंसे युद्ध किया था। इनकी बीरतासे औरंगजेब जैसा कहर बादशाह भी घबराता था। जब मंहाराजाका अधिकार जोधपुरपर हो गया तब उन्होंने भी इनके साथ बड़ा अच्छा सल्लक किया। परन्तु अन्तमें लोगोंने उन्हें इनसे नाराज कर दिया। इससे मुकुन्ददास तो जोधपुर के किलेमें मारे गए और दुर्गादासजी वि० सं० १७६६ में उदयपुरकी तरफ चले गए। बहाँपर राणा अमरसिंहजी द्वितीयने इनका यथोचित सत्कार कर अपने पास रख लिया। कुछ समय बाद ये वहाँसे तीर्थयात्राके लिए उज्जैन पहुँचे। बहींपर इनका देहान्त हुआ। सफरा नदीके किनारे इनका दाहकर्म किया गया। इस स्थानपर जो छतरी बनाई गई थी वह अब तक राठोड़की छतरीके नांमसे प्रसिद्ध है। वि० सं० १७६३ (मारवाड़ी संवत् १७६२) की आषाद सुदी १३ का लिखा इनका एक पत्र मिला है। इसमें भाट किव कलशके कुटुम्बके भरणपोष-णका आदेश है।

अधि सल

हुए

अँ व म जोधपुरशहरका गंगश्यामजीका नया मन्दिर और ठाकुर मूलनायकर्जीका मन्दिर । (३) मंडोरमेंका एकथंभिया महल, महाराजा जसवन्तिसहर्जीका देवल ( छतरी ), कालगोरा, भैरव और हड्वूजी, पाबूजी, रामदेवजी आदि वीरोंकी पहाड़में खुदी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियाँ । (४) चाँदपोल दरवाजेके बाहरका जाडेची झालरा ( तालाव ) और गोलमेंका राणावतजीका मन्दिर इनकी रानियोंने बनवाया था । ( ख्यातोंमें लिखा है कि मारवाड़में पहले पहल इन्होंने ही अपना सिक्का चलाया था । )

#### २४ महाराजा अभयसिंह।

ये महाराजा अजीतसिंहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १७५९ की मार्गशीर्ष कृष्णा १४ (ई० स० १७०२ की १८ नवम्बर) को हुआ था। ये करीब २२ वर्षकी अवस्थामें दिल्लीमें । वि० सं० १७८१ की सावन सुदी ८ को गदीपर बैठे । बादशाह मोहम्मदशाहने इस अवसरपर इन्हें राजराजेश्वरकी पदवीसे भूषित कर नागोरको परगना इनायत किया। इन्होंने हाड़ा दछेछंसिंहसे छीनकर बूंदीकी गदीपर पीछा हाड़ा बुधिसहजीको बिठा दिया। जैसळमेरके रावळ अखयांसिंहजी भी कई कारणोंसे कुछ दिनके छिए जोधपुरमें इनके पास रहे थे।

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें इनका जन्म मगसिर वदी १०को और राज-तिलक सावन वदी ८ को लिखा है। वि० सं० १०८१ की भादों वदी ८ को मथुरामें महाराजा अभयसिंहजीका व्याह जयपुरमहाराजा जयसिंहजीकी कन्यासे हुआ। यह राणा सामसिंहकी नवासी थीं।

<sup>(</sup>२) उस समय नागोरपर राव अमर्रासंहजीके पौत्र इन्द्रसिंहका अधिकार था। महाराजा अभयसिंहजीने वि० सं० १७८१ में उसे इसकी एवजमें दूसरी जागीर देकर वहाँका अधिकार अपने छोटे भाई बखतसिंहजीको दिया।

वि० सं० १७८६ में इन्होंने गुसाईजीको चौपासनी गाँव दिया।

जिस समय महाराजा जसवन्तिसहजी मारे गए उस समय उनके छोटे पुत्र आनन्दिसह और रायिसहको उनकी माताओंने कुछ राजपूर्तोंके हवाले कर उनसे उनकी रक्षा करनेकी प्रतिज्ञा करवा ली थी। ये लोग कुछ समय तक तो मारवाङ्में गड़बड़ मचाते रहे। इसके बाद जब बादशाह मोहम्मदशाहने महाराजा अभयसिंहजीको ईडर जागीरमें दिया, तब इन दोनों भाइयोंने जाकर उसपर अविकार कर लिया। महाराजाने भी मारवाड़में शान्ति हो जानेके खयालसे इसमें कुछ आपित नहीं की। यह घटना वि० सं० १७८५ के करीब हुई थी।

वि० सं० १७८३ में बादशाहकी तरफसे सरबुलन्दखाँको गुज-रातकी सूबेदारी मिली । उस समय वहाँपर मराठोंका बड़ा उपद्रव था। उसको शांत करनेके छिए उसने मराठोंको सूबेकी आमदनीका चौथा हिस्सा देनेका वादा कर उनसे मुलह कर ली । परन्तु यह बात बादशाहको पसन्द न आई और वह उससे नाराज हो गया । इसपर वि० सं० १७८७ में सम्सामुदौलाके कहनेसे महाराजा अभय-सिंहजीको गुजरातकी सूबेदारी दी गई। जब इसका परवाना महाराजा-को मिला तब उन्होंने अपना एक आदमी वहाँका प्रबन्ध करनेके लिए भेंज दिया । परन्तु सरबुळन्दने उसे हराकर भगा दिया । यह समाचार पाकर वे खुद चाळीस पचास हजार सवार एकत्रित कर गुजरातकी तरफ रवाना हुए । राजा बख़तसिंहजी भी साथ थे । मार्गमें इन्होंने ृसीरोहीके रांवाडे और पोसालिया आदि गाँवोंको छट उक्त राज्यको वर्बाद करना ग्रुरू किया । यह देख वहाँके महाराव मानसिंह (दितीय) ने अपनी कन्याका विवाह अभयसिंहजीके साथ कर दिया और अपनी तरफसे कुछ सेना इनके साथ करके सुछह कर छी । वहाँसे रवाना

अधि

सल

हुए

a

Į

होकर जब ये गुजरातकी सरहदपर पहुँच तब वि० सं० १७८७ की आश्विन सुदी ७ को सरबुलन्दखाँन इनका सामना किया । परन्तु जब उसके बहुतसे आदमी मारे गए तब एक रातको सरबुलन्दखाँ खुद महाराजके पास आया और बोला कि मेरे और आपके पिताके बीच बड़ी मित्रता थी । महाराजा अजीतिसिंहजी मेरे 'पगड़ी बदल' भाई थे। इससे मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता । अगर आप मेरे सफरखर्चका इन्तिजाम कर दें तो मैं आपको यह सूबा सौंपकर जानेको तैयार हूँ । महाराजने भी यह सुन उसकी इच्छानुसार प्रबन्ध करवा दिया । इस पर वह गुजरातका अधिकार महाराजको सौंप आगरेकी तरफ रवाना हो गया ।

पहले लिखा जा चुका है कि गुजरातमें उस समय मराठोंका बड़ा जोर था। वि० सं० १७८८ में वाजीराव पेशवाने चौथ लेनेके लिए बड़ोदा नगर पर अधिकार कर लिया। यह देख महाराजने उसके मुकाबलेके लिए सेना भेजी। निजामुलमुल्क भी सहायताके लिए सूरत तक आपहुँचा। इसपर बाजीराव इनसे मुलहकर लौट गया। इससे कुछ दिनके लिए वहाँपर मराठोंका उपद्रव शान्त हो गया। कुछ समय बाद मराठोंने मारवाड़में उपद्रव मचाया। परन्तु उन्हें सफलता न हुई।

इस प्रकार कुछ वर्षों तक गुजरातमें रहकर वि० सं० १७९० में महाराजा जोधपुरमें चले आए और अहमदाबादमें मंडारी रत्नसीको प्रबन्धके वास्ते रख दिया।

वि० सं० १७९४ में यह सूबेदारी ज़ब्त हो गई।

इसके बाद वि० सं० १७९० के आसोज (कार) के मही-नेमें महाराजके छोटे स्राता बख़तसिंहजी और बीकानेरके महाराजा सुजानसिंहजीके बीच सरहदके बाबत झगड़ा उठ खड़ा हुआ । परन्तु अन्तमें दोनोंमें सुलह हो गई।

वि॰ सं॰ १७९१ के जेठमें महाराजासाहव पुष्कर गए। वहाँसे हुरहेकी तरफ खाना हुए। वहाँ पहुँच आपने जयपुर और उदयपुरके नरेशोंसे मुलाकात की। इसके बाद शाहपुरेवालोंसे दण्डके रुपये वसूल किये।

कुछ समय वाद खुद महाराजा अभयसिंहजीने वीकानेरपर चढ़ाई की। यह देख वीकानेरके महाराजकुमार जोरावरसिंहजी इनके मुका- बलेको आ खड़े हुए। कुछ दिन तक तो दोनोंके बीच युद्ध होता रहा; परन्तु अन्तमें महाराणा संग्रामसिंहजी द्वितीयने बीचमें पड़ आपसमें मैत्री करवा दी। परन्तु बीकानेरके कुछ परगनोंपर वि० सं० १७९२ तक महाराजा अभयसिंहजीका ही अधिकार बना रहा। इसके बाद बखतसिंहजीने फिर एक बार बीकानेरपर अधिकार करनेकी कोशिश की। परन्तु इसमें भी सफलता न हुई। इसके बाद वि० सं० १७९६ में फिर महाराजा अभयसिंहजीने बीकानेरपर आक्रमण किया। जब घेरेमें आजानेके कारण वहाँके किलेकी रसद समाप्त हो चली तब वहाँवालोंने बखतसिंहजीसे सहायता माँगी। परन्तु उन्होंने भाईके खिलाफ युद्ध करना अनुचित समझ

<sup>(</sup>१) बीकानेरके इतिहासमें लिखा है कि किसी कारणसे जोधपुरमहाराजा अभयसिंहजी और उनके छोटे भ्राता बखतसिंहजीके बीच झगड़ा हो गया। इस-पर बीकानेरनरेशने अपने आठ हजार सैनिक बखतसिंहजीकी सहायतार्थ भेज दिये। यह देख अभयसिंहजीने भाईसे मुलह कर ली। अन्तमें इसीका बदला कैलेके लिए अभयसिंहजीने बीकानेरको घर लिया। इसपर वहाँवालोंने बखत-सिंहजीसे सहायता माँगी। परन्तु उन्होंने भाईके विरुद्ध खुद न आकर जयपुर-नरेश जयसिंहजीको सिफारिश लिख भेजी। इसपर जयसिंहजीने जोधपुरपर चढ़ाई कर बीकानेरका पीछा छुड़वाया।

अधि

सल

हुए

ਕ

Ą

वीकानेरवाळोंको जयपुरमहाराजा जयासिंहजीके पास भेज दिया। इसपर जयसिंहजीने जोघपुरपर चढ़ाई की। इससे लाचार हो अभयसिंहजीक्रे बीकानेरका पीछा छोड़ जोधपुर छोट आना पड़ा । इसी गड़वड़में वस-तिसहजीने मेड़तेपर अधिकार कर लिया। परन्तु अन्तमें दोनों भाइयोंमें फिर मैत्री हो गई। जयपुरवाले कुछ दिन तो जोधपुर वेरे रहे; परन्तु वादमें अपनी फौजखर्चके रुपये लेकर वापिस लौट गए। इसके बाद अभयसिंहजीने जयसिंहजीपर आक्रमण करनेके छिए बखतसिंहजीको बुळवाया । यह समाचार पाते ही वे सेनासहित रवाना होकर जयसिंह-जीके मुकाबळेको चले । जयपुरनरेश भी अपनी सेनाको लेकर मुकाबलेके लिए तैयार हो गए। जिस समय महाराजा अभयसिंहजी रीयांमें ही थे, उसी समय राजाविराज वखतसिंहजी जयपुरकी फौजके सामने पहुँच गए। गँग-वाणा ( अजमेरके पास ) में दोनों सेनाओंका सामना हो गर्यौ । बख-सिंहजीने बड़ी बीरता दिखलाई । इसके बाद बखतसिंहजी रीयां आए और दोनों भाइयोंने फिर जयसिंहजीपर चढ़ाई की । परन्तु जयसिंह-जीने मारवाड़के कुछ परगने जो पहले ले लिए थे वापिस लौटाकर अभयसिंहजीसे मुळह कर ली। इसके बाद राणा जगतसिंहजी द्वितीयने बीचमें पड़ जोधपुर और जयपुरके बीचकी यह सुलह पक्की करवा दी 🎉 यह घटना वि० सं० १७९८ में हुई थी।

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि इस युद्धमें वखतसिंहजी ५०६० सैनिक छेकर आए थे। परन्तु जयपुरवालोंसे लड़ते हुए इनमेंसे ५००० सैनिक मारे गये। जब केवल ६० सैनिक ही वच रहे तब बखतसिंहजीको वड़ा क्रोध आया और वे उन ६० सैनिकोंको छेकर एकाएक जहाँपर जयपुरका झंडा खड़ा था जा पड़े । यह देख*ैं* जयपुरमहाराज जो कि झंडेके पास ही खड़े थे घवरा गए और वहाँ पर ठहरना खतरनाक समझ भाग खड़े हुए । इससे उनके सैनिक भी घबरा गए और बखत-सिंहजीकी विजय हो गई। (इसी वर्ष नादिरशाहने चढ़ाई कर दिल्लीको छटा था।)

वि० सं० १८०० में जयपुरमहाराजा जयसिंहजीके मरनेपर महा-राजा अभयसिंहजीने अजमेरपर अधिकार कर लिया । इसपर जय-पुरमहाराजा ईश्वरीसिंहजीने अजमेरपर चढ़ाई की । परन्तु अन्तमें दोनोंके बीच सुलह हो गई और अजमेर अभयसिंहजीके अधिकारमें ही रहा ।

वि० सं० १८०४ में महाराजने बीकानेरपर फिर फौज भेजी; पर कुछ दिन बाद दोनोंके बीच सुलह हो गई। इसी वर्ष फिर महा-राजा अभयसिंहजीके और देहलीसे लौटनेपर उनक भाई बखतसिंहजीके बीचमें झगड़ा उठ खड़ा हुआ, परन्तु मल्हारराव हुल्करने इसे दूर कर दिया।

वि० सं० १८०६ की अषाढ़ सुदी १५ ई० स० १७४९ की ३० जून ) को महाराजा अभयितहजीका अजमेरमें स्वर्गवास हो गया। ये बड़े वीर थे परन्तु अफीमका सेवन बहुत करते थे।

इनके समय कविराया करणीदानने विरदशृंगारनामक ग्रन्थ बनाया थो । उसमें अहमदाबादकी छड़ाईका वर्णन है । इसके छिए महाराजा अभयसिंहजीने उसे 'छाख पसाव' दिया था। इसके अछावा सूरजप्रकाश, राजरूपक और अभयविछास नामक ग्रन्थोंमें भी इनके प्रतापका वर्णन है । इनमेंके अगछे दोनों भाषाकी कवितामें हैं और पिछछा संस्कृतमें है। मंडोरमेंकी वीरोंकी मूर्तियोंवाला दालान भी इन्हींके समय पूरा किया

गया था ।

# २५ महाराजा रामसिंहजी ।

ये महाराजा अभयांसिंहके पुत्र थे । इनका जन्म वि० सं० १७८७ की प्रथम भाद्रपद कृष्णा १० (ई० स० १७३० की ७ अगस्त )

<sup>(</sup> १ ) सूरजप्रकाश नामक ग्रंथ भी इसीका बनाया हुआ है।

अधि सल

हुए

व IJ

को हुआ था। वि० सं० १८०६ की सावन सुदी १० को ये अपने पिताके मरनेपर जोधपुरकी गदीपर बैठे । इनके स्वभावमें, वचपन बहुत था। इससे बहुतसे सरदार इनसे नाराज होकर बखत-सिंहजीकी तरफ हो गए। प्रजा भी इनसे विशेष प्रसन्त न थी। यह हाल देख इनके चाचा बखतांसेंहजीने राज्यपर अपना अधि-कार करनेकी चेष्टा प्रारम्भ की और अनेक छड़ाइयाँ होनेके वाद इसीके छिए वे नागोरसे देहली पहुँचे। उस समय मराठोंने बड़ी गड़बड़ मचा रक्खी थी; अहमद्शाह नाममात्रका वादशाह रह गया था। अत: बखत-सिंहजीने जुल्फिकारजंगको अपनी तरफ मिलाया। उसको उसी समय अजमेरकी सूबेदारी मिली थी। बखतसिंहजीने मराठोंके विरुद्ध सहायता देनेका वादा कर उससे जोधपुरपर अधिकार करनेमें सहायता माँगी। वि० सं० १८०७ में उसने मारवांड़पर चढ़ाई की ।

जब यह समाचार महाराजा रामसिंहजीको मिला तब उन्होंने जयपुर-महाराज ईसरीसिंहजीको अपनी मददके छिए बुछवा छिया। पीपाङ्में दोनों सेनाओंके वाच युद्ध हुआ । वखतसिंहजीने अपनी तरफकी सेनोक संचालनका भार अपने हाथमें लेना चाहा, परन्तु धमंडी जुल्फिकारजंगने इसे मंजूर न किया । अन्तमें मुसलमानी सेनाका प्रवन्व ठीक न होनेसे रामसिंहजीकी विजय हुई और जुल्फिकारको हार कर भागना पड़ी।

<sup>(</sup>१) सेरुलमुताखरीनका कर्ता लिखता है कि एक दिन जिस समय दुपहर-की श्र्प और गरमीमें घमासान युद्ध हो रहा था उस समय जुल्फिकारजंगके कुछ सैनिक पानीकी खोजमें भटकते हुए राजपृतसेनाके सामने जा निकले। यदि राजपूत लोग चाहते तो उस समय उन्हें असानीसे मार या क़ैद कर सकते थे। परन्तु प्यासके मारे उन अधमरे मुसलमान सैनिकोंकी और उनके घोड़ोंकी विगड़ीहुई दशा देख उनको दया आगई और उन्होंने कुछ देरके लिए शत्रुता

वि० सं०१८०७ के कार्तिकमें बखतिंसहजीने मेड़तेपर चढ़ाई की।
परन्तु सफलता न हुई । इस चढ़ाईमें बीकानेरके राजा गर्जासंहजी
और रूपनगरके राजा बहादुरिंसहजी भी इनके साथ थे। इसके बाद
कई एक लड़ाइयाँ होती रहीं। कुछ समय बाद जयपुरमहाराज ईसरीिंसहजीका देहान्त हो गया। इससे बखतासंहजीको अच्छा मौका मिल गया।

मारवाड़के सरदार और प्रजा तो रामसिंहजीसे पहले ही अप्रसन्न थी। अतः इन्होंने वि० सं०१८०८ की सावन वदी १२ (ई० स०१७५१ की २१ जुलाई)को जब कि महाराजा रामसिंहजी मेड़ते थे तब पीछसे जोधपुरपर अधिकारकर नगरके द्वार बंद कर दिये। रामसिंहजीके लौटनेपर शहरके बाहर दोनों तरफके वीरोंका मुकाबला हुआ। परन्तु अन्तमें रामसिंहजीको हारकर भागना पड़ा। यहाँसे भागकर वे जयपुरकी तरफ चले गए और माधोजी सिंधियाके पास आदमी भेज सहा-यताकी प्रार्थना की।

वि० सं० १८०९ में मराठोंकी सहायतासे रामिसहजीने जोधपुरपर चढ़ाई की । इससे एकवार फिर मारवाङ्के कुछ इलाकोंपर इनका अधिकार हो गया । परन्तु अन्तमें वे परगने फिर इनके हाथसे निकल गये । अनन्तर बहुत दौड़ धूपके बाद बखतिसहजीने साँभरका इलाका इनको भरण पोषणके लिए दे दिया ।

वि० सं० १८११ में विजयासिंहजीके समय मराठोंकी सहायतासे

भूळकर उनके लिए अपने आदिमयों द्वारा पानीका प्रवन्ध करवा दिया। जब वे श्वीर उनके घोड़े अच्छी तरहसे पानी पी चुके तब उन्होंने उन्हें शीघ्र ही वहाँसे भाग जानेकी सलाह देकर बिदा कर दिया।

<sup>(</sup>१) इस विषयका यह दोहा प्रसिद्ध है:--रामो मन भावे नहीं, उत्तर दीनों देश । जोधाणो झाळा करे, आव धणी बखतेश ॥

अधि

सल

१३५

इन्होंने फिर एक बार जोधपुरपर अधिकार करनेकी चेष्टा की थी। परन्तु अन्तमें मारोठ, मेड़ता, सोजत, बखतसर, सांभर आदि कुछ परगने कैकर इन्हें सन्तोष करना पड़ा।

वि० सं० १८२९ की भादों सुदी ६ को जयपुरमें महाराजा राम-सिंहजीका स्वर्गवास हुआ ।

## २६ महाराजा वखतासिंहजी।

ये महाराजा अभयसिंहजीके छोटे भाई थे। इनका जन्म १७६३की भादों बदी ८ (ई० स० १७०६ की १ सितम्बर ) को हुआ था।

वि॰ सं० १८०८ की श्रावण वदी १२ को अपने भतीने महा-राजा रामासिंहजीको हटाकर ये जोधपुरकी गद्दीपर बैठे। बीकानेरके महाराजा गजसिंहजीने भी इस कार्यमें इन्हें सहायता दी थी।

इसपर रामसिंहजीने आपाजी सिंवियासे सहायताकी प्रार्थना की और उसकी मददसे उन्होंने अजमेरपर अधिकार कर लिया। परन्तु बखतिसिंहजीकी वीरताके आगे उनके पैर नहीं जमे। महाराजा बखत-सिंहजीने बड़ी चालाकीसे उसपर फिर अपना अधिकार जमा लिया।

महाराजा बखतिसंहजी बड़े न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक थे।
इन्होंने अपने नागोरके परगनेमें भी बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया था।
अतः जैसे ही इनको अपने नये राज्यके प्रबन्धसे छुट्टी मिली वैसे ही
इन्होंने एक बड़ी सेना इक्ट्टी कर अपने राज्यकी सुखसमृद्धिके लिए
देशमें दौरा करना ग्रुरू किया। इस प्रकार दौरा करते हुए ये जयपुरकी तरफ चले। मार्गमें जिस समय सीन्धोलिया नामक स्थानपर
पहुँचे उस समय ये बीमार हो गए और वहींपर वि० सं० १८०९
की भादो सुदी १३ (ई० सं० १७५२ की २२ सितम्बर) को

हुए

व मृ

₹

इनका स्वर्गवास हो गया । उसी स्थानपर इनके पुत्र विजयसिंहजीने विश्व संविद्य विजयसिंहजीने

महाराजा वखतसिंहजीने जोधपुरके किलेकी बहुत कुछ उन्नति की और राव मालदेवजीने नगरके चारों तरफ जिस शहरपनाहका बन-वाना आरम्भ किया था (परन्तु जो अवतक अधूरा पड़ा था) उसको इन्होंने ६ महीनेमें समाप्त करवा दिया । ये चारणोंसे नाराज थे और उनके कई गाँव ज़ब्त कर लिए थे। परन्तु इनके अन्तसमय पोहकरणके ठाकुर देवीसिंहने चारणोंके बदले अपने हाथपर संकल्प लेकर वे गाँव चारणों आदिको दिलवा दिये।

ये महाराजा बड़े वीर, चाळाक, दानी और राजनीतिज्ञ थे।

## २७ महाराजा विजयसिंहजी ।

ये महाराजां बखतिसिंहजीके पुत्र थे । इनका जन्म वि० सं० १७८६ की मार्गशिष कृष्ण ११ (ई० स० १७२९ की १६ नवम्बर) को हुआ था। जिस समय इनके पिताका स्वर्गवास हुआ उस समय ये मारोठ (जोधपुरसे पूर्व) में थे। जब यह समाचार इनको मिलाः

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें इनकी मृत्युके बाबत लिखा है कि जिस समय ये सीन्धोलिया नामक स्थानमें ठहरे हुए थे उस समय जयपुरमहाराज माधवसिंहजीको
भय हुआ कि कहीं इनकी वजहसे जयपुर राज्यमें कुछ उपद्रव न खड़ा हो जाय।
इससे उन्होंने अपनी रानीसे जो कि बखतसिंहजीकी भतीजी थी सहायता माँगी।
उसने भी पतिके दबावसे एक विषसंयुक्त पोशाक और कुछ अन्य वस्तुयें अपने
चाचाके पास उपहारस्वरूप भेज दीं। इसी पोशाकके पहननेसे महाराज बखतसिंहजीके शरीरमें विषका प्रवेश हो गया और वे कुछ ही समय बाद इस लोकसे
बिदा हो गये।

अधि

सल

हुए

ਕ

Į.

7

₹

तब वहींपर ये वि० सं० १८०९ के भादोंमें गद्दीपरे बैठे।

वि० सं० १८११ में रामसिंहजीन एक वार फिर गए हुए राज्यकों पानेकी कोशिश की और जयपुरमहाराज माधवसिंहजी प्रथम और आपाजीरावकी सहायतासे मारवाङ्पर चढ़ाई की । यह समाचार पाकर महाराजा विजयसिंहजीने भी युद्धकी तैयारी की । बीकानरमहाराज गजसिंहजी और किशनगढ़के महाराजा बहादुरसिंहजी भी जोधपुर-महाराजाकी मददमें आ पहुँचे । मेड़तेके पास दोनों सेनाओंके बीच युद्ध हुआ । परन्तु महाराजको हारकर नागोरकी तरफ जाना पड़ा। मराठोंने वहाँपर भी इनका पीछा किया । कई दिनों तक युद्ध होता रहा। अन्तमें विजयसिंहजीन अपन दो राजपूतोंको विनयोंके भेसमें मराठी सेनामें भेजा । ये दोनों आपसमें झगड़ते हुए आपाजीके पास पहुँचें

<sup>(</sup>१) वि० सं० १८०९ की माघ वदी १ का एक छेख विजयसिंहजीके राज्यसमयका फलोधीसे मिला है। इसमें महाराजकुमार फतेहसिंहजीका भी नाम
है।ये इनके सबसे बड़े कुँवर थे। परन्तु वि० सं० १८३४ की कार्तिक ग्रुह्मा८ को
इनका स्वर्गवास हो गया। (जर्नल बंगाल एशियाटिक सोसाइटी १९१६, पृ०

<sup>(</sup>२) माधवराव पेशवा द्वारा जयआपा सैंधियाके मारवाइपर आक्रमण करनेको भेजे जानेका एक कारण यह भी था कि जबसे वि० सं० १८१६ में दुर्रानियोंने करनालके युद्धमें मराठोंको हराया था, तबसे राजपूतानेके राजाओंने चौथ देना छोड़ दिया था। यह चौथ इन्होंने मोहम्मदशाहके समयसे देहलीकी वादशाहतके कमजोर हो जानेपर देनी ग्रह्म की थी।

<sup>(</sup>३) इनमें एक खोखर जातिका और दूसरा गहलोत था । मारवाइमें यह कहावत अब तक मशहूर है:—

<sup>&</sup>quot;खोखर वड़ो खुराकी खाघौ आपा सरीखो डाकी"। आपापर जो छतरी बनी थी वह अब तक नागोरसे करीब १३ कोसके फ़ासले पर मौजूद है।

और वहाँपर मौका पाकर इन्होंने उसे मार डाला । यह घटना वि०सं०

इसके बाद महाराजा विजयसिंहजी बीकानेर गए और वहाँके महा-राजा गजसिंहजीको साथ छेकर सहायता माँगनेके छिए जयपुरमहाराजा माध्वसिंहजी प्रथमके पास पहुँचे । जब बहुत कुछ कहा सुनीपर भी जयपुर महाराजने इन्हें किसी प्रकारकी सहायता देना स्वीकार नहीं किया, तब ये छौटकर नागोर आए और इन्होंने जया आपाके पुत्र जनक्को क्रीज खर्चके कई छाख रुपये देकर उससे सुछह कर छी। इसी सुछहके अनुसार मारोठ, मेड़ता, सोजत, परबतसर, साँभर आदि प्रदेश महाराजा रामसिंहजीको मिले।

्विव सं० १८१३ में रामसिंहजी शादी करने जयपुर गए। पीछेसे विजयसिंहजीने मेड़ता, सोजत और जालोर आदिपर अधिकार कर लिया। इसपर रामसिंहजीने फिर मराठोंसे सहायता माँगी। आपाके माई रानोजी सिंधियाको अपने भाईका बदला लेनेका यह अच्छा अव-सर मिला। उसने पेशवासे आज्ञा लेकर मारवाड़पर चढ़ाई की और यहाँ पहुँच ऐसी लूटमार मचाई कि महाराजा विजयसिंहजीको डेढ़ लाख रुपये सालाना देनेका बादा कर और अजमेर देकर उससे सुलह करनी पड़ी। रामसिंहजीके भी सारे परगने उन्हें सौंप दिये गए। इसके बाद

<sup>(</sup>१) उस समय जोधपुर, जालोर, नागोर और डीडवानाको छोड़ वाकी के सब प्रदेशोंपर रामसिंहजीका अधिकार हो गया था। यह दशा देख महाराजा विजयसिंह-जीने विजयभारतीको उदयपुर महाराणाप्रतापसिंहजीके पास मराठोंसे मुलह कर-वा देनेके लिए भेजा। इसपर महाराणाजीने सल्वंबरके राणा जैतसिंहजीको दक्षिण-योंको समझानेके लिए भेज दिया। परन्तु उन्होंने इनके कहनेपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इसीसे विजयसिंहजीको यह चालाकी कर अप्पाजीको मरवाना पड़ा। मराठों-ने इसकी एवजमें विजयभारतीको पकड़ कर मार डाला।

अधि

सल

हुए

व Ŧ

रानोजी अजमेर पहुँचा और वहाँका प्रबन्ध गोविन्दरावको सौंप दक्षि-णको लौट गया।

मेड्तापर फिर रामसिंहजीका अधिकार हो गया और इससे देशमें वड़ी गड़बड़ मच गई। महाराजने गृहकलहको दवानेके लिए विदेशी सेना रक्खी । यह देख वि० सं० १८१५ में सब सरदार छोग जोधपुर छोड़ वीसळपुरकी तरफ चले गए और रामसिंहजीसे वात मिलाने लगे। इसपर महार्गुजा विजयसिंहजी खुद वहाँ पहुँचे और सरदारोंको छौटाकर छे आए।

इसके बाद महाराजके गुरु आत्मारामका किलेमें देहान्त हो गया। इस मौकेपर महाराजाने बड़े बड़े सरदारोंको किलेमें बुलाकर घोखेसे कैद कर छिया । यह घटना वि० सं० १८१६ की फाल्गुन वदी १ की हैं । इससे देशमें फिर गड़बड़ शुरू हो गई । कुछ दिन बाद जब धा-भाई जग्रूने रामसिंहजीसे मेड़ता छीन छिया तब वे भागकर अपनी मुसराल जयपुर चले गए। कुछ दिन वहाँ रहनेपर जयपुरवालोंने इन्हें सांभरका इलाका सौंप दिया। इसपर वे वहाँ चल्ले गए। इसके बाद वि० सं० १८१९ में जाधपुरकी फ्रीजने अजमेरको घेर लिया। परन्तु इतनेहीमें वहाँपर माधवराव सिंधिया सेना लेकर आ पहुँचा । अतः महारा-जकी सेनाको सफलता न हुई। उल्टे नौ लाख रुपये देकर पीछा छुड़ाया। वि० सं० १८२२ में फिर माधवराव सिंधियाके आनेकी सूचना मिली । परन्तु महाराज्ञें उसे तीन लाख रुपये देकर शान्त कर दिया।

इसी वर्षे महाराजने बालकृष्णजीका नया मन्दिर बनवाया।

<sup>(</sup>१) इनमें ४ ठाकुर मुख्य थे-पोकरणके देवीसिंह, आसोपके छतरसिंह, रासके केंसरीसिंह और नीकाजके दौळतासिंह। इनमेंसे तीन तो कैदमें ही मरे और चौथे दौलतसिंहको महाराजाने छोड़ दिया।

इसी समयसे महाराजने नाथद्वारेके वैष्णव संप्रदायके नियमोंका पालन करना ग्रुरू किया और अपने राज्यमें मांस और मदिराका पूर्णतया निषेध कर दिया । जीविहिंसा करनेवालोंको और शराब बनानेवालोंको सख्त सजा दी जाने लगी । वि० सं० १८२३ के कार्तिक महीनेमें महाराजा नाथद्वारे गए । लौटते हुए सरदारगढ़के ठाकुरकी कन्यासे इनका विवाह हुआ ।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १७२६ में ये लोग गोवर्धननाथजीकी मूर्ति लेकर औरं-गज़ेवके डरसे जोधपुरमें आरहे थे।

<sup>(</sup>२) महाराजा विजयसिंहजो परम वैष्णव थे। इन्होंने अपने राज्यभरमें मांस और मदिराका निषेध कर दिया था; परन्तु आडवेके ठाकुर जैतसिंहको यह खयाल था कि मेरे पिता कुशलसिंहने महाराजा वखतसिंहजीको जोधपुरका राज्य दिलवानेमें अपने प्राण दिये हैं, अतः महाराजा मुझे कुछ न कहेंगे। इसीसे वे शक्ति-की उपासनाके लिए पशुवध किया करते थे। महाराजने उन्हें कई वार मना किया। परन्तु उन्होंने भी शाक्त धर्मको छोड़ना नामंजूर किया । इसपर महाराजने उन्हें जो-धपुरके किलेमें बुलवाकर मरवा डाला। किलेके वाहर जहाँपर उनका दाहकमें कि-या था एक चवूतरा बना है और लोग इसे जयसिंहजीका थड़ा कहकर पूजते हैं; ्र क्यों कि इन्होंने अपने धर्मपर दृढ रहकर प्राण दिये थे। एक बार आसोपठाकुरने अपने गाँवसे बोरेमें भरकर एक मारा हुआ बकरा मंगवाया था । परन्तु जिस ऊँटपर वह बोरा था वह ऊँट शहरमें कुछ खड़खड़ाहट सुनकर चमक गया। इससे उस वकरेका सिर वाहर निकल पड़ा । जब इस वातकी सूचना महाराजको हुई तब उन्होंने आसोपठाकुरको बुळाकर अपनी आज्ञाके उह्नंघन करनेका कारण पूछा। परन्तु उसने काली ऊनका एक गोला पेशकर अर्ज की कि असलमें 🗸 यह गोळा बोरेसे निकलकर शहरमें गिर गया था। लोगोंने इसे ही बकरेका सिर समझ यह झूठी शिकायत की है। इस प्रकार ठाकुरने अपना बचाव किया। विजयसिंहजीने पशुवध रोककर कसाइयोंको मकानोंपर पत्थर चढ़ानेका काम सौंपा था । उनके वंशज अवतक यही काम करते हैं। एक बार एक मुसलमान

अधि सळ

सङ

हुए

ब मृ

रू • जयपुरमहाराजा माधवसिंहजी (प्रथम ) और जोधपुरमहाराजा विजयसिंहजीमें शत्रुता हो गई थी। इसीसे जब वि० सं० १८२४ में भरतपुरके जाटराजा जवाहरसिंहने जयपुरपर चढ़ाई की तब विजय-सिंहजीने भी भरतपुरवालोंकी सहायता की थी।

वि० सं० १८२७ में मेवाड़के राणा अमरासिंह (अड़सी) जी और उनके सरदारों में झगड़ा हो गया । राणाजीने विजयसिंहजीसे सहायता माँगी। महाराजने भी अपनी राठोड़सेना भेज मेवाड़के सरदारोंका उपद्रव शान्त कर दिया और आगेके लिए भी समयपर उन्हें सहायता देनेका वादा किया। इसकी एवज़में रानाजीने गोड़वाड़का परगना महाराजाको सौंप दिया। यह अवतक मारवाड़ राज्यमें ही शामिल है।

इसी बीच जमरकोटके सराई जातिके लोगोंने इघर उघर छ्टमार गुरू कर दी थी। इसीसे विजयसिंहजीने उनको दबानेके लिये अपनी सेना भेजी। उस समय सोढा राजपूर्तोंको हटा कर सिंधके टालपुरा लोग बहाँके शासक बन बैठे थे। राठोड़ोंने टालपुरा जातिके मुखिया वीजड़को हराकर जमरकोटपर अधिकार कर लिया।

वि० सं० १८२८ में महाराज दुबारा नाथद्वारे गए। साथमें बीका-नेरमहाराजा गर्जासेहजी भी थे। राणा अड़सीजी भी वहींपर आ कर इनसे मिले। कहते हैं कि इस समय अड़सीजीने गोड़वाड़ वापिस लेनेकी ब-हुत कुछ चेष्टा की; परन्तु इसमें सफलता नहीं हुई।

सैनिकने तलवारसे बैलको जखमी कर दिया। जब नगरका कोतवाल उसे पकड़ने गया तब सारी मुसलमान सेना बदल गई। इसपर लोगोंने महाराजको समझाया कि उक्त सैनिकको क्षमा कर देना ही उचित है, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये लोग नौकरी छोड़कर चले जाँयगे। इससे सरदार लोग और भी उपद्रव करेंगे। परन्तु महाराजने राज्य और प्राणोंकी परवाह न कर उक्त सैनिकको मयः उसके साथियोंके दण्ड देकर ही छोड़ा। वि० सं० १८२९ में जयपुरमें रामसिंहजीका स्वर्गवास हो गया। समपर उनके अधिकत साँभरके परगनेपर महाराजा विजयसिंहजीने अधिकार कर लिया। वि० सं० १८३१ में आउवेके ठाकुर जैतसिंह जो- अपुरके किलेमें मारे गए। वि० सं० १८३४ में महाराजाने रायपुरपर कब्ज़ा कर लिया और मराठोंको हराकर अजमेर भी अपने राज्यमें मिला लिया। वि० सं० १८३७ में उमरकोट विजय किया।

वि० सं० १८३८ में बीकानरके महाराजकुमार राजसिंहजी अपने पितासे नाराज़ हो कर जोधपुर चल्ले आए। महाराजा विजयसिंहजीने उ-नकी बड़ी खातिर की और वि० सं० १८४२ में पिता पुत्रोंमें सुलह करवाकर उन्हें वापिस बीकानेर भेज दिया।

जिस समय महाराजा पृथ्वीसिंहजीके मरनेपर महाराजा प्रतापिंस-हजी जयपुरकी गद्दीपर बैठे उस समय पृथ्वीसिंहजीके पुत्र मानसिंहजीने माधवजी सिंधियासे सहायताकी प्रार्थना की । इसपर वि० सं० १८४४ में मराठोंने जयपुरपर चढ़ाई की । यह देख महाराजा प्रतापिंसहजी बहुत घबरा गए और उन्होंने जोधपुरमहाराजसे सहायता माँगी । विजय-सिंहजीने तत्काल ही अपनी वीर राठोंड सेनाको उनकी सहायताके लिए मेज दिया । इस सेनाने पहुँच तूंगा नामक स्थानके पास मराठोंसे ऐसा लोहा लिया कि वे खेत छोड़ सनबाड़की तरफ भाग निकले । इससे अजमेरपर फिर महाराजाका अधिकार हो गया । इसके बाद महाराजा विजयीसिंहजीने रूपनगर व किशनगढ़पर फीज मेजी । सात महीने तक द्रोनों नगर धिरे रहे । अन्तमें वहाँके राजा प्रतापिंसहजीने तीन लाख हपए दंडके देनेका बादा कर सुलह कर ली । इसके अलावा रूपनगर वीरिंसहजीके पुत्र अमरिंसहजीको सौंप दिया । अधि

सल

हुए

व

वि० सं० १८४७ में अपनी अंगली हारका बदला लेनेके लिए माधवजी सिंधियाने मारवाङ्पर चढ़ाई की। महाराजने बीकानेर और किशनगढ़के राजाओंको, अपनी सहायतार्थ बुळवाया। ये लोग भी मेड़तेमें जोधपुरकी सेनासे आ मिले। जिस समय मराठोंकी सेना फेंच जनरल डी० बोईनेकी अध्यक्षतामें छूनीके पास पहुँची उस समय उसकी तोपें वहाँके कीचड़में फँस गई । यह देख कई राठोड़ सरदारोंने एकदम मराठों पर आक्रमण करनेकी सलाह दी। परन्तु 'मारवाड़ मनसोबे डूबी' कहावतके अनुसार वह मौका आपसके वाद विवादमें ही निकल गया। इसके बाद वीकानेर और किशनगढ़के राजा भी अपने अपने देशोंकी रक्षाके लिए लीट गए । अकेली मारवाड़की सेनाने वीरतासे मराठोंका सामना किया, पर भाग्यकी कुटिलतासे राठाड़ोंने अपनी ही एक सेनाको दुरमनकी फ़ौज समझ उस पर आक्रमण कर दिया। इस गड़बड़में राठोड़-सेनाका व्यूह भंग हो गया और उन्हें पीछे हट जाना पड़ा । इस प्रकार विजयी होकर मराठोंने कुछ दूर तक राठोड़ोंका पीछा किया और फिर आगे बढ़ अजमेरको घेर छिया। समय देख देशको मरा-ठोंके बार बारके आक्रमणसे बचानेके लिए महाराजाने उन्हें साठ लाख

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि राठोड़ोंने युद्ध कर जयपुरकी रक्षा की थी। इससे कछवाहोंके वित्तमें उपकारके बजाय ईर्घ्याने स्थान यहण कर लिया था और वे उन्हें नीचा दिखानेकी कोश्चिश करने लगे थे। इसी ईर्घ्यासे प्रेरित हो कर जयपुरमहाराजा प्रतापसिंहजीने सिंधियाको कई लाख रुपए देनेका वादा कर जोधपुरपर आक्रमण करनेको उत्साहित किया था।

<sup>(</sup>२) De Boigne.

<sup>(</sup>३) साट लाख रुपए नकद न दे सकनेकी वजहसे महाराजने गहने, जवा-ै हरात, आदि मिलाकर कुछ तो उसी समय दे दिया और बाकीकी एवज़में जमानत दिलवा दी।

भए नक्षद और अजमेर देकर उनसे सुलह कर ली, तथा देहलीके भादशाहको जो कर दिया जाता था वह मराठोंको देना अङ्गीकार किया।

महाराजा विजयसिंहजीने एक जाट जातिकी स्त्रीको अपनी पासवीन बनाया था। इसका नाम गुलाबराय था। इस पर महाराजाकी बड़ी कृपा थी। इसीसे राज्यमें भी इसका बड़ा प्रभाव था। यह कभी कभी राज्यके कामोंमें भी दखल दे बैठती थी। इस कारण मारवाड़के बड़े बड़े सरदार इससे नाराज हो गए थे। इससे एकरोज ये सब लोग जोधपुर छोड़ कर चले गए और मुल्कमें गड़बड़ करने लगे। परन्तु वि० सं० १८४८ के काल गए। वि० सं० १८४९ की वैशाख कृष्णा ७ को पीलेसे इन विजयसिंहजीके पौत्र भीमसिंहजीने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अन्तमें करीब १० महीनोंके बाद पौकरन ठाकुर सवाईसिंहके कहने सुननेसे झगड़ा निपट गया और भीमसिंहजी सिवानेकी तरफ रवाना हो गये। परन्तु मार्गमें झंबरमें इनके और महाराजाकी सेनाक बीच युद्ध हुआ। इसके बाद ये ठाकुर सवाईसिंहके साथ पौकरन चले गए। यह घटना वि० सं० १८५० के चैत्रमासकी है।

<sup>(</sup>१) पासवान उस रक्खी हुई स्त्रीको कहते हैं जिसका दरजा रानीसे कुछ ही कम होता है। यह पासवान भी वैष्णव संप्रदायकी माननेवाली थी। कुंज-विहारीजीका मन्दिर, गुलाबसागर तालाव, गिरदीकोट, और मायलाबाग इसीके बनवाए हुए हैं। एक बार महाराजके प्रधान मंत्री और कृपापात्र खीची गोवर्धनसे यह किसी बात पर नाराज़ हो गई। यह देख वह पौकरन ठाकुरके मकानपर वला गया और वहाँपर उसने सब सरदारोंको एकत्र कर पासवान गुलाबरायकी जिकायत की तथा महाराजाको समझानेके लिए सलाह को। परन्तु इसकी खबर पासवानको लग गई। इसीसे घबराकर सब सरदार बीसलपुरकी तरफ बले गए।

१३व

अवि

सल

हुए

a

귀

भारतक प्राचीन राजवंश।

वि० सं० १८४९ की वैशाख वदी १० को मौका पाकर सरदा-रोंने पासवानको मार डाला। इसके बाद ही वि० सं० १८५० की आपाढ़ वदी १४ (ई० स० १७९३ की ८ जुलाई) को महा-राजाका स्वर्गवास हो गर्यो। इनके ७ पुत्र थे।

इन्होंने करीब ४० वर्ष राज्य किया । ये परम वैष्णव थे । इन्होंने वि० सं० १८१७ में गंगश्यामजीके मन्दिरका विस्तार किया था । इन्होंने जो सिक्का मारवाड़में चलाया था वह विजैशाही कहलाता था और यही चाँदीका सिक्का वि० सं० १८२२ से वि० सं० १९५७ तक मारवाड़में प्रचलित था । उसके वाद यहाँ पर अँगरेजी सिक्केका प्रचार हो गया।

## २८ महाराजा भीमसिंहजी।

ये महाराजा विजयसिंहजीके पौत्र थे और अपने बड़े चाचा फतह-सिंहजी और पिता भीमसिंहजीके विजयसिंहजीके समयमें ही मर जानेसे वि० सं० १८५० की आषाढ़ छुक्का १२ (ई० स० १७९३ की २१ जुलाई) को अपने दादाके उत्तराधिकारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १८२३ की आषाढ छुक्का १२ (ई० स० १७६६ की १९ जून) को हुआ था।

जिस समय विजयसिंहजीका स्वर्गवास हुआ उस समय ये शादी करनेके छिए जैसलमेर गए हुए थे। उक्त समाचारके पहुँचते ही इन्होंने जोधपुर पहुँच राज्यपर अधिकार कर लिया। उस समय इनके

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें १४ के बद्छे ११ है और किसीमें ३० लिखी

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १८५२ की आषाढ सुदी ५ का इनके समयका एक लेख फलोचीसे मिला है। (जर्नल बंगाल एबियाटिक सोसाइटी १९१६, प्र॰ १०१)

बाचा जालिमसिंहजी और चचेरे भाई मानसिंहजी भी जोधपुरमें ही थे। भीमसिंहजीके आते ही इन्होंने कुछ सरदारोंको साथ छेकर मारवाइ-के गाँबोंको छटना ग्रुरू किया, परन्तु भीमसिंहजीने सेना भेजकर इस उपद्रवको शान्त कर दिया। इसपर इनके चाचा तो उदयपुर चछे गए और भाई जाछोरमें जा छिपे। इसके बाद मारवाइ पर मराठोंकी फीजने चहाई की। परन्तु महाराजने उन्हें कुछ दे दिछाकर बिदा कर दिया।

भीमसिंहजी जिस समय राज्यपर बैठे थे उस समय इनके चाचा जालिमसिंहजीने गड़बड़ मचाई थी। इसीसे ये अपने चाचाओं और भतीजोंसे चौंकते रहते थे। अतः राज्यपर पूर्णतया अधिकार कर लेने पर इन्होंने सेना भेजकर अपने चाचा जालिमसिंहजीको गोड़िबाइसे निकालकर उक्त प्रदेश पर भी अधिकार कर लिया और धीरे धीरे अपने दूसरे सारे भाई भतीजोंको भी मरबा डाला। केवल गुमानसिंहजीके पुत्र मानसिंहजीने जालोरको किलेका आश्रय ले अपने प्राण बचाए। वि० सं० १८५४ में मीमसिंहजीने जालोरपर सेना भेजी। वहाँपर बहुत दिनों तक युद्ध होता रहा।

वि० सं० १८५८ में पुष्करमें विजयसिंहजीके बड़े पुत्र फतहासिंह-

<sup>(</sup>१) महाराजा विजयसिंहजीने अपने छोटे पुत्र जालिमलिंहजीको गोडवा-इका परगना जागीरमें दिया था और उनकी इच्छा थी कि उनके बाद वे ही राज्यके उत्तराधिकारी बनाए जायँ। परन्तु पौकरन और आउवेके सरदारोंने सहायता कर भीमसिंहजीको राज्यका अधिकारी बना दिया।

<sup>(</sup>२) ये गोडवाड्से भगाए जानेपर मेवाड्की तरफ चल्ले गये और वि० सं० १८५४ में इन्होंने वहाँसे सेना लाकर मारवाड़ पर चढ़ाई की। परन्तु वि० सं० १८५५ में कालवलीमें इनकी मृत्यु हो गई।

<sup>(</sup>३) ये विजयसिंहजीके पौत्र ये और उन्होंने इनको जागीरमें जालोरका परगना दिया था।

અદિ

239

सल

हुए

बं मृ

e

की कन्यासे जयपुरमहाराज प्रतापसिंहजीका और प्रतापसिंहजीकी बह-नसे भीमसिंहजीका विवाह हुआ।

इसी वर्ष खर्चसे तंग होकर मानसिंहजीने पार्लाको छट लियों। जिस समय ये यहाँसे लौट रहे थे उस समय साकदड़ा नामक स्थानके पास इनका भीमसिंहजीकी सेनासे सामना हो गया। सम्भव था कि मानसिंहजी केंद्र कर लिये जाते, परन्तु आउवेके ठाकुरने इन्हें खतरेसे निकाल जालोर पहुँचा दिया। वहाँ पहुँच मानसिंहजीने अपने पुत्र छत्र-सिंहजीको सीरोहीके महाराव वैरीशालजीके पास सहायता माँगनेके लिए भेजा। परन्तु उन्होंने भीमसिंहजीके डरसे उनको मदद देनेसे इनकार कर दिया।

इसके बाद ही फिर महाराजा भीमसिंहजीने जालोरपर एक बड़ी सेना भेजी। इसने वहाँ पहुँच किलेको घेर लिया। वि० सं० १८५९ के मार्गशीर्ष महीनेमें जालोर नगरपर भीमसिंहजीकी सेनाका अधिकार हो गया। केवल किला ही मानसिंहजीके अधिकारमें बच रहा। इससे मानसिंहजीका सम्बन्ध बाहरसे विलकुल ट्रट गया और कुछ समय बाद रसद आदिके खर्च हो जानेसे उन्हें लाचार होकर किला छोड़नेका विचार करना पड़ा। परन्तु देवनाथ नामक एक योगीने उन्हें कुछ दिन और वर्षय रखनेका उपदेश दिया। यद्यपि किलेकी सामग्री समाप्त हो चुकनेके कारण भीतरवालोंको बड़ी तकलीफ हो रही थी तथापि मानसिंहजीने योगीका उपदेश मानकर किला छोड़नेके इरादेको ही छोड़ दिया। इसके चार पाँच रोज बाद ही वि० सं० १८६० की कार्तिक ग्रुक्का १ (ई० स० १८०३ की २० अक्टोबर) को महाराजा भीमसिंहजीका

<sup>(</sup> १ ) उस समय महाराजा भीमसिंहजी शादी करने पुष्कर गए हुए थे।

वर्गवास हो गया । जब यह समाचार जालोरको घेरकर पड़ी हुई राजकीय सेनामें पहुँचा तब भंडारी गंगाराम और सिंधी इन्दराज वगैरहने भीमिसहजीके पीछे पुत्र न होनेके कारण मानसिंहजीको ही राज्यका एक मात्र उत्तराधिकारी समझ उनसे जोधपुरका राज्यसिंहासन सुरोोिन करनेकी प्रार्थनों की । वे भी अपने मुसीबतके समयका अन्त हुआ समझ ईश्वरका धन्यवाद करते हुए जोधपुर पहुँच गद्दीपर बैठ गये।

महाराजा भीमसिंहजीने करीब ११ वर्ष राज्य किया । कहते हैं कि इनके समयमें मारवाड़में एक भी अकाल नहीं पड़ा ।

मंडोरमें अजीतसिंहजीकी दाहिक्रियांके स्थानपर जो देवल उनके पुत्र अभयसिंहजीने बनवाना प्रारम्भ किया था वह इनके समय पूरी तौरसे तैयार हुआ था।

## २९ महाराजा मानसिंहजी ।

ये महाराजा विजयसिंहजीके पौत्र ( गुमानसिंहजीके पुत्र ) और महाराजा भीमसिंहजीके भतीजे थे। इनका जन्म वि० सं० १८३९ की माघ शुक्का ११ (ई० स० १७८३ की १२ फरवरी ) को हुआ था। युवावस्थामें इन्होंने बहुत तकछीके उठाई थीं। भीमासहजीके भयसे एक बार तो इनको मारवाड़ ही छोड़ देना पड़ा था। कुछ समय तक इघर

<sup>(</sup> १ ) इनकी पीठपर फोड़ा हो गया था। इसीसे इनका स्वर्गवास हुआ।

<sup>(</sup>२) जोधपुरसे इन्दराज आदिको यह लिखा गया था कि यद्यपि महाराजा भींमासिंहजीका देहान्त हो गया है तथापि तुम जालोरपर घेरा जारी रखना; क्योंकि स्वर्गवासी महाराजाकी रानी गर्भवती हैं। परन्तु इन्दराज आदिने सोचा कि यदि इस समय मैं मानसिंहजीकी सहायता करूँगा तो वे मेरा एहसान मानेंगे, इसीसे वह मानसिंहजीको लेकर जोधपुर चला आया।

अधि

सल

हुए

IJ

उधर वृमकर ये जयपुर पहुँचे और वहाँसे कुछ सेना इकडीकर इन्होंने जालोर पर अधिकार कर लिया।

वि० सं० १८६० की मार्गशीर्ष ऋष्णा ७ (ई० स० १८०३ की ७ नवंबर) को ये गद्दी पर बैठे<sup>3</sup>।

कहते हैं कि उस समय महाराजा भीमसिंहजीकी एक रानी गर्भवती थी। अतः कुछ सरदारोंने मिलकर उसे तलहटीके महलोंमें ला रक्खा । वहीं पर उसके गर्भसे एक बालक उत्पन्न हुआ। उसका नाम धौंकलिंह रक्खा गया। इसके बाद उन सरदारोंने उसे पौंकरनकी तरफ भेज दिया। परन्तु महाराजा मानसिंहजीने इस बातको बनावटी माना और उस बालकका राज्याधिकार अस्वीकार कर दिया । इस पर पौंकरन ठाकुर सवाईसिंह

<sup>(</sup>१) वि० सं० १८६० की पौष सुदी ९ (ई० स० १८०३ की २२ दिसंबर) को इनके और ईस्ट इण्डिया कंपनीके बीच एक सन्धि हुई थी। परन्तु महाराजाने इसे मंजूर नहीं किया। इसके बाद इन्होंने कंपनीके विरुद्ध जसवन्तराव होल्करको सहायता दी। इससे ई० स० १८०४ में यह सन्धि रद हो गई। इस संधि करनेके समय अँगरेजोंके और मराठोंके बीच युद्ध हो रहा था। इसीसे इसमें किसी प्रकारके करके देनेका बंधन नहीं था। परन्तु इसके बाद जो संधि हुई उसमें यह बंधन लगा दिया गया।

<sup>(</sup>२) ख्यातोंमें लिखा है कि गद्दी पर बैठते समय महाराजा मानसिंहजीने यह प्रतिज्ञा की थी कि यदि वास्तवमें स्वर्गवासी महाराजा भीमसिंहजीकी रानी गर्भवती है तो उसके गर्भसे पुत्र उत्पन्न होनेपर में राज्य उसे दे दूँगा। परन्तु उक्त रानीको तव तक मेरी रक्षामें रहना होगा, जिससे इस विषयमें किसी प्रकारकी चालाकी न की जाय। यह बात रानीके पक्षवालोंको मंजूर न हुई; क्योंकि उनको यह भय था कि कहीं रानी पर कोई संकट न आ जाय। दोनों तरफकी शङ्काओंके मूलमें बहुत कुछ सचाई थी। धीरे धीरे इन्हीं शङ्काओंके कारण दोनों पक्षोंमें शत्रुता बढ़ गई और उसने भयंकर रूप धारण कर लिया। इसका हाल उस समयके इतिहाससे प्रकट होता है।

बादि सरदारोंने भिलकर उस बालकको मय उसकी माताके खेतड़ी (जयपुर राज्य) की तरफ़ भेज दिया।

महाराजा मानसिंहजीने गद्दी पर बैठते ही अपने शत्रुओंसे बदला लेकर जिन्होंने संकटके समय इनकी सहायता की थी उनको जागीरें आदि दीं। इसके बाद इन्होंने सीरोही पर फ़ीज मेजी, क्योंकि वहाँके रावने संकटके समय इनके कुटुम्बको सीरोहीमें रखनेसे इन्कार कर दियाथा। कुछ ही समयमें सीरोही पर इनका अधिकार हो गया। घाणे-राव भी महाराजके कब्जेमें आगया।

वि० सं० १८६१ में धौंकल्लसिंहकी तरफ्ते होखावत राजपूतोंने डीडवानापर आक्रमण किया। पर जोधपुरकी फौजने उन्हें भगा दिया।

उदयपुरके महाराणा भीमसिंहजीकी कन्या कृष्णकुमारीका विवाह जोधपुरके महाराजा भीमसिंहजीके साथ होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वर्गवासी हो जानेपर राणाजीने उसका विवाह जयपुरमहाराज जगतिसहजीके साथ करना चाहा। जब यह समाचार मानसिंहजीको मिछा तब उन्होंने जयपुरमहाराज जगतिसहजीको छिखा कि वे इस सम्बन्धको अङ्गीकार न करें; क्यों कि उस कन्याका वाग्दान जोधपुरके राजधरानेमें हो चुका है। अतः यदि भीमसिंहजी विवाहके पूर्व ही स्वर्गको सिधार गए तो भी उनके उत्तराधिकारीकी हैसियतसे उक्त कन्यासे विवाह करनेका पहला हक उन्हीं (महाराजा मानसिंहजी)का है।

बहुत कुछ समझानेपर भी जब जयपुरनरेशने इसपर ध्यान नहीं दिया तब महाराजा मानर्सिहजीने वि० सं० १८६२ के मावमें जयपुर अपर चढ़ाई की । जिस समय ये मेड़तेके पास पहुँचे उस समय इनको

<sup>(</sup>१) इस वर्ष इन्होंने होल्करको भी सहायता दी थी। इससे गवर्नमेंट नाराज़ हो गई।

अधि

सल

हुए

व

4

पता लगा कि उदयपुरसे कृष्णकुमारीके विवाहका टीका जयपुर जा रहा है। यह समाचार पाते ही महाराजने अपनी सेनाका कुछ भाग उसे रोकनेके लिए भेज दिया। इससे लाचार हो टीकेवालोंको उदयपुर लौट जाना पड़ा।

इसी बीच जोधपुरमहाराजने जसवन्तराव होल्करको भी अपनी सहायताके छिए बुछवा छिया था। जब राठोड़ोंकी और मराठोंकी सेनाएँ अजमेरमें इकट्टी हो गई तब छाचार होकर जयपुरमहाराजको पुष्करमें जोधपुरमहाराजसे सुछह करनी पड़ी। जोधपुरके इन्दराजजी सिंधी और जयपुरके दीवान रतनछाछ (रामचन्द्र) के उद्योगसे होल्करने वीचमें पड़ जगतिसिंहजीकी वहनसे मानिसिंहजीका और मानिसहजीकी कन्यासे जगतिसिंहजीका विवाह निश्चित करवा दिया। वि० सं०१८६३ के आश्विनमासमें महाराज जोधपुर छौट आए। परन्तु कुछ ही दिनोंमें छोगोंके कहने सुननेसे यह मित्रता भंग हो गई। इसपर जयपुरमहाराजने धौंकर्छिंहजीकी सहायताके बहानेसे मारवाड़पर हमछा करनेकी तैयारी की। जब सब प्रबन्ध ठीक हो गया तब जगतिसिंहजीने एक बड़ी सेना छेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मार्गमें खंडेछेमें बीकानेरमहाराज सूरतिसिंहजी, धौंकछिंसहजी और मारवाड़के अनेक सरदार भी इनसे आ मिछे। पिंडारी वीर अमीरखाँ भी मय अपनी फौजके जयपुरकी सेनाके साथ था।

<sup>(</sup>१) ख्यातों में लिखा है कि उस समय घोंकलसिंहजी खेतड़ी (जयपुर-राज्य) में थे और पौकरन ठाकुर सवाईसिंहजी आदि कई सरदारोंने इनका पक्ष लिया था। अतः जब जयपुरमहाराज जगतसिंहजीको जोधपुरनरेश महाराजा मानसिंहजीसे नाराज देखा तब अपना पक्ष प्रवल करनेके लिए उन्हें भी अपनी तरफ मिला लिया। जगतसिंहजीको भी अपने साथकी दुश्मनीका बदला लेनेका इससे अच्छा बहाना नहीं मिल सकता था। अतः उन्होंने इनसे मिल जोधपुर पर चढ़ाई कर दी।

जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजीको मिला वैसे ही वे भी अपनी सेनासिंहत मेड़ता नामक स्थानमें पहुँचे और मोरचा बाँध अपनी सेनासिंहत मेड़ता नामक स्थानमें पहुँचे और मोरचा बाँध के गए। साथ ही इन्होंने मराठा सरदार जसवन्तराव होल्करको भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा। जिस समय अङ्गरेजोंके और होल्करके अपनी सहायतार्थ बुला भेजा। जिस समय अङ्गरेजोंके और होल्करके वीच युद्ध लिड़ा था उस समय महाराजने उसके कुटुम्बकी रक्षा की थी। इस पूर्वकृत उपकारका स्मरण कर होल्कर भी तत्काल इनकी सहा- इस पूर्वकृत उपकारका स्मरण कर होल्कर भी तत्काल इनकी सहा- यताके लिए रवाना हुआ। परन्तु उसके अजमेरके पास पहुँचने पर यताके लिए रवाना हुआ। परन्तु उसके अजमेरके पास पहुँचने पर अपपुरमहाराजने उसे एक बड़ी रक्षम रिश्वतमें देकर वापिस लोटा दिया।

इसके बाद गींगोलीकी घाटीके पास जयपुर और बीकानेरकी सिम्मिलित सेनासे जोधपुरकी फीजका सामना हुआ। युद्धके समय बहुतसे सरदार महाराजा मानिसिंहजीकी सेनासे निकल जयपुरकी सेनामें घोंकल-सरदार महाराजा मानिसिंहजीकी सेनासे निकल जयपुरकी सेनामें घोंकल-सिंहजीके पास चले गए। इससे जोधपुरकी सेना कमज़ार पड़ गई। अन्तमें विजयका लक्षण न देख कुछ सरदार महाराजा मानिसिंहजीको बहाँसे जवरदस्ती जोधपुर लौटा लाए। जयपुरवालोंने विजयी हो मारोठ, मेड्ता, परबतसर, नागोर, पाली और सोजत आदि स्थानोंपर अधिकार कर जोधपुरको घेर लिया। होते होते वि० सं० १८६३ की चैत्र कृष्णा ७ को जोधपुरका शहर भी शत्रुओंके हाथ चला गया। केवल किलेहीमें महाराजाका अधिकार रह गया।

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि उस समय कुचामण, आहोर, नीमाज आदिके ठाकुरों, महन्त मोतीपुरी वैकुंठी आदि महापुरुषोंके बेड़ों और हिन्दालखाँके बेड़ेको छोड़कर बाकी सब सरदार आदि घोंकलसिंहजीकी तरफ जा मिले थे। बेड़ेको छोड़कर बाकी सब सरदार आदि घोंकलसिंहजीकी तरफ जा मिले थे। इस पर युद्ध करना हानिकारक जान कुचामण, आहोर और नीमाज आदिके सरदार तो महाराजा मानसिंहजीको लेकर जोधपुरकी तरफ रवाना हुए और महापुरुषोंके और हिन्दालखांके बेड़ोंने शत्रुका मुकाबला कर उन्हें अपने महा-राजाका पीछा करनेसे रोक दिया।

अधि सरु

हुए

र्थे ब म् यह देख सिंधी इन्दराजे, मंडारी गंगाराम और अन्य कुछ सरदारीने महाराजसे अर्ज की िक यदि हम छोगोंको किलेसे बाहर निकलनेकी आज्ञा दी जाय तो हम छोग शत्रुके पराजयका कुछ उद्योग करें। मान-सिंहजीने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें गुप्त रूपसे किलेके बाहर मेज दियों।

ये लोग बाहर निकल मेड़तेकी तरफ चले गए और वहाँपर सेना इकड़ी करनेका उपाय करने लगे। इन्होंने दौलतराव सिंधियाके पास भी सहायताके लिए आदमी भेजे। इसी बीच जयपुरमहाराजके और अमीरखाँके बीच कुछ झगड़ा हो गया। इस पर जगतिसहजीने उसकी तनख्वाह रोक दी। अमीरखाँ कुद्ध होकर मेड़तेकी तरफ चला गया। सिंधी इन्दराज और कुचामणके ठाकुर शिवनाथिसहजीने उसे एक लाख तीस हजार रुपए देकर अपनी तरफ मिला लिया। यह देख जयपुरवालोंने उसे फिर अपनी तरफ ले आनेकी बहुत कुछ कोशिश की परन्तु उसका कुछ फल न हुआ।

<sup>(</sup>१) सिंधी इन्द्राज पहले फीजका बखशी (अफसर) था। परन्तु मान-सिंहजीने किसी कारणसे नाराज होकर उसे कैंद्र कर दिया था। कहते हैं कि ! जिस समय इसकी किलेसे बाहर मेजा उस समय महाराजने उसकी एवजमें उसके पुत्रकी देखभालके लिए पहरा विटा दिया था कि वह (इन्द्राज)

<sup>(</sup>२) किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि वे जयपुरमहाराजसे आज्ञा लेकर बाहर निकले थे। सम्भव है जयपुरमहाराजने समझा हो कि किलेसे जितने आदमी बाहर आ जायँ अच्छा है। फिर उनको यह भी आशा हुई होगी कि शायद ये लोग बाहर आकर हमसे मिल जायँ और अन्दरका भेद बतला दें। इसीसे उन्होंने उनको बाहर आने दिया होगा।

इसी बीच बापूजी सिंधिया और जान बुतीसी एक बड़ी मराठोंकी भेना लेकर जोधपुरकी सहायताको चले। परन्तु जयपुरवालोंने इनको भी रिश्वत देकर लौटा दिया।

इसके बाद सिंधी इंदराज और शिवनाथिंसेह आदिने अमीरखाँको साथ छेकर जयपुर पर आक्रमण किया। जब इसकी सूचना जयपुर-महाराजको मिछी तव उन्होंने राय शिवछाछकी अधीनतामें एक बड़ी सेना उनके मुकाबछको भेजी। इसीके साथ जोधपुरकी छटका सामान भी भेजा गया था। वैसे तो दोनों सेनाओंके बीच मार्गमें कई युद्ध हुए; परन्तु टोंकके पास फागी नामक स्थानपर अमीरखाँने जयपुरकी सेनाको बुरी तरहसे हराकर उसका सारा सामान छट छिया। जयपुरकी सेनाका सेनापित शिवनाथ भागकर जयपुरमहाराजके पास जोधपुर चढा गया। इस युद्धमें कुचामण, आहोर और नीमाजके ठाकुर भी अमीरखाँके साथ थे।

जोधपुरवालोंकी सेनाने जयपुर पहुँच उसे छ्टना ग्रुरू किया। जब यह खबर जगतिसहजीको मिली तब वि० सं० १८६४ की भादों मुदी १३ को लाचार हो उन्हें जोधपुरका वेरा छोड़ जयपुरकी तरफ़ लौटना पड़ा। बीकानेरमहाराज सूरतिसहजी, धौंकलिसहजी आदि नागोर पहुँच वहीं ठहर गए।

जब अमीरखाँ आदि छौटकर जोधपुर पहुँचे तब महाराजने उनका बड़ा आदर किया और अमीरखाँको तीन छाख रुपए नकद देकर व और भी बहुत कुछ देनेका वादा कर उसे नागोरपर अधिकार करनेको भेजा; भपरनु वहाँ पहुँचकर उसकी खुछकर युद्ध करनेकी हिम्मत न हुई।

इसपर उसने कुरानकी शपथ खा कर पौकरन ठाकुर सवाईसिंहसे मि-त्रता कर ली और वि० सं० १८६५ की चैत सुदी ३ को उसे अपने अहि सल

हुए

ਕਾਂ ਸ਼ स्थानपर बुलाकर घोखेसे मार डाला । यह देख महाराजा सूरतसिंहजी और धोंकलिंसहजी मय सवाईसिंहके पुत्रके भागकर बीकानेरकी तरफ चले गए।

जब अमीरखाँ इस प्रकार नागोर विजयकर वापिस आया तब महा-राजा मानसिंहजीने उसे दस लाख रुपए नकद, तीस हजार रुपए सालाना आमदनीकी जागीर और सौ रुपए रोजका परवाना कर दिया।

यह घटना वि० सं० १८६५ की है।

इसी वर्ष (वि० सं० १८६५ में ) अमीरखाँको साथ छेकर जोध-पुरकी सेनाने बीकानेरपर चढ़ाई की । युद्ध होने पर बीकानेरवाछोंकी हार हुई और सूरतसिंहजीको दो छाख रुपए नक्षद देकर फछोधीका पर-गना भी जो उन्होंने धौंकछिंसहजीकी सहायता करनेकी एवजमें छिया था वापिस देना पड़ा।

इसके बाद मानसिंहजीने अमीरखाँको उदयपुर भेजा । उसने वहाँ पहुँच महाराणा भीमसिंहजीको अपनी कन्याको विष देकर मार डाळनेके छिए विवश किया ।

(१) अमीरखाँने मूंडवा नामक नगरमें पहुँच मानसिंहजोकी नुराई करनी ग्रुक की और लोगोंमें यह प्रसिद्ध कर दिया कि उन्होंने उसकी सहायताकी ए-वजमें जो कुछ उसे देनेका वादा किया था वह नहीं दिया। इसीसे मौका आने-पर वह उनसे इसका बदला लेगा। यह सुन पौकरन ठाकुर सवाईसिंहने उसे अपनी तरफ मिला लेनेमें कुछ हरज न समझा और उसकी प्रार्थनापर उससे मिन्त्रता कर ली। उसने भी कुरानकी शपथ खाकर उन्हें अपनी सचाईका विश्वास दिला दिया। इसके बाद एक रोज उसने सवाईसिंहको अपने डेरेपर उत्सवमें शरीक होनेको बुलाया और उनके आजाने पर जिस शामियानेके नीचे वे बैठे थे उसकी रस्सियाँ कटवा कर उसमें आग लगवा दी। इससे पौकरनठाकुर सवाईसिंह, पालीठाकुर ज्ञानसिंह, बगड़ीठाकुर केसरीसिंह और चंडावतठाकुर बख-शीराम वहीं पर मारे गए।

जब अपने विवाहके कारण उत्पन्न हुए जयपुर और जोघपुरके राजाओंके विरोधिस अपने पितापर संकट आनेका समाचार क्रष्णाको मिला तब उसने खुद ही विषपान कर इस असार संसारसे पीछा छुड़ौया।

इसके बाद जयपुर और जोधपुरके राजाओं के बीच सुळह हो गई और वि० सं०१८७० की भादों सुदी ८ और ९ को पूर्व निश्चयानु- सार जगतिसहजीकी बहनका विवाह मानिसहजीके साथ और मानिस-हजीकी कन्याका विवाह जगतिसहजीके साथ हो गया। इसी वर्ष आयस देवनाथजीने जोधपुर और बीकानेरके राजाओं के बीच मित्रता करवा दी। इसपर महाराजा सूरतिसहजी जोधपुर आए। महाराजा मानिसहजीने जनका बहुत आदरसत्कार किया।

इसी वर्ष सिंधके टाळपुरा जातिके लोगोंने उमरकोट वापिस छीन लिया।

वि० सं० १८७१ में महाराजाने तीन लाख रुपए देकर अमीर-खाँकी फ़ौजको जोधपुरसे विदा कर दिया । परन्तु वि० सं० १८७२ में

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें यह भी लिखा मिलता है कि मानसिंहजीके रिश्तेदार किशो-रिसेहको गोडवाडका परगना जागीरमें मिला था और इसका विवाह उदयपुरके राजवंशमें हुआ था। परन्तु महाराजा मानसिंहजीने गद्दीपर बैठते ही गोडवाड़-पर कब्जा कर लिया था। अतः महाराणाने अमीरखाँसे कहा कि में तुम्हारे कहनेके अनुसार कृष्णाके मारनेका प्रवन्ध करूँगा। परन्तु इसकी एवजमें तुमको मानसिंहजीसे गोडवाड़का परगना किशोरसिंहको वापिस दिलवाना पड़ेगा। इसीके अनुसार अमीरखांने उक्त परगना किशोरसिंहको दिलवा दिया। यह भी कहते हैं कि किसी राणाने ही अपनी कन्याका विवाह किशोरसिंहसे कर गोडवाड़ दहेजमें दिया था। परन्तु मानसिंहजीने किसी कुसूरमें उक्त प्रदेश उससे छीन लिया था। इसीसे राणा भीमसिंह उनसे नाराज हो गया और उसने अपनी कन्या कृष्णाका विवाह उनके साथ करनेसे इनकार कर दिया।

अधि सल

हुए

ऽ ब मृ र अमीरखाँने मूंडवा, कुचेरा, आदि अपने जागीरके गाँवोंके अलावा मेडता और नागोरपर भी अधिकार कर लेनेका विचार किया।

यद्यपि महाराजने इसका विरोध नहीं किया तथापि उनके मंत्री सिंधी इन्दराजने इसमें आपत्ति की । इसपर मुहता अखैचंद आदि इन्दराजके शत्रुओंने नवाबको भड़का दिया । वि० सं० १८७३ की चैत सुदी ८ को नवाबने अपनी फ़ौजके कुछ अफ़सरोंको किलेपर भेजा । उन्होंने वहाँ पहुँच दीवानसे व महाराजके गुरु आयस देवनाथ-जीसे अपनी चढ़ी हुई तनखा देनेके लिए ताकीद की । वातों ही बातोंमें झगड़ा हो गया और इन अफ़गान अफ़सरोंने इन्दराज और देवनाथजींको मार डाला । जब इस घटनाकी सूचना महाराजा मानसिंहजींको मिली और सरदारोंके शत्रुओंसे मिले होनेके कारण उन्होंने अपनेको असहाय अवस्थामें पाया तब राज्यप्रपंच छोड़ एकान्तवास प्रहण कर लिया ।

इसके बाद अमीरखाँ जोधपुर छोड़ जयपुरराज्यकी तरफ चला गया और वहाँ पर टोंक-रामपुरमें उसने अपना राज्य कायम किया।

वि० सं० १८७४ की वैशाख सुदी ३ (ई० स० १८१७ की २० अप्रेल) को सरदारोंने मिलकर महाराजा मानसिंहजीके पुत्र छत्रसिंहजीको युवराज बनाकर राज्यका कार्य सौंप दिया और मुहता अखैचंदको उनका मंत्री बनोया।

<sup>(</sup>१) आयस देवनाथजीने जालोरमें महाराजा मानसिंहजीको शीघ्र ही राज्य मिलनेकी भविष्यवाणी की थी। इसकी एवजमें राज्यप्राप्तिके वाद उन्होंने इनको अपना गुरु बनाकर सब राज्यका कार्य सौंप दिया था। मंत्रीलोग इन्हीं-की सलाहसे राज्यका प्रवन्ध करते थे।

<sup>(</sup>२) इसके पहले सिंधी इन्दराजके पुत्र गुलराजको मानसिंहजीने अपना दीवान बनाया था। परन्तु वि० सं० १८७४ की वैशाख वदी ३ को लोगोंने उसे कैद कर मार डाला।

छत्रसिंहजीका जन्म वि० सं० १८५९ की फाल्गुन ग्रुक्ता ९ (ई० स० १८०३ की ३ मार्च ) को हुआ था ।

वि० सं० १८७४ में (ई० स० १८१८ की ६ जनवरीको)
पिंडारी युद्धके प्रारम्भ हो जानेपर गवर्नर जनरल मार्किस ऑफ हेस्टिंग्जके
समय ईस्ट इण्डिया कंपनीके और जोधपुर राज्यके बीच एक अहदनीमा
हुआ। इसके अनुसार उक्त कंपनीने जोधपुरकी रक्षाकी जिम्मेवारी
अपने जपर ली और इसकी एवजमें छत्रसिंहजीने सिंधियाको जो कर
(१,०८,०००) दिया जाता था वह उक्त कंपनीको देनेका वादा किया
और काम पड़ने पर राज्यकी पूरी सेनासे उसकी सहायता करनेका वचन
दिया। तथा खास कंपनीके कामके लिए १५०० सत्रार रखना भी अङ्गीकार
किया। इस अहदनामेकी एक शर्त यह भी थी कि जोधपुर महाराजा बिना
कम्पनीसे पूछे किसी अन्य राजासे मैत्री नहीं कर सकते।

वि० सं० १८७४ की चैत्रवदी ४ (ई० स० १८१८ की २७ मार्च) को महाराजकुमार छत्रसिंहजीका देहान्त हो गया। परन्तु महाराजकी विरक्तिके कारण राज्यका कार्य सरदार और राजकर्मचारी मिलकर चलाने लगे। जब यह सूचना गवर्नर जनरलको मिली तब उसने मुनशी बरकत अली और मिस्टर विल्डर्सको मानसिंहजीकी अवस्था देखनेके लिए भेजा। उन्होंने मानसिंहजीसे मिलकर गवर्नर जनरलको सूचित किया कि महाराजके विरुद्ध जितनी बातें कही जाती हैं वे सब झूठ हैं। वास्तवमें महाराजा राज्यकार्य करनेके योग्य हैं परन्तु समय देखकर वे विरक्त हो बैठे हैं।

इसपर मार्किस ऑफ़ हेस्टिग्ज़ने महाराजाको विश्वास दिलाया कि यदि आप फिर अपने राज्यका प्रबन्ध हाथमें लेंगे तो गवर्नमेंट (कम्पनी) आपके

<sup>(</sup>१) इसी संधिके द्वारा नांवा, सांभर आदि परगनों परसे नवाब अमीर-खाँका दखल उठ गया।

अधि

सल

हुए

ਕ

IJ

ē

भीतरी मामठोंमें किसी प्रकारका हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब इस प्रकार महाराजने पूरा प्रबन्ध कर लिया तब फिर वि० सं० १८७५ की कार्तिक सुदी ५ को करीब दो वर्ष और सात महीने बाद किर राज्य-भार अपने हाथमें ले लिया। इसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने ऐसी शान्तिसे कार्य किया कि शत्रुओं के दिलसे भी इनकी तरफ़की आशङ्का दूर हो गई। परन्तु वि० सं० १८७७ की वैशाख सुदी १४ को मौका पाकर महाराजाने मुहता अखैचंद और उसके चौरासी अनुया-ियर्यों को केंद्र कर लिया और वि० सं० १८७७ की जेठ सुदी १४ को इनमें के अखैचंद आदि ८ मुखियों को जबरदस्ती से विषपान कराकर मार डाला। इसके बाद बाकी के बागी सरदारों आदिकी भी जागीरें जब्त कर बचे हुए दुश्मनों से बदला लिया और अपने शुभिच-तक खैरख्वाह लोगों को जार्गारें व ऊँचे पद दिये।

वि० सं० १८७८ में सन्धिपत्रके अनुसार महाराजाने अपनी सेना कम्पनीके सहायतार्थ भेजी । यह सेना दूपरे वर्ष छौटकर आई । मेरवाड़ाको इलाका भी गवर्नमेंटने(कम्पनीने) जोधपुरकी कौजकी मद्दसे ही सर किया था ।

वि० सं० १८८० में बागी सरदारोंने अपने वकीळोंको अजमे(में गर्वनर जनरलके एकेण्टके पास भेजा । उसने भी सब हाल सुनकर महाराजाको इस झगड़ेको शान्त करनेकी सलाह दी। इस पर महाराजाने लाचार हो कुछ सरदारोंको उनकी जागीरे लौटाकर कुछ दिनके लिए मामला ठंडा कर दिया। यह लिखा पढ़ी वि० सं० १८८० (ई० स० १८२४ की फरवरी) में हुई थी।

<sup>(</sup>१) मेरवाडेक परगना अजमेरसे ३२ मील पश्चिममें है। इसके जाधपुर-राज्यान्तर्गत प्रदेश पर हा अजमेरके तत्कालीन कमिश्चर मि० डिक्सनन नया शहर नामक नगर बसाया था जो ब्यावरके नामसे प्रसिद्ध है।

इसी वर्ष (वि० सं० १८८०की पाल्गुन सुदी ५=ई० स० १८२४ की ५ मार्चको ) मेर और मीणा जातिके उपद्रवको शान्त करनेके छिए की ५ मार्चको ) मेर और मीणा जातिके उपद्रवको शान्त करनेके छिए मेरवाड़ेके २१ गाँव—जो कि चंग और कोटिकराना परगनेमें थे और जिनपर जोधपुर महाराजाका अधिकार था—८ वर्षके छिये कम्पनीने छे छिए और उनके प्रवन्धके छिए १५,००० रुपए साळाना खर्चके भी हेने तय हुए।

वि० सं० १८९२ की कार्तिक सुदीमें (ई० स० १८३५ की २३ अक्टोबरको) और भी ७ गाँव इनमें जोड़कर फिर ९ वर्षोंके छिए यही प्रवन्ध दोहराया गया। अन्तमें वि० सं० १९०० (ई० स० १८४३) में ७ गाँव तो कम्पनीने छौटा दिये; परन्तु पहलेके २१ गाँव उसने हमेशाके छिए ही अपने अधिकारमें ले छिए।

वि० सं० १९४२ (ई० स० १८८५ की २ अगस्त) को इन २१ गाँवोंकी एक्जमें कन्पनीने महाराजाको ३००० सालाना देनेका बादा किया और यह भी ठहराव हुआ कि यदि प्रबन्धका खर्च बाद देकर अधिक आमदनी होगी तो ४० रुपए सैकड़ा जोधपुर राज्यको दिया जायगा।

जिस समय अँगरेजोंने सिंधपर अधिकार किया और टालपुरोंसे उमरकोट छीना उस समय महाराजाने उक्त प्रदेशपर अपना पहलेका हक प्रकट किया । यद्यपि कम्पनीने उनको उमरकोट तो नहीं दिया तथापि वहाँकी आमदनीके हिसाबसे १०,००० सालाना देनेका वादा किया और महाराज जो २,२३,००० रुपये सालाना करके रूपमें देते • थे उसमेंसे यह रकम कम कर दी गई।

<sup>(</sup>१) यह पहले जोधपुरके अधीन या परन्तु वि० सं० १८७० में टाल-पुरोंने इसे पीछा छीन लिया था।

करनेके लिए लिखा।

अधि

सल

हुए

व

Đ

भारतक प्राचीन राजवंश।

सीरोही और मारवाङ्की सरहद पर भील और मीणा लोगोंका बड़ा उपद्रव था। यह देख गवर्नमेंटने मानसिंहजीको वहाँ पर ६०० सवार नियत कर उस उपद्रवको मिटानेके लिए लिखा। परन्तु उस समय भीमनाथजीके हस्तक्षेपके कारण राज्यका प्रवन्ध बिलकुल शिथिल पड़ गया था। अत: किसीने भी इधर ध्यान नहीं दिया।

वि० सं० १८८४ में नागपुरका राजा मधुराजदेव भोंसले अँगरेजों द्वारा हराया जाकर जोवपुर पहुँचा। उस समय महाराजाने शरणागतकी रक्षा करना क्षत्रियका धर्म समझ उसे अपने पास रख लिया।
इस पर गवर्नमेंटने महाराजाको उसे अपने हवाले कर देनेको लिखा।
परन्तु महाराजाने लिख दिया कि आप किसी बातका विचार न करें।
भोंसले चाहे आपकी निगरानीमें रहे चाहे आपके मित्रकी। इसमें
कुछ विशेष अन्तर न होगा। और मैं इसे किसी प्रकारकी गड़बड़ न करने दूँगा। कुछ समय बाद यहीं पर उसकी मृत्यु हो गई।
वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७) में फिर धौंकलिंहजीके पक्षवालोंने जयपुरमें सेना इकडी कर जोधपुरपर हमला करना चाहा;
परन्तु अन्तमें गवर्नमेंटके दवावसे उन्हें अपना इरादा छोड़ देना पड़ा।
इमपर धौंकलिंह झज्झरकी तरफ चला गया। इसिके साथ गवर्नमेंटने मानिसंहर्जाको भी अन्त:कलह मिटाकर राज्यव्यवस्था ठीक

इसके बाद पे लिटिकल एजेण्टने अजमेरमें एक दरबार किया और उसमें राजपूनानाके सब रईशोंको बुलवाया। परन्तु महाराजा उसमें शरीक न हुए।

इन्होंने जबसे दुबारा राज्यका भार हाथमें छिया था तबसे ही राज्यमें नाथोंका बड़ा प्रभाव था। उन छोगोंने देशमें बड़ी गड़बड़ मचा रक्खी थी। इससे सरदार फिर नाराज हो गए और इसीसे पौकरन ठाकुर बमूर्तासहजी आदिकी सहायता पाकर वि० सं० १८८५ में फिर एक- बार धौंकल्लासहने चढ़ाईकर मारवाड़ राज्यके डीडवाना आदि प्रदेशोंपर अधिकार कर लिया। परन्तु पोलिंटिकल एजेण्टके बीचमें पड़ जानेसे उसे फिर मारवाड़ छोड़ झज्झरकी तरफ लीट जाना पड़ा।

इसी बीच मछानीके जागीरदारोंने अपने वहाँ पर छट मार शुरू कर दी थी। इस पर ४,००० रुपए सालाना महाराजाको देनेका वादा कर वि० सं० १८९१ (ई० स० १८३६) में पोलिटिकल एजेण्ट-ने वहाँका प्रबन्ध अपने हाथमें ले लियों।

वि० सं० १८९२ की पौष सुदी २ (ई० स० १८३५ की ७ दिसंबर) को महाराजाके और गवर्नमेंटके (कम्पनीके) बीच एक संधि हुई । इसके अनुसार महाराजाने पूर्वस्वीकृत १५०० सवारोंकी एवजमें १,१५,००० रुपए सालाना गवर्नमेंटको देनेका वादा किया । इसीसे कंपनीने ऐरनपुरमें जोधपुर लीजियन नामक सेना तैयार की । परन्तु नाथोंके खर्चके मारे देशकी बड़ी दुरवस्था हो रही थी । इस कारण गवर्नमेंटको उपर्युक्त सालाना रक्तम भेजनेमें भी बड़ी गड़बड़ होती थी । भीमनाथ जीने अपने खर्चके लिए राज्यमें अनेक कर बढ़ा दिये थे और कई जागीरें भी जब्त कर ली थीं । इस पर फिर सरदारोंने उस

<sup>(</sup>१) महाराजा सरदारसिंहजी द्वितीयके समय उक्त प्रदेशका प्रवन्व पीछा मारवाइके अधीन किया गया।

<sup>(</sup>२) इस सेनाने गदरके समय बगावत की । अतः उसके स्थान पर ४३ वी ऐरनपुरा रैजीमेंट स्थापन की गई ।

<sup>(</sup>३) वि० सं० १८९४ में यह मर गया और रुक्मीनाथका राज्यमें दौर दौरा हुआ।

अ<sub>ि</sub> सह

**A** 

हुए

म् र समयके कंपनीके एजेण्ट मि० सदरलैंडके पास अपनी शिकायतें पेश कीं। उसने भी तत्काल महाराजको राज्यप्रवन्य ठीक कर इन अत्याचारोंको दूर करनेके लिए लिखा। परन्तु जब महाराजने इस पर घ्यान नहीं दिया तब वि० सं० १८९६ (ई० स० १८३९) की चैत्र सुदी ९ को कर्नल सदरलैंड (ए० जी० जी०) जोधपुर आए और उन्होंने सर-दारोंकी जागीरें वापिस दिलवा दीं। किर भी नाथोंका प्रवन्य ठीक तौरसे न हुआ। इस कारण वि० सं० १८९६ की सावनसुदी १५ को कर्नल सदरलैंडने अजमेरसे मारवाड़ पर चढ़ाई करनेका फरमान जारी किया और उसके बाद कुछ सेना लेकर जोधपुर पर चढ़ाई की।

राजपूतानेकी अन्य रियासतोंके वकील और मारवाड़के कुछ सरदार जिनकी जागीरें जव्त हो चुकी थीं इनके साथ थे।

अन्य सरदारोंने कंपनीके एजेण्टसे साफ साफ कह दिया था कि जब तक आप महाराजको किसी प्रकारका नुकसान पहुँचानेका इरादा न कर राज्यका प्रबन्ध ठीक करनेका उद्योग करेंगे तब तक तो युद्धमें भी हम आपका साथ बराबर देते रहेंगे। परन्तु जिस समय आपका इरादा बदल जायगा उस समय हम भी आपसे बदल जायँगे।

मानसिंहजीको जब मि० सदरछैंडके इस प्रकार आनेका पता लगा तब वे बनाई तक उसके सामने गए। जोधपुरमें पहुँचने पर एजेण्टने ६ महीनेके लिए महाराजसे किला खाली करवा लिया और वि० सं० १८९६ की आसोज सुदी ५ को उसपर अपना अधिकार कर लिया। इसके बाद राज्यके प्रबन्धके लिए ८ सरदारों और ४ मुत्सिंहयोंकी एक सभा बनाई गई और कंपनीकी तरफसे एक पोलिटिकल एजेण्ट जोधपुरमें र रखना निश्चित हुआ। इसके अनुसार सूरसागरमें रेजींडेंसी कायम हुई

<sup>(</sup>१) यह गाँव जोधपुरसे ८ मील पूर्वमें है।

और लडलोसाहव पोलिटिकल एजेण्ट हुए। करीब ५ महीने बाद अँग-रेजी फ़ौज तो अजमेर चली गई और किला फिर महाराजको सौंप रिया गया।

मानसिंहजीने भी सब सरदारोंको अपनी जागीरोंपर वापिस भेज कर अन्त:कल्हकी शान्ति की। परन्तु इस पर भी नाथोंका उपद्रव शान्त न हुआ। यह देख एजेण्टने उनके मुखियोंमेंसे श्रवणनाथको देशसे निकाल दिया। इस पर लक्ष्मीनार्थे स्वयं ही भाग कर बीकानेरकी तरफ चला गया। इसी प्रकार और भी बहुतसे दूसरे बड़े बड़े नाथ पकड़वाकर अजमेरकी तरफ भेज दिए गए और बहुतसे भयभीत हो खुद ही इधर उधर भाग गए।

इस घटनाके बादसे महाराजाने फिर विरक्ति प्रहण कर छी। वि० सं० १९०० सावन सुदी ३ को वे जोधपुर छोड़ मंडोरमें जा रहे और वि० सं० १९०० की भादों सुदी ११ (ई० स० १८४३ की ५ सितंबर) की रातको वहीं पर इनका स्वर्गवास हो गया।

महाराजा मानसिंहजी बड़े समझदार, विद्वान्, गुणी और राजनीतिज्ञ थे। परन्तु सरदारोंसे अत्यधिक द्वेष और नाथों पर अत्यधिक मिक्त रखनेके कारण इनको राज्यप्रबन्धमें सफलता न हुई। इनके राज्यके ४० वर्षों मेंसे शायद ही कोई ऐसा वर्ष गया हो कि जिसमें इन्हें चिन्ता न रही हो। आश्चर्य तो यह है कि इस प्रकार संकटों का सामना रहने पर भी ये बराबर विद्वानों का आदर करते थे। इसीसे इनकी समामें किव, गायक, थोगी और पण्डित हर समय विद्यमान रहते थे। महाराजको स्वयं भी

<sup>(</sup>१) इसका स्थान महामन्दिर था। यह गाँव अब तक नाथोंके ही अधि- कारमें है।

239

अधि

सल

हुए

ਕ

कविता करनेका शौक्ष था। इनके संग्रह किए हुए हस्तिलिखित संस्कृत प्रंथों और वनवाए हुए चित्रोंका संप्रह अब तक जोधपुरमें विद्यमान है। इनमेंसे अनेक प्रन्थ तो ऐसे हैं जो अवतक प्रकाशित नहीं हुए हैं। इनमें एक गुण यह भी था कि जो कोई इनके पास आता खाछी हाथ वापिस न जाता। ये कहा करते थे कि जो कोई किसीके पास जाता है केवल लाभके लिए ही जाता है। अंत: यदि हम उसे खाली हाथ छौटने दें तो फिर हममें और साधारण आदमीमें क्या भेद रह जायगा ?

इनके पीछे कोई पुत्र न था। केवल कन्यायें ही थीं। इनमेंसे ए-कका विवाह जयपुरमहाराजा और दूसरीका वृंदीमहाराजासे हुआ था। महाराजा मानसिंहजीने चारण जुगता वणसूरको लाख पसाव दिया थाँ।

## ३० महाराजा तख्तसिंहजी ।

ये पहळे ईडर राज्यमेंके अहमदनगरके स्वामी थे। इनका जन्म वि० सं० १८७६ की जेठ सुदी १३ (ई० स० १८१९ की ५ जून ) को हुआ था।

महाराजा मानासिंहजीके पीछे पुत्र न होनेसे रानियों और मुसाहिबों आ-दिकी सछाहसे भारत-गवर्नमेंट(कम्पनी) की तरफ़ले मि० सदरछैंडने इनैको 📝

<sup>(</sup>१) इनकी वनाई हुई 'कृष्णविलास' नामकी पोथी हमने राज्यकी ओरसे प्रकाशित कराई है। इसमें भागवतके दशम स्कन्धके ३२ अध्यायोंका पद्यमय अनुवाद है।

<sup>(</sup>२) लाख पसावर्म पाँच हजारका जेवर अपने पहननेका, पाँच हजारका जेवर घोड़ें और हाथीका, एक हाथी, कमसे कम दो घोड़े, पचीस हजारसे लेकर पचास हजार तक नकद और एक हजारसे पाँच हजार सालाना तककी आमदनी-की जागीर दी जाती थी।

<sup>(</sup> ३ ) ये जोघपुरमहाराजा अजीतासिंहजीके वंशज करणसिंहजीके पुत्र थे।

नि० सं० १९०० की मार्गशीर्ष शुक्का १० (ई० स० १८४३ की १ दिसंबर ) को जोधपुरकी गद्दीपर बिठाया ।

इनके पुत्र महाराजकुमार जसवन्तिसहजी भी इनके साथ जोधपुर चले आए और इनकी अहमदनगरकी जागीर ईडर राज्यमें मिला दी गई । इस अवसरपर धौंकलिंसहजीने फिर मारवाड़ राज्यपर अपना हक प्रकट किया। परन्तु गवर्नमेंटने इसपर कुछ ध्यान नहीं दिया।

महाराजा तख़तिसहजीने राज्यपर बैठते ही सब झगड़े बखेड़े दूर कर दिये और नाथोंकी कई छाखकी जागीरें जब्त कर छीं । इससे मारवाड़में फिर एक बार शान्ति हो गई ।

जिस समय गवर्नमेंटने सिंघ फतह किया उस समय जोधपुरकी तरफ़से उमरकोटका दावा पेश किया गया। इस पर वि० सं० १९०४ (ई० स० १८४७) में गवर्नमेंटने उसकी एवज़में जोधपुर महारा-जाको १०,००० रुपये सालाना देना तय कर दिया और राज्यसे जो गवर्नमेंटको सालाना १,०८,००० रुपये दिये जाते थे उसमेंसे उक्त रकम घटाकर सालाना केवल ९८,००० रुपये लेना मुकरेर किया।

इसी वर्ष शेखावत डूंगजी और जवारजी आगरेके किलेसे अँगरेजोंको धोखा देकर निकल भागे । उनमेंसे जब डूंगजी नागोर पहुँचा तब महा-राजने गवर्नमेंटकी प्रार्थनाके अनुसार उसको पकड़वाकर गवर्नमेंटके हवाले कर दिया ।

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १९०० की कार्तिक सुदी ७ को ये जोधपुरके किल्हेमें ृपहुँचे थे।

<sup>(</sup>२) महाराजा तखतसिंहजीने अहमदनगरका अधिकार भी अपने वंशमें रखनेकी बहुत चेष्टा की । परन्तु सफलता न हुई और वि० सं० १९०५ (ई० स० १८४८) में अहमदनगर ईंडर राज्यमें मिला दिया गया।

१३५

अहि सन

सल

हुए

अर ब . मृ

ā

वि० सं० १९१२ के बाद महाराज विवाह करनेको रीवाँ गए मार्गमें जयपुरमहाराज रामसिंहजीने नगरसे तीन मील पश्चिम अमानी-शाहके नले तक आगे आकर इनसे मुलाकात की।

वि० सं० १९१४ में आउवा, आसोप, गूलर और नींबाजके जागीरदार महाराजासे बागी हो गए। इसपर महाराजाने सेना भेज कर उनको उनकी जागीरोंसे हटा दिया। इसी वर्षकी भादों वदी ५ को जोधपुरके किलेके बारूदखानेपर विजली गिरी। इससे उसके साथ ही चामुंडा देवीका मन्दिर और वहाँके किलेकी दीवार भी उड़कर शहरपर जा गिरी। बहुतसे आदमी घरोंमें दवकर मर गए। इसी समय हिन्दुस्तानमें सिपाही-विद्रोह (ई० स० १८५७ का गदर) आरम्भ हुआ। पहले लिखा जा चुका है कि ऐरनपुरमें कम्पनीने अपनी क्रोजकी छावनी डाल दी थी। यह क्रीज जोधपुर लीजियन कहलाती थी। जिस समय यह क्रीज सरकारसे बागी होकर देहली जाती हुई आउवे पहुँची उस समय इसने वहाँके बागी जागीरदारसे मिलकर आउवेके किलेपर अपना अधिकार कर लिया। वि० सं० १९१४ की भादों वदी १२ को इसकी सूचना जोधपुर पहुँची। इसपर महाराजने तत्काल एक सेना आउवेकी तरफ रवाना की। परन्तु इस सेनाको सफलता न हुई।

इसपर उधर जनरल लारेंसने नये शहरसे आउनेपर चढ़ाई की और इधर जोधपुरसे यहाँके पोलिटिकल एजेण्ट मेजर मेसन साहब उधरको रवाना हुए। परन्तु भाग्यवश ये (मेसनसाहब) विद्रोहियोंके बीच जा-पड़े और उनके हाथसे मारे गए।

उस समय और भी बहुत से अँगरेज स्त्री पुरुष जोधपुरमें महाराजाकी क शरणमें आए हुए थे। सबको इन्होंने सूरसागरके बगीचेमें पोलिटिकल

<sup>(</sup>१) इसका खर्च जोधपुर राज्यसे दिया जाता था।

एजेण्टके पास ही ठहरा दिया था। जब महाराजाको मेसन साहबके मारे-जानेका समाचार मिला तब किर इन्होंने आउवे पर आक्रमण करनेको एक सेना भेजी। इसने पहुँच बागियोंको आउवेसे निकाल दिया। इसके बाद जनरल राबर्टने नसीराबादसे आउवेपर चढ़ाई की। ठाकुर तो भाग गया परन्तु बहाँका किला नष्ट कर दिया गया।

इस विद्रोहके शान्त हो जानेपर लार्ड कैनिंगने महाराजाकी दी हुई सहायताकी एवजमें उन्हें जी० सी० एस० आई० की पदवीसे भूषित किया।

वि० सं० १९१५ में महाराजाने शाहबाजखांको अपना दीवान बनाया। पोलिटिकल एजेण्ट कर्नल ईडन इससे नाराज थे। इसलिए उन्होंने इसके दीवान होनेपर बहुत कुळ आपित की। परन्तु महाराजाने इसपर विशेष ध्यान नहीं दिया।

वि० सं० १९१९ में जोधपुर राज्यको गोद लेनेका अधिकार मिला। वि० सं० १९२२ के करीब मि० टेलर नामका एक अवसर प्राप्त (रिटायर्ड) अँगरेज अधिकारी जोधपुरमें दीवानीके कामके लिए बुल-वाया गया। परन्तु लोगोंने षड्यन्त्र रचकर उसे कार्यभार प्रहण करनेके पूर्व ही बिदा करवा दिया।

वि० सं० १९२२ में गवर्नर जनरल लार्ड लारेंसने आगरेमें दर-बार किया । इसीमें महाराजाको जी० सी० एस० आई० का पदक प्रदान किया । गवर्नर जनरलका विचार राजपूतानेमें शस्त्र कानून (आर्म्स ऐक्ट) प्रचलित करनेका था । परन्तु महाराजाने अन्य रई-भोंके साथ मिलकर बड़ी कुशलतासे इस विचारको रोक दिया ।

इसके बाद हाजी मुहम्मदखाँको दीवानीका ओहदा मिला। उसने पुराने इन्तजामको बदलकर अँगरेजी ढँगपर नया इन्तजाम करना अधि

सल

हुए

शुरू किया । परन्तु उसके समय मुल्की और फ़ौजी कामोंपर बहुतसे मुसलमान नियत किए गए थे । इससे मारवाड़के सरदार आदि उससे नाराज हो गए और इसीसे वि० सं० १९२३ में पुष्करके पास निदित अवस्थामें वह मार डाला गया ।

इसके कुछ समय बाद कप्तान इम्पे द्वारा जोधपुर और बीकानेरकी सरहदका फैसला किया गया।

इसी वर्ष महाराजा तखतसिंहजीने जोधपुर राज्यमें होकर निकलने-वाली रेखवेके लिए विना मूल्य लिये ही जमीन दी और उसके द्वारा मार-वाड़में होकर बाहर जानेवाले मालपरकी चुंगी भी माफ करें दी।

हाजी मुहम्मदखांके बाद मुंशी मरदान अलीखां दीवान बनाया गया। इसके समय भी सरदार लोग नाराज ही रहे।

वि० सं० १८९६ में महाराजा मानसिंहजीने बाग़ी सरदारोंको जागीरें आदि देकर शान्त करनेका जो बादा किया था वह तख़तसिंह-जीने तोड़ दिया और कई सरदारोंकी जागीरें भी जन्त कर छीं। इस पर निराश्रय हुए विद्रोही सरदार बीकानेरकी तरफ जा छिपे और समय समयपर मारवाड़की सरहदपर आकर छट मार करने छगे। कुछ समय बाद जनरछ छाँरेंसने आउवे आदिके जागीरोंका कसूर माफ कर दिया और वि० सं० १९२५ में महाराजासे कह सुनकर उनकी जागीरोंका कुछ हिस्सा उन्हें वापिस दिखवा दिया। इससे राज्यमें फिर शान्ति हो गई। इसके बाद राज्यके प्रवन्धके छिए एक सभा (काउं-सिछ) बनाई गई। उसमें निम्न छिखित पदाधिकारी नियुक्त हुए:—

<sup>(</sup>१) पहले जो बाहरका माल मारवाड़में होकर एक प्रदेशसे दूसरे प्रदेशमें जाता था उसपर भी चुंगी लगा करती थी।

जोशी हंसराजजी, मेहता विजयसिंहजी, पण्डित शिवनारायणजी, भेहता हंसराजजी और सिंधी समर्थराजजी। यह प्रबन्ध ४ वर्षके लिए किया गया था।

वि० सं० १९२५ में मारवाड़ में अकाल पड़ा । इससे देश में चारों तरफ़ हाहाकार मच गया । परन्तु महाराजा और खास कर उनकी रानी जाड़ेचीजीकी तरफ़ से लोगोंको भोजन देनेका बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया । इसी वर्ष गर्वनेमेंटके और महाराजाके बीच एक दूसरेके राज्यके अपराधियोंको एक दूसरेको सौंप देनेके विषयमें संधि हुई और वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में इसमें कुछ संशोधन कर ब्रिटिश भारतके अपराधियोंका विचार ब्रिटिश भारतके कानूनके अनुसार होना निश्चित हुआ ।

वि० सं० १९२६ (ई० स० १८६९) में हुकमनामे (नये जागीरदारोंके गद्दीपर वैठनेके समयके कर) का कानून बनाया गया और जागीरदारोंके झगड़ोंको मिटानेके छिए एक कमेटी नियत हुई। तथा गोड़गड़के परगनेकी एक लाख रुपयेकी आमदनी युव- गज महाराजकुमार जसवन्तसिंहजीके खर्चके लिए अलग कर दी गई।

, इसी वर्ष आवागमनके सुमीतेके लिए ऐरनपुरसे पाली होती हुई बरतक एक सड़क बनानेकी आज्ञा दी गई और साथ ही जोधपुरसे पाली तककी सड़क बनानेका भी प्रबन्ध हुआ।

वि० सं० १९२७ में गवर्नमेंटने १,२५,००० रुपये सालाना और ७,००० मन नमक देनेका वादा कर महाराजसे साँभरके नमकका वह श्रावा भाग जो उनके अधिकारमें था ठेकेपर ले लिया । इसके साथ

<sup>(</sup>१) इसी प्रकारका प्रबन्ध जयपुर महाराजके साथ कर उनका साँमरका आधा भाग भी उसी वर्ष गवर्नभेंटने छे लिया।

अधि

सल

हुए

एक रार्त यह भी थी कि यदि सवा आठ लाख मन नमकसे अधिक नमक बेचा जायगा तो उस अधिक हिस्सेके छाम पर २० रुपये सैकड्डा करस्वरूप राज्यको दिया जायगा । इसी वर्ष नावा और गुढ़ा नामक स्थानोंमें होनेवाळी नमककी पैदावार भी गवर्नमेंटने ३,००,००० हपरे और ७,००० मन नमक सालाना देनेका वादा कर ठेकेके तौर प

छे छी। इसके साथ यह शर्त थी कि नौ छाख मनसे अधिक नमक विकने पर उस अधिक हिस्सेके मुनाफेपर ४० रुपये सैकड़ा कर-स्वरूप राज्यको दिया जायगा ।

इसी वर्ष छाई मेओने अजमेरमें एक दरबार किया। यद्यपि महा-राजा तखनसिंहजी भी वहाँ गए थे तथापि वहाँ पर अपने दर्जेके अनुसार बैठनेका प्रबन्ध न देख ये वाइसरायसे विना मिने ही वापिस छोट आए। इस पर गवर्नमेंटने नाराज होकर इनकी सलामीकी तोपें १७° के स्थानमें घटाकर १५ कर दीं।

वि० सं० १९२८ में अपनी वृद्धवस्थाके कारण महाराजाने भारत गवर्नमेंटकी सम्मतिसे अपने बड़े राजकुमार जसवन्तसिंहजी नो राज्यका काम सोंप दिया। उन्होंने भी प्रबन्ध हाथमें छेते ही गोड़बाड़में उपद्रव करनेवाळे मीणों आदिको मारकर वहाँ पर शान्ति स्थापन की।

वि० सं० १२२९ में महाराजाके द्वितीय पुत्र जोरावरसिंहजीने राज्यका दावा कर नागोरपर अधिकार कर लिया। यद्यपि ये महा-राजांके द्वितीय पुत्र थे तथापि तखतसिंह जीके जोधपुरकी गद्दीपर चैठ-नेके बाद सबसे पहले इन्हींका जन्म हुआ था। इसीले ये अपनेको राज्यका असली अधिकारी बतलाते थे। बहुतसे सरदारोंने भी इनका द

<sup>(</sup>१) जाधपुरमहाराजका ये १७ तोंपें व० सं० १९२४ में महारानी विकटोरियाने नियत की थीं।

गक्ष ग्रहण कर लिया। वि० सं० १९२९ की आषाढ़ सुदी १२ को महाराजा आत्रूसे लौट कर जोधपुर आए। इसके बाद मेजर इम्पीके साथ वे स्वयं नागोर पहुँचे और जोरावरसिंहजीको समझा बुझाकर अपने साथ ले आए। जिन लोगोंने जोरावरसिंहजीका साथ दिया था उनकी जागीरें लीन ली गई और कुछ दिन तक स्वयं जोरावरसिं-हजी भी अजमेरमें रक्खे गए।

इसके बाद जसवन्तिसिंहजीको युवराजका पद देकर महाराजने राज्य-कार्यसे पूरी तौरसे विरक्ति प्रहण कर छी। इसके करीब एक वर्ष बाद ही वि० सं० १९२९ की माघ सुदी १५ (ई० स० १८७३ की १२ फरवरी) को राजयक्ष्माकी बीमारीसे इनकौ स्वर्गवास हो गया।

महाराजा तख़तसिंहजी बड़े बीर और चतुर थे। इन्हें मकान आदि बनवानेका भी बहुत शौक था। ये सब बातें होते हुए भी आप नशेका अत्यधिक सेवन करते थे, इस कारण राज्यका सारा भार मंत्रियोंके हाथनें था। महाराजा अधिकतर रनवासमें ही रहा करते थे। इसीसे मंत्रियोंको मनमानी करनेका मौका भी मिल जाता था।

महाराजने राजपूत जातिमें होनेवाले कन्यावधको रोकनेके लिए कठोर आज्ञाएँ प्रचारित की थीं और ऐसी आज्ञ ओंको पत्थरोंपर खुदवा-कर मारवाड़के तमाम किलों और हकूमतोंके द्वारोंपर लगवा दिया था। इसी प्रकार जागीरदारोंके विवाह आदिमें लगनेवाली चारणों आदिकी लागें भी इन्होंने निश्चित कर दी थीं।

अजमेरमें जिस समय मेओ कालेजकी स्थापना की गई उस समय •आपने उसके सहायतार्थ एक लाख रुपये प्रदान किए थे।

<sup>(</sup>१) महाराजाकी एक कन्याका विवाह जयपुर महाराजा रामसिंहजीसे हुआ था।

भारतके प्राचीन राजवश।

अधि

१३व

सल

हुए

इन्होंने बाघानामक भाटको लाख पसात्र भी दिया था। महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय)।

ये महाराजा तखतासहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १९२९ की फाल्गुन सुदी ३ (ई० स० १८७३ की १ मार्च) को गद्दीपर बैठे<sup>3</sup>। इनका जन्म वि० सं० १८९४ की आश्विन शुक्का ८ (ता० ७ अक्टोबर १८३७) को हुआ था। वि० सं० १९३० के वैशाखमें आपने महकमाखास, अपील, दीवानी और फ़ौजदारी नामकी आदालतें कायम कीं, तथा फैजुलुखाँको अपना प्रधान मंत्री बनाया।

वि० सं० १९३१ (ई० स० १८७४) में जालोरकी तरफकी सरहदका प्रबन्ध गवर्नमेंटने राज्यको वापिस सौंप दियों।

महाराजाको अपनी प्रजाको शिक्षित बनानेका भी पूरा खयाल था इसीसे पहले तो जोधपुर शहरमें 'दरबार हाईस्कूल' नामक स्कूल खोला गया और इसके कुछ समय वाद अँगरेजीकी उच शिक्षाके लिए जस-वन्तकालेजकी स्थापना हुई। इसमें विनाफीस आदि लिये बी० ए० परीक्षा तककी पढ़ाईका प्रबन्ध किया गया और साथ ही छात्रोंको उत्सा-हित करनेके लिए छात्रवृत्तियाँ भी नियत की गई।

<sup>(</sup> १ ) जोधपुर गज़ेटियरमें ता० ८ मार्च सन् १८७३ लिखा ह। उस रोज शायद गवर्नमेंटकी तरफ़से खिलत आदि भेट किया गया होगा।

<sup>(</sup> २ ) यह प्रबन्ध उधरके सरहदी उपद्रवके कारण महाराजा तखतसिंहजीके समय वि॰ सं॰ १९२८ (ई॰ स॰ १८७१) में सीरोहीके ब्रिटिश पोलिटिकल सुपरिण्टेडेण्टके अधीन कर दिया गया था और उसकी सहायताके लिए जालोरमें जोधपुरकी सेना रक्खी गई थी। वि० सं० १९३६-३७ (ई०स० १८७९-८०) में फिर उधरकी सरहदपर गड़बड़ मची। परन्तु रेवाड़ाके बागी जागीरदारके पकड़े जानेपर शान्ति हो गई।

वालिकाओंकी शिक्षाके लिए कन्यापाठशाला (गर्ल्सस्कूल) भी बोली गई। इसी प्रकार आपने छत्तीस हजार रुपये देकर मारवाङ्के विद्यार्थियोंके लिए अजमेरके मेओ कालेजमें बोडिंगहाऊस बनवा दिया और उक्त कालेजके लिए मकराने (संगमरमर) का पत्थर भी मुफ्त दिया।

जब आप महाराजा तखतिसहजीकी अस्थियोंको लेकर हरिद्वार गए तब उस यात्रामें करीब चौबीस लाख रुपये खर्च किए गए।

वि० सं० १९३२ में लार्ड नॉर्थब्रुक जोधपुर आए। महाराजाने सब सरदारों आदिको निमंत्रित कर बड़ा प्रदर्शन किया। इसी वर्ष सरदारों आदिकी पढ़ाईके लिए नोबल्सस्कूलकी स्थापना की गई। इसीके दूसरे वर्ष जोधपुरमें प्रिंस ऑफ बेल्सका आगमन हुआ। महाराजाने अतिथिके योग्य ही उनका सत्कार किया। इस अवसरपर स्वयं प्रिंस ऑफ बेल्सने महाराजको जी० सी० एस० आई० के पदकसे विभूषित किया।

१ जनवरी १८७७ (वि० सं० १९३३) में देहली दरबारके अवसरपर महाराजा साहबकी सलामीकी तोपें बढ़ाकर १७ से १९ कर दी गई और फिर ई० स० १८७८ (वि० सं० १९३५) में ये ही बढ़कर २१ हो गई।

<sup>(</sup>१) यह रकम गवर्नमेंटसे कर्ज ली गई थी।

<sup>(</sup>२) ये ही पीछेसे बादशाह सप्तम एडवर्डके नामसे ब्रिटिश राज्यके सिंहा-ूसद पर बैठे।

<sup>(</sup>३) इसी प्रकार रूस और आस्ट्रियाके शाहजादे भी जोधपुर देखने आएथे।

अधि सळ

हर

अ व म आपके समय राज्यमें खर्च बहुत होनेसे जब राज्यपर बहुतसा कर्ज हो गया तब वि० सं० १९३३ के भादोंमें फैजुलुाखाँकी एवजमें महाराजाके छोटे भ्राता किशोरिसहजी राज्यके प्रधान मंत्री बनाए गए।

वि० सं० १९३४ में फिर मारवाड़में अकाल पड़ा। परन्तु राज्यकी तरफ़से नाजका भाव ८ सेरका निश्चित हो जानेके कारण प्रजाको बहुत कुछ सुभीता हो गया।

वि० सं० १९३५ में महाराज किशोरसिंहजी तो राजकीय सेनाके कमाण्डर इन चीफ (सेनापित ) बनाए गए और उनके स्थानपर उनके बड़े भाई महाराज प्रैतापसिंहजी मुसाहिब आछा हुए। इनके छोटे स्राता महाराज जालिमसिंहजी इनके एसिस्टेण्टका काम करने लगे और मुंशी हरदयालसिंहजी मुसाहिब आलाके सेकेटरी हुए। इन्होंने ही पहले पहल लिखित कानून आदिका प्रचारकर मारवाड़के राज्य-प्रबन्धमें बहुत कुछ उन्नति की। कुछ दिन बाद महाराज प्रतापसिंह-जीने एक कालंसिलकी स्थापना की। इससे राज्यका सारा काम महाराजकी देखभालमें इसीके द्वारा होने लगा। (वि० सं० १९४६ में इसी कालसिलमें पोकरन ठाकुर मंगलसिंहजी आदि कई सरदार भी नियक्त किये गए।)

<sup>(</sup>१) ये पहले बहुवा अपने बहनोई जयपुराधीश महाराजा रामसिंहजीके पास ही रहा करते थे। इन्होंने राज्यका बहुत अच्छा प्रवन्न किया। इससे राज्यकी आमदनी भी बड़ी और पहलेका चड़ा कर्जी भी उत्तर गया। ई० स० १८८१ के अगस्तसे ई० स० १८८२ के अक्टोबर तक १४ महीनोंको छोड़ ये बराबर सुसाहिव आलाके पद पर रहे।

<sup>(</sup>२) आप मारवाइके प्रधान सरदार हैं। वि० सं० १९४६ से छेकर वि० सं० १९६० के करीव तक आप वराबर काउंसिलके मेम्बर रहे। इसके

वि० सं० १९३६ (ई० स० १८७९) में गवर्नमेंटने डीडबाना, पचपदरा, फलोधी और छूनी इन चार नमककी खानोंका ठेका भी ले लिया और पिचियाक और मालकोसनीको छोड़ राज्यमेंकी सब नमककी खाने बंद कर दीं। तथा पिचियाक और मालकोसनीमें भी केवल सालाना बीस हजार मन नमक बनानेका वादा करवा लिया। इसकी एव- जमें गवर्नमेंटने राज्यको सालाना ५,१६,८०० रुपये नकद, १०,००० मन नमक मुफ्त और २,२५,००० मन नमक आठ आने मनके हिसा- बसे देना किया। इसके अलावा मुनाकका आधा हिस्सा भी राज्यमें देना तय हुआ। तथा मारवाड़के जागीरदारेंको उनके नुकसानकी एव- जमें १९,५९५ रुपए और दूसरे भूमिस्वामियोंको ३,००,००० रुपए सालाना देना ठहरा। इस शर्तके अनुसार मारवाड़में दूसरे नमकका आना और यहांसे राजकीय नमकका बाहर जाना बंद हो गया।

वि० सं० १९३८ में देशमें राज्यकी तरफ़से जोधपुर बीकानेर रेखे बनवानेका निश्चय किया गया और इसके छिए मिस्टर होम नामक

बाद राजकीय काउंसिलके ट्रंट जानेपर आप कन्सल्टेटिय काउंसिलके सभासद हुए। वि॰ सं॰ १९६८ में फिर काउंसिल बनी और आप फिर वि॰ सं॰ १९७३ तक इसके मेम्बर रहे। अन्तमें महाराजा सुमेरसिंहजी साहबके स्वर्गवास हो जाने पर वि॰ सं॰ १९७५ में पुनः काउंसिलकी रचना हुई। तबसे अब तक आप उसमें पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ मेंबरका कार्य करते हैं। वि॰ सं॰ १९६१ में आपको रावबहादु का खिताब मिला और वि॰ सं॰ १९८१ में आप सी॰ आई॰ ई॰ बनाए गए। आपके पिता टाकुर बभूतसिंहजी भी पहले काउंसिलके मेंबर थे और वि॰ सं॰ १९३४ (ई॰ स॰ १८७७) में आपको भी गवर्न-मेंटकी तरकसे राव बहादुरका खिताब व एक सरोपाव मिला था।

२७६

239

अहि सल

हुए

एक चतुर अँगरेज इंग्लैंडसे बुलाया गया। इसने बड़ी योग्यतासे मार वाड़ और वीकानेरके राज्योंमें रेल्वेका प्रचार किया।

वि० सं० १९३९ (ई० सं० १८८२) में महाराज प्रतापिंस-हजीने स्वयं जाकर जयपुरकी तरफ़की सरहदका झगड़ा मिटाया। इसी वर्ष राज्यकी सेनाने सराई जातिके मुसलमान छुटेरोंपर आक्रमण कर उन्हें इधर उधर भगा दिया।

चुंगी (सायर) के महकमें प्रबन्धके लिए मि० हियूसन नामक अँगरेज अधिकारी नियुक्त किया गया। परन्तु यहाँ आनेपर शीव्र ही उसका देहान्त हो गया। इसीके नामपर राज्यकी तरफ़से हियूसन अस्पताल बनाया गया, जहाँपर डाक्टरी तरीकेसे लोगोंका इलाज होने लगा। वि० सं० १९३९-४० (ई० स० १८८२-८२) में सायर (चुंगी)

वि० सं० १९४० (ई० स० १८८३) में लोहियानेके बागी जागीरदारसे लोहियाना छीन लिया गया और वहाँ पर महाराजाके नाम-पर जसवन्तपुरा नामक नया गाँव बसाया गया। इसी वर्ष जैसलमेरकी सरहदके पासके साँकड़ा आदि गाँवोंका प्रवन्ध कर उधरकी छट खसोट

के नियमोंमें सुधार किया गया।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १९४१ (ई० स० १८८४) में जोधपुरकी रेल्वे और वाँबे बड़ोदा एण्ड सेंट्रल इण्डिया रेल्वेके बीच एक दूसरेके माल व मुसाफिर ले जानेके विषयमें सिन्ध हुई। वि० सं० १९५८ (ई० स० १९०१) में इसमें कुछ सुधार हुआ। १९४६ (ई० स० १८८९) में जोधपुर व बीकानेरकी सिम्मिलत रेल्वे बनानेके नियम बने। इसके दूसरे वर्ष इसमें कुछ फेरफार किया गया। वि० सं० १९५२ (ई० स० १८९५) में फिर इस रेल्वेके और बी० बीळी सी० आई० रेल्वेके बीच दूसरी संधि हुई। वि० सं० १९६०-६१ (ई० स० १९०३-४) में इसमें संशोधन किया गया।

भी मिटाई गई और अन्य स्थानोंके भी बहुतसे डकैत पकड़े गए, तथा जुरायम पेशा करनेवाळोंको खेतीके काम पर लगाया गया।

वि० सं० १९४१ (ई० स० १८८४) में जागीरदारोंकी जुडीशल पावर (न्याय करनेके अधिकार) के नियम तय हुए । इसके बाद महाराजा कलकत्ते गये। वहाँ पर आपने लार्ड रिपनसे और (नवागत) लार्ड डफरिनसे मुलाकात की। इस यात्रामें आप किशनगढ़ और अलवरमें भी एक एक दिन ठहरे थे। इसके बाद आप उदयपुर गये।

गाँवोंकी सरहदके झगड़ोंको मिटानेके लिए महाराजने केपटिन लाक नामक एक अँगरेज अफ़सरको गवर्नमेंटसे माँगकर बुलवाया। इसने तमाम मारवाड़की सर्वे (नाप) करके बीगोड़ी बाँघ दी, अर्थात् अब तक जो लगान नाजके रूपमें लिया जाता था वह सिक्केके रूपमें निश्चित कर दिया।

भीरे धीरे राज्यके प्रबन्धमें सुधार हो जानेके कारण वि० सं० १९४८ के करीब गवर्नमेंटने फौजदारी कामके सिवाय मछानी परगनेका सारा प्रबन्ध राज्यको सौंप दिया। केवल फौजदारी इष्ट्रियारात रेजीडेंटके अधीन रह गए।

वि० सं० १९४२ में लार्ड डफ़रिन जोधपुर आए। इसके अगले वर्ष महाराजा जसवन्तिसहजी पूना गए। वहाँ पर आपने डयूक आफ़ कनाटके स्वागतमें भाग लिया।

उपर्युक्त सेटलमेंट वि० सं० १९६२ (ई० स० १९०५) में समाप्त हुआ। इससे राज्यकी सीमा भी निर्धारित हो गई।

इसी वर्ष साँभरमें आठ छाख मनसे अधिक नमकके विकने पर गवर्नमेंटने जो २० रुपए सैकड़ा मुनाफेका भाग राज्यको देना निश्चित १३व

अधि सल

हुए

किया था उसके हिस्सेका भी फैसला हो गया। १ रुपएमें १० आने जोधपुरके और ६ आने जयपुरके ठहरे।

इसके बाद महाराजाकी आज्ञासे रेजीडेंट मि० पाउलट और महाराज प्रतापसिंहजीने मारवाङ्के सारे शासनप्रवन्थका नवीन ढंग पर संशो-धन किया । राज्यमें नए क्षायदे कानून प्रचित्रत किए गए । बड़े बड़े सरदारोंको अपनी जागीरोंमें दीवानी और फ़ौजदारीके इंख्तियारात दिए गए। जंगलात और पबलिक वक्सी (सड़कें, मकान आदि वन-वाने ) के महकमे कायम हुए । शराब, अफ़ीम आदि नशीली चीजोंके बेचनेके लिए लाइसेंस (परवाने) का तरीक़ा ज़ारी हुआ। नगरवासियोंको स्वास्थ्यरक्षाके लिए म्यूनिसिपालिटी कायम की गई। नाबाछिग जागीरदारोंकी देखभाठके छिए एक अछग महकमा बनाया गया। होगोंके जानमालकी रक्षाके लिए पुलिसका प्रबन्ध हुआ। युद्ध आदिके समय गवर्नमेंटकी सहायताके लिए इम्पीरियल सर्विस कोर (सरदार-रिसाला) के नाममें दो रिसाले तैयार किए गए। छापेखानेकी उन्नति हुई । डाकखानोंका (वि० सं० १९४१≔ई० स० १८८४ में ) प्रचार हुआ । तारघर बनाया गया । मारवाड़के भीषण जलकष्टको दूर करनेके लिए जगह जगह कूँए, तालाव और बाँध बनवाए गए। कहाँ तक कहें, सुयोग्य राजा और प्रवीण मंत्रीकी अध्यक्षतामें कुछ ही दिनोंमें मारवाड़ औरसे और हो गैई।

<sup>(</sup>१) वि॰ सं० १९४६ (ई० स० १८८९) में ६०० सवारोंका पहला रिसाला और वि॰ सं॰ १९४८ (ई॰ स॰ १८९१ ) में दूसरा रिसाला बना।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १९४९ में महाराजा जसवन्तसिंहजी बीकानेर, अलवर क जयपुर गये।

परन्तु खेदके साथ छिखना पड़ता है कि वि० सं० १९५२ की कार्तिक वदी ८ (ई० स० १८९५ की ११ अक्टोबर) को महा-राजा जसवन्तसिंहजीका स्वर्गवास हो गर्यों।

महाराजा जसवन्तिसिंहजी बड़े दानी, सरलस्त्रभाव और बुद्धिमान थे। उदयपुरसे जो पुराना विरोध चला आता था, उसे दूर कर इन्होंने दोनों राज्योंमें नए सिरेसे मित्रता कायम की। इसीके फलस्वरूप महाराणा फतेहिसिंहजीने अपनी कन्याका विवाह महाराजकुमार सरदारिसंहजीके साथ करना निश्चित कियाँ। महाराजा जसवन्तिसिंहजीको कविता और कलाकौशलसे भी बड़ा प्रेम था।

महाराजाके समय उनके सभासद और राज्यकि वारहट मुरारिदानने 'यशवन्तयशोभूषण' नामक अलङ्कारका ग्रन्थ बनाया । इसपर महा-राजाने उन्हें किवराजाकी उपावि और लाख पसाव दिया ।

वि० सं० १९३५ में इस इतिहासके छेखकके पिता (पण्डित मुकुन्दमुरारि रेउ) ने पहले पहल महाराजाके दर्शन किये। उस समय उन्होंने अपना बनाया महादेवका एक चित्र श्रीमान्को भेट किया।

<sup>(</sup>३) इस अवसर पर वृंदी, किशनगढ़, खेतडी, सीकर, कोटा, बीकानेर उदयपुर, जयपुर, घौलपुर, जैसलमेर आदिके राजा लोग आए थे । बड़ोदाके गायकवाड़ने अपनी एवज़में अपने चाचाको भेजा था।

<sup>(</sup>४) इस पर पहले तो उदयपुरमहाराणा सज्जनसिंहजी जोधपुर आए और बादमें महाराजा साहब उदयपुर गए।

<sup>(</sup>१) महाराजकुमार सरदारसिंहजीका पहला विवाह वि० सं० १९४९ में वृद्गिके महाराव राजा रामसिंहजीकी कन्यासे हुआ था। इस अवसरपर बोका-नेर, रतलाम, अलवर, नरसिंहगढ़, पटियाला, घौलपुर, सीरोही, खेतड़ी, झाबुवा और टोंकके नरेश निमंत्रित होकर आए थे। तथा काश्मीरनरेशने अपने भाईको और जैसलमेर रावलजीने अपने पिताको प्रतिनिधि बनाकर भेजा था।

अि सल

839

हुए

अँ व . ∓ महाराजने उसकी चित्रणकलाको बहुत ही पसन्द किया, और उस दिनसे जब कभी वे श्रीमान्के दर्शनार्थ उपस्थित होते थे तब ही आप-उनका बड़ा आदर सत्कार करते थे।

महाराजा जसवन्तिसहर्जाको व्यायामका भी बड़ा शौक था। इसीसे आपने अपने यहाँ बड़े बड़े नामी पहछवानोंको नियत कर रक्खा था। आपकी सज्जनताके कारण आपके समय अनेक गण्य मान्य व्यक्ति आपसे मिळने और जोधपुर देखने आया करते थे। उनमेंसे कुछ आने-वार्लोके नाम नीचे दिए जाते हैं:—

महाराजा माइसार, महाराजा अलेबर, लॉर्ड रे, प्रिंस एलबर्ट विक्टर, लॉर्ड लैन्सडाँउन, प्रांड डयूक जारिवच ऑफ़ रिशया, गायकवाड़ बड़ौदा, महाराणा उदर्यपुर, महाराव कोटाँ, महाराजा कोर्ल्हापुर, महाराजा बूंदी आर्च डयूक ऑफ़ ऑस्ट्रियाँ, लार्ड राबर्ट, बॉम्बे गवर्नर, महाराजा ड्रेन्दौर, महाराव कोटीं और महारावल जैसेलमेर।

## महाराजा सरदारसिंहजी।

ये महाराजा जसवन्तासिंहजींके पुत्र थे और उनके स्वर्गवास होने-पर बि० सं० १९५२ की कार्तिक सुदी ७ (ई० स० १८९५ की २४ अक्टोंबर) को गद्दी पर बैठ। इनका जन्म वि० सं० १९३६ की माघ सुदी १ (ई० स० १८८० की ११ फरवरी) को हुआ

<sup>(</sup>१) ई० स० १८८८ की फरवरीमें। (२) ई० स० १८८८ की जुला-ईमें। (३) ई० स० १८९० के नवंबरमें। (४) ई० स० १८९१ की जनवरीमें। (५) ई० स० १८९१ के अगस्तमें। (६) ई० स० १८९१ के सितंबरमें। (७) ई० स० १८९२ के अक्ट्रबरमें। (८) ई० स० १८९२ के नवंबरमें। (९) ई० स० १८९२ के नवंबरमें। (१०) ई० स० १८९२ में। (११) ई० स० १८९४ की जनवरीमें। (१२) ई० स० १८९४की जुलाईमें। (१३) ई० स० १८९४ के नवंबरमें।

था। राज्यप्रातिके समय इनकी अवस्था केवल १६ वर्षकी थी, इसलिए राज्यका प्रवन्ध करनेके लिए महाराज प्रतापसिंहजीकी अध्यक्षतामें एक 'रीजैन्सी काउंसिल' की स्थापना की गई।

वि० सं० १९५४ में महाराजा सरदारसिंहजी जयपुर और रतलाम गए। दो वर्ष बाद १८ वर्षकी अवस्था होनेपर वि० सं० १९५४ की फाल्गुन वदी १३ (ई० स० १८९८ की १८ फरवरी) को राज्यका कार्य महाराजाको सौंप दिया गया।

वि० सं० १९५३ में वर्ड एलगिन जोघपुर आए। उस समय महाराजाने स्त्रियोंकी डाक्टरी ढंगकी चिकित्साके लिए अपने स्वर्गवासी पिताके नामपर 'जसवन्त फ्रीमेल अस्पताल'की और राजपूत बालकोंकी शिक्षाके लिए 'राजपूत एलगिन स्कूल'की स्थापना की।

वि० सं० १८५४ में तिराहकी चढ़ाईके समय महाराजाने अपना सरदार रिसाला गवर्नमेण्टकी सहायताके लिए भेजा। इसने हिन्दुस्तानकी उत्तर—पश्चिमी सरहदपर बड़ी नामवरीके साथ अपना काम किया। इसके दो वर्ष बाद दक्षिण आफ्रिकाके युद्धके समय यह रिसाला मथुरा भेजा गया। इसीके दूसरे वर्ष वि० सं० १९५७ (ई० स० १९००) में वहींसे यह बक्सर विद्रोहके समय चीन पहुँचा। वहाँपर भी इसने बड़ी वीरता दिखलाई। इसपर अगले वर्ष गवर्नमेण्टने चीनकी ४ तोंपें महाराजाको भेट कीं।

वि० सं० १९५५ (ई० स० १८९८) में गवर्नमेण्टने मह्यानी-के फीजदारी इंव्हितयौरात भी राज्यको सौंप दिए। उस समय पंडित

<sup>(</sup>१) इस वर्ष बीकानेर, जैसलमेर और खेतड़ीके राजा लोग भी जोधपुर आए थे। (२) इस वर्ष धौलपुर और इन्दोरके महाराजा जोधपुर आए और जोधपुरमहाराजा किशनगढ़ गए। (३) इस वर्ष महाराजा बूंदी और बीकानेर गए, तथा वीकानेर—नरेश जोधपुर आए।

अि

सल

हुए

ਰ ਰ माधवप्रसादजी उक्त प्रदेशके सुप्रिंटंडेंट थे और उन्होंने इस कार्यमें बड़ा उद्योग किया था।

वि० सं० १९५६ (ई० स० १८९९) में गर्वनमेण्टके और महाराजा सरदारिसंहजीके बीच एक संधि हुई। उसके अनुसार मारबाड़ से बाहर युद्धार्थ जानेपर राजकीय रिसीलेके संचालनका भार गर्वनेमेण्टको सौंप देना निश्चित हुआ। इसी वर्ष मारबाड़ में भीषण अकाल पड़ा। महाराजाने अपनी प्यारी प्रजाके प्राणोंकी रक्षाके लिए करीब ३६ लाख रुपए खर्च किए। इसी वर्ष रिजस्ट्रीका महकमा बनाया गया। इसके बाद ही वि० सं० १९५७ में देशमें मारवाड़के चाँदीके 'विजैशाही सिके' के बदले गर्वनेमेण्टका चाँदीका सिक्का चलाया गया।

arrears in Mallani have been cleard off during the last year, thus enabling me to recommend to the Government the complete restoration of the Mallani tract to Jodhpur." इन्होंने पहले कुछ रोज राज्यकी तरफसे रेजीडेंसीके वकी उका कार्य किया और वि॰ सं॰ १९५१ (ई॰ स॰ १८९४) में महाराजा जसवन्त-

सिंहजी साहबने प्रसन्न होकर इनको राजकीय काउंसिलका मेंबर बना दिया।
(२) पहले पहल वि० सं० १९४६ (ई० स० १८८९) में गवर्नमेण्डकी
सहायताके लिए ६०० सवारोंका एक रिसाला बनाया गया था। उसके बाद

इसके सवारोंकी संख्यामें बृद्धि करके दो रिसाले कर दिये गए।

(३) इसके पहले जोध पुर, पाली, सोजत (नागौर और मेड़ता) में राज्य-की टकसाल थी। नागार और मेड़तामें तो पहलेसे ही सिक्का बनाना बंद कर दिया गया था; परन्तु इस वर्षसे केवल जोधपुरमें सोने व ताँबेका सिक्का ही बनने लगा। (इनके अलाबा एक टकसाल जोधपुर महाराजाकी आज्ञासे कुवा-मन नामक स्थानमें भी वहाँके जागीरदारने खोल रक्खी थी। उसमें एक तीसंदा नामक चाँदीका सिक्का बनाया जाता था।)

<sup>(</sup>१) उस समयके रेज़िडेंट ए॰ मार्टिण्डेलने आपके विषयमें लिला है:— "It is chiefly due to his assistance that the Criminal

इनके समय रेलका भी खूब विस्तार हुआ; जो बढ़कर पश्चिममें सिंध, उत्तरमें भटिंडा और पूर्व पश्चिममें हाँसी हिसार तक पहुँच गया । नगरमें गिरदीकोट नामक स्थानमें एक 'घण्टा घर ' बनवाकर उसके चारों तरफ 'सरदार मारकैट' नामका नया बाजार बनवाया गया । गरीब परदानशीन औरतों आदिकी सहायताके लिए फंड खोला गया । घांची, तेली, कुम्हार, आदि नीची जातियोंपर जो कर लगता था वह उठा दिया गया। इसी वर्ष महाराजाने 'जोधपुर बीकानेर रेल्वे ' की अधिकृत भूमिका प्रबन्ध अलग कर दियाँ।

महाराजाने लंका, इंग्लैंड, फ्रांस, स्विटजरलैंड और आस्ट्रिया तक-की यात्रा की थैं। वि० सं० १९५८ में राजपूतानाके राजाओं में पहले पहल आपने ही लंदनमें बादशाह एडवर्ड सप्तमसे मुलाकात की। वहाँसे लौटनेपर करीब पौने दो वर्ष तक आप देहरादूनमें रहकर कैंडैटकोरमें शिक्षा पाते रहे। आपको पोलोका भी बड़ा शौक था और उस समय जोधपुरके खिलाड़ियोंने कई बार इसमें नामवरी प्राप्त की थी।

<sup>(</sup>१) वि० सं० १९५६ (ई० स० १८९९) में जोधपुर और बीकानेर , राज्यने मिलकर बालोतरासे हैदराबाद तक रेल बनानेका निश्चय किया। वि० सं० १९६१ (ई० स० १९०४)में जोधपुर बीकानेर रेल्वेके और बी० बी० एन्ड सी० आई० आर० के बीच मारवाड़ जंकशनपर सम्मिलित काम करनेके बाबत संधि हुई।

<sup>(</sup>२) यह पहले महाराजा विजयसिंहजीकी पासवान गुटावरायने बन-बाया था।

 <sup>(</sup>३) इसी वर्ष महारानी विकटोरियाका स्वर्गवास हुआ और (२० जनवरी सन् १९०१ को) बादशाह सप्तम एडवर्ड गद्दीपर बैठे।

<sup>(</sup>४) इस यात्रामें आ। आष्ट्रिया और इंग्लैंडके बादशाहोंसे मिले। उन्होंने आपका बड़ा आदर सत्कार किया।

सल

इसके बाद कई राजकीय और शारीरिक कारणोंसे आपको दो वर्षके छिए पचमदीमें रहना पड़ा। उस समय (वि० सं० १९५९ में) इनके चाचा महाराजा प्रतापिसहजी गवर्नमेण्टद्वारा ईंडरकी गद्दीपर विठा दिए गए थे। इस कारण राज्यकी देखभालका भार रैजिडैंट मिस्टर जैनिंग्सपर था और पंडित सुखदेवप्रसादजी मंत्रीका काम करते थे। वहाँसे छौटने पर वि० सं० १९६२ में फिर एक बार महाराजाने राज्यकार्यको अपने हाथमें लिया । इसी वर्ष पुलिसका भी नवीन प्रवन्ध किया गर्यों । वि० सं० १९६० (ई० स० १९०३ ) में जैसलमेर और जोधपुरके बीच एक दूसरेके अपराधि-योंको एक दूसरेको सौंप देनेके बाबत संधि हुई।

वि० सं० १९६५ के प्रारम्भमें (१७ अप्रेल १९०८ को) महाराजाका दूसरा विवाह उदयपुरके महाराणा फ़तेहिसहजीकी कन्यासे हुओं और आप के० सी० एस० आई० बनाए गएँ। तथा आपने जोध-

<sup>(</sup>१) वि० सं० १९५९ (ई० स० १९०२ के नवंबर) में लार्ड कर्जन जोध-पुर आए। इसके बाद महाराज पचमढ़ी गए और ई० स० १९०५ की २० मईको वहाँसे लौटे। आप कर्जनके देहली दरबारमें भी शरीक हुए थे।

<sup>(</sup>२) ई॰ स॰ १९०५ के नवंबरमें जोधपुर महाराजा जाते हुए लार्ड कर्ज़-नसे और आते हुए लार्ड मिंटोसे मिलनेको बंबई गए। इसके बाद आप रावल-विंडी जाकर प्रिंस ऑफ वेल्सके स्वागतमें शरीक हुए। इसी वर्षके दिसंबरमें जैसलमेरके रावलजी और अगले वर्षके मार्चमें नामाके महाराज जोधपुर आए।

<sup>(</sup>३) उस समय गरमीका मौसम होनेके कारण ई० स० १९०९ की जनव-रीको विवाहका उत्सव किया गया । इसमें राजपूतानाके और वाहरके अनेक राजा एकत्रित हुए थे।

<sup>(</sup>४) ई० स० १९०७ के अप्रेल और अगस्तमें किशनगढ और ई० स० १९०८ के मार्चमें जैसलमेरनरेश तथा जुलाईमें ईडरनरेश महाराजा प्रताप-सिंहजी जोधपुर आए।

पुरमें अजायवयरकी स्थापैना की । इसी वर्ष लाई मिटो जोघपुर आए । महाराजाने उनका बड़ा सत्कार किया । वि० सं० १९६६ में (१ जनवरी १९१० को ) आपको जी० सी० एस० आई० की उपाधि मिली और राज्यका सारा भार आपने अपनी देखभालमें ले लिया ।

परन्तु दु:खके साथ छिखना पड़ता है कि वि० सं० १९६७ की की चैत्र वदी ५ (ई० स० १९११ की २० मार्च) को करीब ३१ वर्षकी अवस्थामें ही आपका स्वर्गवास हो गया।

महाराजा सरदारसिंहजी बड़े ही सरछहृदय और उदार प्रकृतिके थे। आपकी आँखोंमें छिहाज भी बहुत था। जिस स्थानपर स्वर्गवासी महाराजा जसवन्तसिंहजीका दाहकर्म किया गया था उस स्थानपर इन्होंने उनकी स्मृतिमें संगममेर (मकराने) के पत्थरका एक भवन

<sup>(</sup>१) ई॰ स॰ १९०९ के अप्रेलमें लार्ड किचनरके जोधपुर आनेपर अजा-यब घर कायम किया गया और वि॰ सं॰ १९७० में इस इतिहासके लेखकके उद्यो-गसे इसमें पुरातत्त्व विषय (Archaelogy) की शाखा खोलो गई।

<sup>(</sup>२) इस छुभ अवसर पर महाराजाने बहुतसी वस्तुओं परकी चुंगी माफ कर दी और बहुतसी वस्तुओं पर उसकी दर घटा दी।

<sup>(</sup>३) ई० स० १९१० की मईमें वादशाह एडवर्ड सप्तम मर गये और बाद-शाह जार्ज पंचम इंग्लैंडकी गदीपर बैठे। इसी वर्षकी जनवरीमें जैसलमेरनरेश जोधपुर आए और इसी वर्ष महाराजा साहवने उदयपुर, वृंदी, बीकानेर, कलकत्ता, बंबई और प्नाकी यात्रा की। अगले वर्ष फिर आप कलकत्ता, लखनऊ और मेरठ गए। वहीं पर आपको ज्वर आने लगा। इससे आप अजमेर होकर जोधपुर चले आए।

<sup>(</sup>४) इस पर उदयपुर, बीकानेर, ईडर, बूंदी, जामनगर, किशनगढ़, पाल-नपुर, अलवर, रतलाम, झालांबाइ आदिके राजा, शाहपुरा, और दांताके राज-कुमार तथा काश्मीर, बड़ोदा, खालियर, जयपुर, नाभा, झींद, आदि रियास-तोंके प्रतिनिधि मातमपुरसीके लिए जोयपुर आए।

अवि

सल

हुए

100

बनवाया था। यह स्थान बहुत ही सुंदर और देखने लायक है। इनके समय सरदार समंद, एडवर्ड सागर, सुमेर संमद, आदि कई नये बंध मी तयार किये गए और शहरमें आवागमनके सुभीतेके लिए पत्थरकी सड़कें बनवाई गई।

इनके तीन पुत्र थे—सुमेरसिंहजी, उम्मेदसिंहजी और अजीतसिंहजी।

महाराजा सुमेरसिंहजी।

ये महाराजा सरदारासंहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके स्वर्गवास होनेपर वि० सं० १९६८ की चैत सुदी ७ (ई० स० १९११ की ५ अप्रेल ) को गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १९५४ की माघ वदी ६ (ई० स० १८९८ की १४ जनवरी) को हुआ था। राज्यप्राप्तिके समय इनकी अवस्था करीब १४ वर्षकी थी, इस लिये फिर दूसरी बार राज्यप्रवन्धके लिए रीजैन्सी काउंसिलकी आवश्यकता हुई। इस अवसरपर महाराजा प्रतापिसहजीने जोधपुर-राज्यके प्रबन्धके लिए ईडरका राज्य अपने गोद लिए हुए पुत्र महाराजा दौलतिसहजीको सौंपकर जेठके महीनेमें इस रीजैंसी काउंसिलका अध्यक्ष पद प्रहण किया।

राज्यपर बैठनेके बाद ही महाराजा सुमेरसिंहजी दो वर्षके लिए इंग्लैंड भेज दिये गए। वहीं पर आपकी शिक्षाका प्रबन्ध किया गर्यों।

<sup>(</sup>१) महाराजा साहबके दो कन्याएँ भी थीं। बड़ी कन्याका विवाह जय-पुरनरेश महाराजा मानसिंहजीसे और छोटीका रीवां-नरेश महाराजा गुलावर्सि-हजीसे किया गया है।

<sup>(</sup>२) उस समय बूंदी और किशनगढ़के नरेश जोधपुरमें ही थे।

<sup>(</sup>३) ई० स० १९११ की २२ जूनको बादशाह पंचमजार्जके राज्यतिल-कका उत्सव था। अतः महाराजा प्रतापसिंहजी भी इनके साथ ही इंग्लैंड गए थे। बादशाहने इन्हें जोधपुरमें रीजैंट रहें तब तकके लिए महाराजा बहादुरका ख़िताब और १८ तोपोंकी सलामीकी इज्जत बख्शी।

कुछ ही दिन बाद राज्यमें बहुतसे उलट फेर किए गए और राज्य-प्रबन्धका नया ढंग चलाया गया। चीफ कोर्टकी स्थापना कर राज्यकी तरफ़से वक्तीलोंकी परीक्षाएँ नियत की गैई। नगरमें विजलोकी रोश-नाक प्रबन्धक लिए एक बड़ा भारी कारखाना खोला गया।

वि० सं० १९६८ (ई० स० १९११ के दिसंबर) में बादशाहने देहर्जमें तिलकोत्सव किया। उस अवसरपर जोधपुरमहाराजा
भी उसमें भाग लेनेको इंग्लैंडसे यहाँ आए और इसके बाद फिर विद्याम्यासके लिए वापिस वहीं लौट गए। वि० सं० १९६९ में महाराजा
साहब शिक्षा समाप्तकर जोधपुर लौट आएँ और इसके बाद वि० सं०
१९७० में लार्ड हार्डिजका जोधपुरमें आगमन हुआ। वि० सं०
१९७१ की सावन सुदी १४ (ई० स० १९१४ की ४ अगस्त)
को यूरोपका महाभारत छिड़ गया। इस पर महाराजाने अपने
रिसालको युद्धमें जानेकी आज्ञा देनेके साथ ही स्वयं भी वहाँ जानेकी
इच्छा प्रकट की और भारत गर्वनेभेण्डकों सम्मित आ जानेपर खुद भी
अपने दादा महाराजा प्रतापसिंहजीके साथ ही (ई० स० १९१४ के
सितंबरमें) फ्रांसके रणक्षेत्रमें जा पहुँचे। ये करीब ९ महीने युद्धक्षेत्रमें रहे और इसके बाद (जून १९१५ में) वापिस जेधपुर आए।

<sup>(</sup>१) इसकी स्थापना ई० स० १९१२ में गई थी।

<sup>(</sup>२) इस ग्रुम अवसर पर जो बपुर राज्यने लोगोंका बहुतमा कर्ज् माफ कर दिया।

<sup>- (</sup>३) इसी वर्ष किशनगढ, बीकानेर, सैलाना और जैसलमेरनरेश जोधपुर बाए थे।

<sup>(</sup>४) वि० सं० १९७१ की कार्तिक वदी १० (ई० स० १९१४ की १५ अक्टावरको) महाराजा सुमेरसिंहजी गवर्नमेंटकी सेनाके आनरेरी लेफ्टिनेंट बनाए गए और ई० स० १९१५ की जनवरीमें तीसरी स्किनसे हौसे सेनाके आनरेरी अफसर नियत हुए। आपने तुर्की कैदियों को रखनेके लिए सुमेरपुर गाँव गवर्ने- मेंटको सौंप दिया था।

અદિ

सल

हुए

र्अ व म इसके कुछ ही दिन बाद वि० सं० १९७२ की मार्गशीर्ष सुदी ३ (ई० स० १९१५ की ९ दिसंबर) को इनका विवाह जामनगरके जाम साहव रणजीतसिंहजीकी वहनसे हुआ।

इसी वर्ष (ई० स० १९१६ की फरवरीमें) महाराजा हिन्दू यूनीवर्सिटीके प्रारम्भिक उत्सवमें शरीक होनेके छिए बनारस गैए। जोधपुरराज्यकी तरफसे इस विश्वविद्यालयको दो लाख रुपये नकद दिए गए और चौर्वास हजार रुपये सालाना एक प्रोफेसरके वेतनके छिए देना निश्चित किया गैया।

वि० सं० १९७२ की फाल्गुन वदी ८ (ई० स० १९१६ की २६ फरवरी) को छार्ड (हाडिंजने जोधपुरमें आकर १९ वर्षकी अवस्था होनेपर आपको राज्यका प्रबन्ध सौंप दिया । इस पर आपने

<sup>(</sup>१) वि० सं० १९७३ का आसोज सुदी ९ (ई० स० १९१६ की २० सितंबर) को आपके एक कन्य हुई।

<sup>(</sup>२) ई० स० १९१६ के बार्च और जुलाईमें जामनगर, ईडर और किश-नगढ़के नरेश जोधपुर आए और सी वर्षके मार्चमें जोधपुर महाराजा जामनगर गए,। इसके बाद अक्टोवरमें फिर आप जामनगर गए और जाम साहबको साथ लेकर जोधपुर आए। इसके बाद आप उनके साथ ही देहली जाकर नृपतिमंड-लमें शरीक हुए और वहाँसे बंबई होते हुए राजधानीको लौट आए। दिसंब-रमें आप फिर बंबई गए। इसके बाद ई० स० १९१७ की जनवरीको नगरमें बिजलीके कारखानेका उद्घाटक किया। फरवरीमें किर आप जामनगर गए। जूनमें महाराजा अलवर और अक्टोबरमें टौंक नवाबके पुत्र जोधपुर आए, तथा

<sup>(</sup>३) इस २४ हजार वार्षिकसे यूनिवार्सिटीमें माइनिंग (खान) या इंजी-नियरिंगके प्रोफेसरका वेतन दिया जाता है।

<sup>(</sup>४) ई० स० १९१५कि अक्टोबरमें महाराजा प्रतापसिंहजी भी युद्धसे आ गए थे। अतः जबतक वे यहाँ रहे राज्यका प्रबन्ध उन्हींके अधीन रहा और

राज्यप्रबन्धके लिए रीजैंसी काउंसिलको तोड़ कर स्टेट काउंसिल बना दिया। ई० स० १९१६ की मईमें आपने जामनगर राज्यके मेहरवानजी पेस्टनजी नामक पारसी सज्जनको अपना दीवान बनाया।

वि० सं० १९७३ (ई० स० १९१६) के अक्टोबरमें प्रजाके लामके लिए इस इतिहासके लेखकके उद्योगसे अजायबघरके साथ ही एक पिळक लाइब्रेरी (सार्वजनिक पुस्तकालय) भी खोली गई। ई० स० १९१८ की १ जनवरीको महाराजा साहबकी युद्धमें की हुई सेवाओंके उपलक्षमें गवर्नमेण्टने आपको के० बी० ई० की उपािष्टें स्वाओंक उपलक्षमें गवर्नमेण्टने आपको के० बी० ई० की उपािष्टें स्वाओंक उपलक्षमें गवर्नमेण्टने आपको के० बी० ई० की उपािष्टें स्वाओंक उपलक्षमें गवर्नमेण्टने आपको के० बी० ई० की उपािष्टें स्वाओंक उपलक्षमें गवर्नमेण्टने आपको के० बी० ई० की उपािष्ट स्वां स्वां

जब १९१६ के अप्रेलमें वे रणक्षेत्रको छौट गए तब मेहरबानजी पेस्टनजी मुसाहिब आला बनाए गए।

<sup>(</sup>१) पहले अजायब घरका नाम इण्डिस्ट्यल म्यूजियम था। ई॰ स॰ १९१६ में गवर्नमेंटने इसे स्वीकृत अजायबघरोंकी नामावलीमें सम्मिलित किया। इसके अगले वर्ष इसका नाम बदलकर स्वर्गवासी महाराजा सरदार-सिंहजीके नामपर 'सरदार म्यूजियम' कर दिया गया और इसके साथकी लाइ- ब्रेरीका नाम आपके नामपर 'सुमेर पिल्लक लाइब्रेरी' रक्खा गया।

<sup>(</sup>२) इस वर्ष (ई० स० १९१८ में) महाराजा साहवने देहली, उमरकोट,

<sup>(</sup>३) पण्डित निरंजननाथ गुर्द हैल्थ आफीसर जोधपुरने इस अवसरषर सफाई आदिका बड़ा अच्छा प्रबन्ध किया था। ये बड़े सज्जन व्यक्ति हैं और स्रोग इन्हें बहुत चाहते हैं।

अधि

सल

हुए

नगरमें चोरी आदिको रोकनेक छिए रिसालेको शहर भरमें गरत लगा-नेकी आज्ञा दी गई। इसके साथ ही नाजकी मँहगाईको दूर करनेके छिए सस्ते भाव पर नाज बेचनेके वास्ते राज्यकी तरफसे दूकानें खुलवा दी गई। बादमें जब नगरमें इन्फ्लएंजा (एक तरहका बुखार) फैल गया, तब भी राज्यकी तरफसे बीमारोंको दवाई पहुँचाने और उसके साथ ही गरीब रोगियोंके खानेका प्रबन्ध करनेकें छिए एक कमेटी बनाई गई। इससे शीघ ही बीमारीकी भीषणता कम हो गई और लोगोंका शान्ति प्राप्त हुई।

वि० सं० १९७५ की वैशाख सुदी १३ (ई० स० १९१८ की २३ मई) को आपका दूसरा विवाह सोहिन्तरा (परवतसर परगना) के चौहान ठाकुरके छोटे भाईकी कन्यासे हुआ। इस पर एक बड़ा जलसा किया गया।

खेदके साथ लिखना पड़ता है कि वि० सं० १९७५ की आसोज वदी १४ (ई० स० १९१८ की ३ अक्टोबर ) को २१ वर्षकी अवस्थामें ही इन्फ्लुएंजाकी बीमारीसे महाराजा सुमेरिसहजी साहबका असमयमें स्वर्गवास हो गया। छोटी अवस्था होनेपर भी महाराजा साहब बड़े वीर, निर्मीक, प्रभावशाली, चतुर और साहसी थे। प्रजापर

<sup>(</sup>१) इस अवसरपर भी निरंजननाथ गुर्टू हैल्थ आफीसरका प्रबन्ध सराई-नीय रहा। इस समय बीमारोंको औषित्र, गरीबोंको भोजन और सर्वभाधारण नगरवासियोंको सस्ता नाज पहुँचानेके दिए जो कमेटी बनाई गई थी उसमें इस प्रन्थका टेखक भी एक मेम्बर था। इस कमेटीके कार्यकी स्वयं महाराजा साहबने श्रीमुखसे सराहना की थी।

<sup>(</sup>२) ई० स० १९१८ की १६ सितंबरको आप पूनासे छौटे। मार्गमें ही आपको उवरने आघेरा। आपके अमम में स्वर्गवास होनेपर जामनगर, उदयपुर, किशनगढ़, आदि राज्यों के नरेश मातमपुर सीको जोधपुर आए और ग्वाल्यर, बूंदी, सीकर, तथा नरसिंहगढ़ के राजाओं ने अपने प्रतिनिधियों को मेजा।

बापकी बड़ी क्रपा रहती थी, और बालकपनसे ही इंग्लैण्डमें शिक्षा पानेके कारण आप पाश्चात्य ढंगको अधिक पसंद करते थे। महाराजा उम्मेदसिंहजी।

ये महाराजा सुमेरसिंहजीके छोटे भाई हैं। इसी कारण उनके स्वर्गबासके बाद वि० सं० १९७५ की आसोज सुदी ९ (ई० स०
१९१८ के १९ अक्टोबर) को उनके उत्तराधिकारी हुएँ।
आपका जन्म वि० सं० १९६० की आषाढ़ सुदी १४ (ई०
स० १९०३ की ८ जुलाई) को हुआ थाँ। गद्दी पर बैठते समय
आपकी अवस्था १६ वर्षकी थी, इससे तीसरी वार फिर मारवाइमें
रीजैंसी काउंसिलकी स्थापना हुई। महाराजा प्रतापसिंहजी जो अव
तक रणक्षेत्रमें थे फिर इसके अध्यक्ष नियुक्त हुए और महाराजा उम्मेदसिंहजी मेओ कॉलेज, अजमेरमें रहकर विद्याभ्यास करने लगे।

वि० सं० १९७६ कें आषाढ वदी १२ (ई० स० १९१९ की २५ जून) को आपकी द्वितीय बहनका विवाह रीवांनरेश महाराजा मुलाबसिंहजीके साथ हुआ। इस अवसर पर अनेक राजा लोग जोध-पुरमें एकत्रित हुएँ। वि० सं० १९७७ की गरमीनें महाराजा साहब

(१) उस समय किशनगढ़नरेश जोधपुरमें मौजूद थे।

(३) वि० स० १९७६ की ग्रीष्म ऋतुमें आप श्रीनगर (काइमीर) गए। वि० सं० १९७५-१९७६ में जामगनर, ईंडर और स्तलामक राजा जोधपुर

<sup>(</sup>२) ई॰ स॰ १९१२ में अस्वस्थताके कारण आपने वायुपरिवर्तनके छिए (२) ई॰ स॰ १९१२ में अस्वस्थताके कारण आपने वायुपरिवर्तनके छिए मिश्रकी यात्रा की । अपने स्वर्गवासी बड़े आताके समय आपने एक वर्षके करीब राजकोटके राजकुमार कालेजमें भी जिक्षा पाई थी ।

<sup>(</sup>४) जोधपुरकी तरफसे किशनगढ़, जामनगर और जावरा तथा रीवांकी तरफसे अलवर, रतलाम, डुमराओ, तरवर, आदिके राजा और शाहपुा, छूनवाड़ा आदिके महाराजकुमार विवाहमें सम्मिलित हुए।

अधि

सल

हुए

उटकमंडमें रहे और बादमें ( अक्टोबरके महीनमें ) कुछ दिनके छिए भरतपुर और ( ई० स० १९२१ की जनवरीमें ) कोटा गए । इसी वर्ष गवर्नमेंटने मारवाड़ राजके भीतर महाराजाकी सलामीकी दो तोषें बढ़ाकर १९ कर दीं, तथा इसी वर्ष (ई० स० १९२१ के फरवरीमें) आप देहलांमें नृपतिमण्डलमें सम्मिलित होकर ड्यूक ऑफ कनाटसे मिले। वि० सं० १९७८ (ई० स० १९२१ के नवंबर) में प्रिंस ऑफ वेल्सके हिन्दुस्तानमें आनेपर आप उनके साथ वंबई, अजमेर, देहली और करांची गए। इसी वर्षकी कार्तिक सुदी ११ (ई० स० १९२१ की ११ नवंबर) को महाराजाका विवाह वर्तमान ढींकाईके ठाकुर जयिंसहर्जीकी कन्यासे हुआ। इसके बाद १९ नवंबरको वर्तमान प्रिंस ऑफ वेल्स जोधपुर आए। महाराजने उनके योग्य ही उनका आदर सत्कार किया। इसके बाद आप मेओ कालेजकी पढ़ाई समाप्त कर जोधपुर चले आए और यहाँ पर राज्यकार्यका अभ्यास करने लगे।

जनवरी १९२२ में आपने काउंसिलमें बैठकर काम देखना ग्रुक् किया और इसके बाद अगस्तमें कुछ महकमोंका प्रबन्ध आपके तत्त्वाव-धानमें होने लगा। इससे उन महकमोंके मेम्बर उनके संबन्धके कागजात आपके सामने पेश करने लगे। इसी वर्ष (१७ मार्च ई० १९२२ को)। गवर्नमेंटने आपको के० सी० बी० ओ० की पदवीसे भूषित कियाँ।

वि० सं० १९७९ की भादों सुदी १३ (ई० स० १९२२ की ४ सितंबर) को महाराजा प्रतापसिंहजीका ७६ वर्षकी अवस्थामें

<sup>(</sup> १ ) इस वर्ष जोधपुरमें रीवां और रतलामके राजाओंका और ( नवंबर १९२० में ) लार्ड चैम्सफोर्डका आगमन हुआ।

<sup>(</sup>२) इस अवसर पर रीवां और जामनगरके नरेश उत्सवमें भाग छेनेको

<sup>(</sup>३) ई० स० १९२२ में महाराजा दोबार जयपुर और एकवार रीवां गए।

अवानक स्वर्गवास हो गया। इसपर रीजैन्सी काउंसिलका काम जोधपु-के रिजिडैंट मिस्टर रेनाल्डस, आई० सी० एस० की अध्यक्षतामें होने क्यां।

वि० सं० १९७९ की माघ सुदी १० (ई० स० १९२३ की १७ जनवरी) को १९ वर्ष की अवस्थामें महाराजा साहबको राज्या- धिकार सौंप दिया गया। इसपर आपने राज्यप्रबन्धके छिए रीजैन्सी काउंसिलको बदलकर स्टेट काउंसिल बना दिया। अब तक वहीं प्रबन्ध चला आता है। महाराजा साहबको अपनी प्रजाका बहुत स्वयाल है और आप हमेशा ही उसकी मलाईका काम करते रहते हैं। अभी हालहीमें आपने मारवाइसे गार्यों आदि पशुओंका बाहर जाना रोक कर प्रजाका वड़ा हित साधन किया है।

श्रीमान् महाराजा उम्मेदसिंहजी साहबको पोलो और शिकारका भी बड़ा शौक है। आज तक मारवाड़की पोलो टीमने अनेक स्थानोंमें बिजय प्राप्त की है।

वि० सं० १९८० की द्वितीय जेठ सुदी २ (ई० स० १९२३ की १६ जून) को महाराज कुमार श्रीहनुमंतसिंहजी साहबका ग्रुम जन्म हुआ। ईश्वर हमारे महाराजा साहब और महाराजकुमारको चिरायु करे।

<sup>(</sup>१) ई॰ स॰ १९२२ के नवंबरमें महाराजा साहबने बीकानेरकी, १९२३ की फरवरीमें देहलीकी और मार्चमें अलवरकी यात्रा की।

<sup>(</sup>२) इस समय जोधपुरकी राजकीय काउन्सिलमें ४ मेम्बर हैं:--

१ महाराज फतेहिंसहजी सी० एस० आई०—होम मेंबर

<sup>े</sup> २ राव बहादुर ठाकुर मंगलसिंहजो सी० आई० ई—पबलिकवर्क्स मेम्बर । ३ पण्डित सर सुखदेवप्रसादजी सी० आई० ई०—पोलिटिकल एण्ड जुडीशल मेम्बर

४ मिस्टर डी॰ एल॰ ड्रेक ब्रोकमैन आई॰ सी॰ एस॰—रैविन्यु मेम्बर ।

१३९

अधि

सल

हुए

ई० स० १९१५ की ६ जनवरीको जोधपुरमें प्रिंस अर्थर ऑक् कनाटका आगमन हुआ।

वि० सं० १९८० की माघ कृष्णा ९ (ई० स० १८२४ की ३० जनवरीको ) महाराजा साहबकी प्रथम बहनका विवाह जयपुरनरेश महाराजा मानसिंहजीके साथ बड़ी धूम धामसे हुआ। इस अवसर पर अनेक नृपतिगण जोधपुरमें एकत्रित हुए थे।

वि० सं० १९८१ की चैत वदी ११ (ई० स० १९२५ की ११ मार्च) को महाराजा साहब सपरिवार इंग्लैण्डकी यात्राको पैधारे। वहाँपर सम्राट् और उनके प्रधान अधिकारियोंने आपका अच्छा स्वागत किया। आपके साथकी मारवाड़की विख्यात पोलो टीमने इंग्लैण्डमें भी अनेक खेलोंमें विजय प्राप्त कर अच्छी ख्याति प्राप्त की।

वि० सं० १९८२ की जेठ सुदी ११ (ई० स० १९२५ की ३ जून) को श्रीमान् के० सी० एस० आई० की पदवीसे भूषित किए गए और वि० सं० १९८२ की आषाढ़ वदी ३० (ई० स० १९२५ की २१ जून) को इंग्लैण्डमें ही आपके द्वितीय महाराजकुमा-रका जन्म हुआ।

महाराजा साहबंके छोटे भ्राता महाराज अजीतासिंहजी साहब भी बड़ें होनहार, योग्य और प्रजाप्रिय व्यक्ति हैं। इस समय आप राजकार्यकी

<sup>(</sup>१) वि० सं० १९२४ के दिसंबर मासमें महाराजा साहब कलकत्ता गए और वहाँसे सुन्दरबन होते हुए रीवां होकर जोधपुर आए। इसी अवसर पर् कलकत्तेमें जोधपुरकी पोलो टीमने वायसराय कप जीता।

<sup>(</sup>२) कुछ दिन आप बंबईमें रहे और ता॰ २८ मार्च १९२५ को वहाँसे उंडनके लिए खाना हुए।

क्षिक्षा प्रहण कर रहे हैं। आपका जन्म वि० सं० १९६४ की वैशाख

बदी ४ (ई० स० १९०७ की १ मई) को हुआ थी।

मारवाइराज्यका विस्तार ३५,०१६ वर्गमील है और ई० स० १९२१ की मनुष्यगणनाके अनुसार इस देशमें १८,४१,६४२ मनुष्य बसते हैं। इस देशका पश्चिमी माग बहुत ही उजाड़ और रेतीला है। परन्तु जैसे जैसे पूर्वकी तरफ बढ़ते जाइए वैसे ही वैसी पृथ्वी अधिका- विक उपजाऊ मिलती जायगी। इस देशमें कोई बड़ी नदी ऐसी नहीं है जो बारह महीने बहती हो। इसकी आमदनी करीब १,२०,००,००० के है और सालाना खर्च करीब ९२,००,००० के है।

इस राज्यसे गवर्नमेंटको सालाना १,०८,००० रुपए दिये जाते हैं। इसके अलावा १,१५,००० रुपए ऐरनपुरा रैजीमैंटके खर्चके भी यह राज्य देता है और करीब २५,६४,७२८ रुपए सालाना इम्पीरियल सर्विस रिसालेके रखनेमें खर्च होते हैं।



<sup>(</sup>१) वि० सं० १९८१ की माय वदी ५ (ई० स० १९२५ की २९ जन-वरी) को श्रीमान्का विवाह ईशरदे (जयपुर राज्यमें) के ठाकुर साहबकी कन्यासे हुआ।

मारवाड्क राठाड् राजाओंका वंदावृक्ष । 239 वरदायी सेन ( हरिश्चन्द्र ) कन्नोजके राजा [ सेतराम ] अवि 🤇 राव सीहाजी ( पहले पहल मारवाड़में आए ) सल २ राव आसथानजी राव सोनगजी ( ईंडरमें राज्य कायम किया) (उखामंडलके स्वामी) ३ राव धृहङ्जी हुए ४ राव रायपालजी 'त राव कनपालजी ३ राव जालणसीजी ७ राव छाडाजी ८ राव तीडाजी राव कान्हड्देवजी राव त्रिभुवनसीजी ९ राव सलखाजी राव मिलनाथजी १० राव वीरमजी राव जगमालजी ११ राव चूंडाजी राव कान्हाजी राव सत्ताजी १२ राव रणमळ्जी १३ राव जोधाजी १४ राव सातलजी १५ राव सूजाजी राव बीकाजी (बीकानेरका राज्य कायम किया) कुंबर बाघाजी १६ राव गांगाजी

અિ

सल

हुए

## मारवाड़के राठोड़ राजाओंका नकशा।

| नंबर  | नाम                                              | उपाधि   | पस्परका<br>संबन्ध               | ज्ञात                      | समय                            | समकालीन राजा आदि                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------|---------|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9     | सीहाजी                                           | राव     | कन्नीजके                        | वि. सं.                    | 9330                           | उदयपुर महाराजाधि-                                                                            |
|       |                                                  |         | राजा वर-<br>दायीसेन<br>के पौत्र |                            |                                | राज जेत्रांसेहजी, तेज-<br>सिंहजी और समर्राध-<br>हजी, जयपुराधीश की-                           |
|       |                                                  |         |                                 |                            | 5 6 2                          | त्हणजी, जयसलमेर<br>रावल चाचिगदेवजी,<br>करणजी और लखण-<br>सेनजी, शम्मुद्दीन अ-<br>ल्तमश        |
| 3     | आसथानजी                                          | राव नं  | .१ के पुत्र (                   | वि.सं. १<br>से <b>१</b> ३४ | १३३० उ<br>४८) म<br>र्क         | उदयपुर महारावल स-<br>गरसिंहजी,जयपुराधीश<br>शिल्हणजी और कुन्त-                                |
|       |                                                  |         |                                 |                            | ल<br>पा<br>ईंड<br>चा           | लाखणसेनजी, पुण्य-<br>मिल्जी और जैतसीजी,<br>इरके राव सोनगजी,<br>विद्या भोजराज,                |
| 3, 8  | धृहदजी र                                         | ाव नं.व | २ के पुत्र (वि<br>से १          | 444)                       | जर<br>शाह<br>४८ उदः<br>वि. सम  | म्ुहीन अल्तमश्,<br>अञ्जहीन फीरोज-<br>ह(द्वितीय)<br>व्यपुरके महारावस्त्र<br>रसिंहजी, रत्नसिं- |
|       | the second was being description for property of |         | सं.                             | . 936                      | ६ हजी<br>सिंह<br>कुंतर<br>वस्र | ि और राणा अर-<br>ज़ी, जयपुराधीश<br>लज़ी जयसलमेररा-<br>जैतसीजी, मलरा-                         |
| ४ राट | यपालजी राब                                       | व नं.३  | के पुत्र                        |                            | इ <b>सी</b>                    | जा,दूदाजा और घ- कि<br>जी, आनलबाघे <mark>ला,</mark><br>हिके <b>महाराव</b>                     |

## मारवाङ्क राठाङ् ।

| नंबर | नाम                                 | उपाधि      | परस्परका<br>सम्बन्ध                | ज्ञात समय              | समकालीन राजा आदि                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ч    | कनपालजी                             | राव        | नं. ४ के<br>पुत्र                  |                        | सीरोहीके महाराव<br>तेजसिंहजी                                                                                                                     |
| Ę    | जालणसीजी<br>छाडाजी                  | राव<br>राव | नं.५ के पुत्र<br>नं. ६ के<br>पुत्र | (वि.सं.१३८५<br>से १४०१ | ) हम्मीरासहजा,जयपुरा-<br>धीश झोणसीजी,जय-<br>सलमेर रावल घड़सीजी                                                                                   |
| 6    | ती डाजी                             | राव        | नं. ७ के<br>पुत्र                  | (वि.सं. १४०<br>से १४१४ | और केहरजी, सोडा<br>दुर्जनसाल, सोनगरा<br>वणवीर (या रणवीर )<br>उदयपुरके महाराणा ह-<br>म्मीरासहजी, जयपुरा-<br>धीश झोणसीजी, जय-<br>सलमेर रावल केहरजी |
|      |                                     |            |                                    |                        | चौहान सामंतसिंह,<br>चौहान सातलसोम<br>उद्यपुरमहाराणा ह-                                                                                           |
|      | कान्हडदेव व<br>त्रि <b>भुवनसी</b> व |            | पुत्र                              |                        | म्मीरसिंहजी<br>उदयपुरमहाराणा ह-<br>म्मीरसिंहजो और क्षेत्र-                                                                                       |
| •    | सलखाजी                              | रा         |                                    | ति.सं.१४<br>से १४३१    | ) सिंहजा, जयपुरावार<br>झोणसीजी और उदय<br>यकरणजी, जयसलमे                                                                                          |
|      | मिल्लिनाथः                          | जी र       | व नं.९                             | के (वि.सं.१४<br>से १४५ | रावल केहरजी उदयपुरमहाराणा है भी त्रसिंहजी, लाखाउ<br>और मोकलजी, जर्म<br>पुराधीश उदयकरण<br>और नृसिंहजी, जयर<br>लमेर रावल केहर<br>और लखमणजी         |

|                 | नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाम       | उपाधि           | परस्परका<br>सम्बन्ध   | ज्ञातः                          | समय                              | समकालीन राजा आ                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अहि<br>सह       | The second secon | जगमालजी   | राव             | महिनाथ-<br>जीके पुत्र |                                 |                                  | उदयपुरमहाराणा मं<br>कलजी, जयपुराधी<br>नृसिंहजी, ईंडरके स                                                                  |
| <b>ह</b> ⊽<br>औ | 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वीरमजी    |                 | नं. ९ के (<br>पुत्र   | में मृत्यु                      | ) 6 6                            | रणमेश्रजा, जोइया द्रु<br>डदयपुर महाराणा मो<br>इलजी, जयपुराधी इ<br>उदयकरणजी, जयस<br>उमेर रावल केहरजी,<br>गोइया दला, सांखला |
| व<br>मृ<br>र    | 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | चुंडाजी   | राव नं          | 3.                    | .ਚ.१४५<br>१४८०<br>१४५१,<br>१४७८ | ११ उ<br>क<br>न्हा<br>राव<br>स्वम | दयपुरमहाराणा मो-<br>लजी, जयपुराधीश<br>सेंहजी, जयसलमेर<br>ाल केहरजी और ल-                                                  |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                       |                                 | राण<br>ईडर<br>ह्रजी<br>मोहि      | विद्याजजा, भाटी<br>गदेव, भाटी सादा,<br>के राव रणम-<br>, ईंदा रायधवल,<br>ल माणिकदेव.                                       |
|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                 |                       | 1:                              | फरख<br>मुजप<br>खां, ख<br>मुलता   | ातका सुबेदार जा-  ं, वादशाह तैमूर, फरशाह, शम्स-  गानजादा आजम,  नका शासक स-  ं, खोखर                                       |
|                 | कान्ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ाजा   राव | नं. १९<br>पुत्र | के (वि.सं.<br>से १४   | १४८० ड<br>८१ ) व<br>रा<br>स     | उदयपु<br>ज्जी,<br>सिहज<br>विल ल  | रमहाराणा मो- जयपुराधीश  , जयसलमेर क्<br>उसमणजी, सां- र्णपाल, खान-                                                         |

| नंबर | नाम      | उपाधि | परस्परका<br>सम्बन्ध           | ज्ञात समय                                | समकालीन राजा आदि                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|----------|-------|-------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | सत्ताजी  | राव   | नं. ११ के<br>पुत्र            | (बि.सं.१४८१<br>से १४८४)                  | उदयपुर महाराणा मो-<br>कलजी, जयपुराधीश<br>नृसिंहजी, जयसलमेर<br>रावल लखमणजी, ई-<br>डरके राव पुंजोजी,<br>खानजादा फीरोज                                                                                                                                                               |
|      | रणमहजी   | राव   | नं. ११ के<br>पुत्र            | (वि.सं.१४४८<br>से १४९५)                  | वदयपुर महाराणा मो-<br>कलजो, और कुंमाजी,<br>जयपुराधीश नृसिंहजी<br>और बनवीरजी, जयस-<br>लमेर रावल लखमणजी<br>और वैरसीजी, ईंडरके<br>राव पुंजोजी और ना-<br>रायणदासजो, चौहान<br>रणधीर, खीची अच-<br>लाजी, हुलवंशी राज-<br>सिंह, खानजादा फीरो-<br>ज, मलिक इसनखां बि-<br>हारी, महमुद खिलजी, |
| 13   | जोधार्जा | राव   | नं. १२ <sup>हे</sup><br>पुत्र | ह (बि.सं.१५१<br>से १५४५<br>१५१५,<br>१५१६ |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Ĭ

300 भाइत्सं द्वान्त्राचान राजवर। । परस्परका नंबर नाम उपाधि समकालीन राजाआदि ज्ञात समय सम्बन्ध अधि वैरसल,बीकानेरके राव बीकाजी, सिंघल मेघा. सल बहलोल लोदी, हुसैन-शाह ( जौनपुर ), सारंगखां, फीरोजखां (द्वितीय) हुए 98 सातलजी नं. १३ के (वि.सं. १५४५ उदयपुर महाराणा रा-राव से १५४८) यमस्रजी, जयपुराधीश पुत्र 9494 चन्द्रसेनजी,जयसलमेर रावलजी देवीदासजी, सीरोहीके महाराव ज-गमालजी, बीकानेरके राव बीकाजी, मल्ख्रखां (सिरियाखां ), घडूला नं. १४ के (वि.सं. १५४८ सुजाजी 94 राव उदयपुर महाराणा रा-छोटे भाई से १५७२) यमलजी और संयाम-9437. सिंहजी, जयपुराधीश 9447 चन्द्रसेनजी और पृ-थ्वीराजजी,जयसलमेर रावल देवीदासजी और जैतसीजी, ईडरके राव सूरजमलजी, राव राय-महजी, राव भीमजी आर भारमलजी, सीरो-हीके महाराव जग-मालजी, बीकानेरके राव बीकाजी, नराजी, ऌणकरणजी

181

| तंबर | नाम     | उपाधि     | परस्वरका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय               | समकालीन राजा आदि                                                                                                                                                        |
|------|---------|-----------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 98   | गांगाजी | राव       | नं. १५ के<br>पुत्र  | (वि.सं.१५७२<br>से १५८८) | ग्रामासहजा आर रतन-<br>सिंहजी, जयपुराधीश<br>पृथ्वीराजजी और                                                                                                               |
|      |         |           |                     |                         | पूर्णमळ्जी, जयसलमेर<br>रावल जैतसीजी और<br>ल्याकरणजी, ईंडरके<br>राव रायमळ्जी और<br>भारमळ्जी, इंगरपुरके<br>शासक इंगरसीजी, मे-<br>डतिया वीरमजी, बी-<br>कानेरके राव ल्याकर- |
|      |         | <b>**</b> |                     | के ( १५८८               | णजी और जैतसीजी,<br>सीरोहीके महाराव जग-<br>मालजी और अखैरा-<br>जजी, मुल्तान मुजफ्फर<br>(द्वितीय), मुचारिज-<br>शाह, खानजादा दौल-<br>तखां, बादशाह बाबर                      |
|      | मालदेवज | ी राव     | ा नं. १६<br>पुत्र   | क ( १५०० )              | कमादित्यजी, वनवीर<br>और उदयसिंहजी, ज-<br>यपुराधीश पूर्णमळजी,<br>भीमसिंहजी, रत्नसिंह-<br>जो, और राजा भारम-<br>छजी, जयसळमेर राव-<br>छजी छणकरणजो, मा-                      |
|      |         |           |                     |                         | लदेवजी और हरिराज-<br>जी, सीरोहीके महाराव<br>अखैराजजी, रायसिं-<br>हजी, दूदाजी और उ-<br>दयसिंहजी, ईंडरके राव                                                              |

一大大大大 大田田 大大大大

|                                | नंबर    | नाम           | उपाधि     | परस्परका<br>सम्बन्ध            | ज्ञात समय                                                                                              | समकालीन राजा अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अि<br>सट<br>डिए<br>कि वा<br>म् | १८<br>आ | चन्द्रसेनजी र | त्रव हैं. | नं. १७ के<br>पुत्र<br>१८ के (१ | ह ३० से<br>इ ३० से<br>इ ३० )<br>इ ३० )<br>इ ३० )<br>इ ३० )<br>इ ३० )<br>इ ३० )<br>इ ३० न्य<br>इ इ ३० ) | मारमळ्ळी, बीकाने राव जैतसिंहजी, अ कल्याणसिंहजी, सु तान बहादुरशाह, वा शाह हुमायूं, शेरशा बादशाह अकबर. उदयपुर महाराणा उत्यसिंहजी (प्रथम) जयसळमेर रावळ हिरे होत्र अतान बहातु अतान वार्यका अतान कार्यका अतान कार कार्यका अतान कार्यका कार्यका अतान कार्यका अतान कार्यका अतान कार्यका अतान कार्यका अतान कार्यका अतान कार्यका कार्यका अतान कार्यका कार्यका अतान कार्यका कार्यका कार्यक |

| नंबर | नाम        | उपाधि | परस्परका<br>सम्बन्ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ज्ञात समय           | समकालीन राजा आदि                                                                                                                   |
|------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | रायसिंहजी  | राव   | नं. १८ के<br>पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ( १६३९ से<br>१६४० ) | उदयपुर महाराणा प्र-<br>तापसिंहजी (प्रथम ),<br>जयपुर राजा भगवान-                                                                    |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | दासजी, जयसरुमेर रा-<br>वर्ल भीमजी, सीरोहीके<br>महाराव सुरतानजी,<br>बीकानेर राव रायसि-<br>हजी, राणा उदयसिंह-<br>जीके पुत्र जगमालजी, |
| 98   | उदयसिंहजी  | राजा  | नं. १७ के<br>पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (१६४० से<br>१६५२)   | बादशाह अकवर<br>उदयपुर महाराणा प्र-<br>तापसिंहजी (प्रथम ),<br>जयपुर महाराजा भग-<br>वानदासजी और मान-                                 |
|      |            |       | and the state of t |                     | सिंहजी, जयसलमेर<br>रावल भीमजी,सीरोही-<br>के महाराव सुरतानजी,<br>बीकानेरके राव राय-<br>सिंहजी, राव कला, क-                          |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ह ( १६५२ ह          | ह्रा रायमलोत,बादशाह<br>अकबर, मधुकरशाह,<br>मुजप्फरशाह, जालो-<br>रका पठाण जामबेग<br>उदयपुर महाराणा प्र-                              |
| ₹.   | सूर्सिंहजी | राज   | तं. १९ हे<br>पुत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १ १६७६)             | तापसिंहजी ( प्रथम )<br>और अमरसिंहजी,जय-<br>पुर महाराजा मानसिं-<br>हजी और मिर्जा राजा<br>भावसिंहजी, जयसल-<br>मेररावल भीमजी और       |
|      |            |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | कल्याणजी, सीरोहीके<br>महाराव सुरतानजी                                                                                              |

|                                 | नंबर | नाम       | उपाधि | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञातसमय                   | समकाळीन राजा आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 14 |
|---------------------------------|------|-----------|-------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| कि<br>सिल<br>हुए<br>क<br>ब<br>म | 39   | गजिसहर्जी | राजा  |                     | (१६९५)<br>१६९५)<br>संस्थान | और राजिसहजी, वी- कानेर राव रायिसहजी, दलपतिसंहजी और सु- रिसंहजी, किश्चनगढ़ राजा किश्चनिसंहजी और सहसमलजी,बाद- शाह अकवर, बादशाह जहांगीर, सुजप्फरशा- ह, बहादुर, अम्बरचंपू उदयपुर महाराणा अ- मरिसंहजी, कणेसिंहजी और जगत्सिंहजी,जय- पुर महाराजा भाविस- हजो और जयिसंहजी, जयसलमेर रावल क- त्याणजी और मनोहर- हासजी, सीरोहीके म- हाराव राजिसहजी और अस्वैराजजी (द्वितीय), शीकानेरके राजा सूर- सेंहजी और करणिंस- जी,किश्चनगढके राजा हसमलजी, जगमा- जी और हरिसिंहजी, णाजीका पुत्र भीम, पालदास गीड, राव ान हादा, बादशाह हांगीर,बादशाह शा- |      |

| नाम              | उपाधि        | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                   | समकालीन राजा आदि                                                                                   |
|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सवन्त-<br>सिंहजी | महा-<br>राजा | नं. २१ के<br>पुत्र  | ( १६९५ से<br>१७३५ )<br>१६९६ | उदयपुर महाराणा जग-<br>तसिंहजी और राजसिं-<br>हजी, जयपुर महाराजा<br>जयसिंहजी और् राम-                |
|                  |              |                     |                             | सिंहजी, जयसलमेर रा-<br>वल मनोहरदासजी,<br>रामचन्द्रजी, सबलसि-<br>हजी और अमरसि-                      |
|                  |              |                     |                             | हजी,सीरोहीके महारा-<br>व अखैराजजी (द्विती-<br>य), उदयसिंहजी और<br>वैरशास्त्रजी,ईडरके राव           |
|                  |              |                     |                             | जगन्नाथजी, राव पुं-<br>जोजी (तृतीय) और<br>राव गोपीनाथजी,<br>बीकानेरके राजा कर-                     |
|                  |              |                     |                             | णसिंहजी और अनूप-<br>सिंहजी, किशनगढ़के<br>राजा हरिसिंहजी, रूप-<br>सिंहजी और मानसिं-                 |
|                  |              |                     |                             | हजी, नागोरके राव रा-<br>यसिंहजी, छत्रपति चि-<br>वाजी, दुर्गोदास, बाद-<br>शाह शाहजहां और<br>औरंगजेव |
| अजीतसिंह         | जी मह<br>राष | 1                   | के (१४६३<br>१७८१            | ब उदयपुर महाराणा रा-                                                                               |
|                  |              |                     |                             | महाराजा रामालक्ष्या,<br>विष्णुसिंहजी, सर्वाई                                                       |

अभयसिंहजी

२४

महा- नं. २३ के

पुत्र

राजा

(१७८१ से

9608)

समकालीन राजाआदि राजा जयसिंहजी, जय-सलमेर रावल अमर-सिंहजी, जसवन्तर्सि-हजी, बुधसिंहजी, तेज-सिंहजी, सवाईसिंहजी, और अक्षयसिंहजी, सीरोहीके महाराव वैरी-शालजी, छत्रशालजी,

दुर्जनसिंहजी, मानसि-हजी, उम्मेदसिंहजी, ईडरके राव करणिंस-हजी और चन्द्रसिंहजी, बीकानेर महाराजा

सिंहजी और सुजान-सिंहजी, किशनगढ़: न रेश मानसिंहजी, राजसिंहजी, राव इन्द्र-सिंहजी, मोहकमसिं-

अनूपसिंहजी, स्वरूप-

हजी, बादशाह औरंग-जेब, वहादुरशाह, ज-हांदारशाह, फर्रुखसी-रफीडइरजात, यर, रफीउदौला (शाहजहां

नादिरशाह, दशाह, सैय्यद हुसैनअलीखां और अब्दुल्लाखां

द्वितीय ) और मुहम्म-

उदयपुर महाराणा सं-ा प्रामसिंहजी (द्वितीय),.

जगत्।संहजी(द्वितीय), जयपुर महाराजा स-

| तंबर     | नाम       | उपाधि | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय | समकालीन राजाआदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|----------|-----------|-------|---------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| र १५     | रामसिंहजी |       | नं. २४ के           |           | वाई जयसिंहजी और<br>ईश्वरीसिंहजी, जयसळ-<br>मेर रावळजी अक्षय-<br>सिंहजी सीरोहीके महा-<br>राव मानसिंहजी, उम्मे-<br>दसिंहजी और पृथ्वीरा-<br>जजी, बीकानेर महा-<br>राजा सुजानसिंहजी,<br>जोरावरसिंहजी और<br>गजसिंहजी, किश्चनगढ़के<br>राजा राजसिंहजी और<br>सामंतसिंहजी, ईडरके<br>राजा आनन्दसिंहजी<br>और श्विवसिंहजी, बूंदी-<br>नरेश हाडा दळेळसिं-<br>हजी और बुधसिंहजी,<br>बादशाह मोहम्मदशाह<br>और अहमदशाह, सर-<br>बुळ-दखां<br>उदयपुर महाराणा ज-<br>गतसिंहजी (द्वितीय)<br>और प्रतापसिंहजी(द्वि-<br>तीय), जयपुरके महा-<br>राजा ईश्वरीसिंहजी,<br>जीर प्रावपसिंहजी,<br>जयसळमेर रावळ अ-<br>क्षयसिंहजी, सीरोहीके<br>महाराव पृथ्वीराजजी,<br>बीकानेरनरेश गजसिं-<br>हजी, किश्चनगढ़नरेश<br>सामन्तसिंहजी और<br>बहादुरसिंहजी, ईडरके |  |
| e e de c |           |       |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |

5 1 X

|                 | नंबर | नाम       | उपाधि        | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                                                                                                                                   | समकालीन राज                                                                                                                       |
|-----------------|------|-----------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अि<br>सल<br>हुए | 3.5  | बखतसिंहजी | महा-<br>राजा | नं. २४ के<br>भाई    | १८०९)                                                                                                                                       | राजा शिवसिंहजं<br>खतसिंहजी (ना<br>माधवजी सिं<br>बादशाह अहमदः<br>उदयपुर महा<br>प्रतापसिंहजी(द्वितं<br>जयपुरनरेश मा<br>सेंहजी, जयसर |
|                 |      |           |              |                     | र<br>र<br>र<br>रा<br>स्                                                                                                                     | ावल अक्षयसिंह<br>गिरोहीके राव पृथ<br>।जजी, बीकाने<br>।जा गजसिंहजी,कि<br>गढ़नरेश साम<br>गढ़जी और बहार्<br>।ढजी, ईंडरके रा          |
|                 | 30   |           |              | पुत्र १             | राव<br>सि<br>अह<br>अह<br>उद्<br>उद्<br>अह<br>उद्<br>अह<br>उद्<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह<br>अह | विसिंहजी, महारा<br>मिसहजी, माधव<br>धिया, बादश<br>सदशाह<br>यपुर महाराणा उ<br>गिसहजी (द्वितीय<br>सिंहजी (द्वितीय)<br>सिंहजी (अइ     |
|                 |      |           |              |                     | सीज<br>(द्वित<br>सिंहर<br>राजा<br>प्रथ्वी<br>पसिंह                                                                                          | ी ), हमीरसिंहर्ज<br>तीय) और भीम<br>जी, जयपुर महा                                                                                  |

| नंबर      | नाम        | उवाधि  | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                  | समकालीन राजाआदि                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|------------|--------|---------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |            |        |                     |                            | राजजी, तखतसिंह- जी, जगत्सिंहजी और वैरीसालजी (द्वितीय), बीकानेर महाराजा गजसिंहजी, राजसिंहजी और सूर- तसिंहजी, किशनगढ- नरेश सामन्तसिंहजी सरदारसिंहजी,बहादुर- सिंहजी, बिड्दसिंहजी, और प्रतापसिंहजी, ई- डरके राजा शिवसिं- हजी, और भवानीसिं- |
|           |            |        |                     |                            | हजी, महाराजा राम-<br>सिंहजी, माधवराव<br>पेशवा, जनकोजी, रा-<br>नोजी सिंधिया, डी॰<br>बोइने, बादशाह अहम-<br>दशाह, मुहम्मद आ-<br>लमगीर (द्वितीय), शा-<br>हजहां (द्वितीय), शा-<br>हआलम (द्वितीय), शा-                                       |
| <b>२८</b> | भीमसिंहर्ज | । महा- |                     | ( 9640 i<br>9680 )<br>9643 | वारन हेस्टिंग्ज, सर<br>जॉन मैकफरसन, अर्ल<br>कॉनेवालिस<br>डे उदयपुर महाराणा भी-<br>मसिंहजी,जयपुर महा-<br>राजा प्रतापसिंहजी<br>और जगत्सिंहजी, ज-<br>यसलमेर रावल मूलरा-<br>जजी, सीरोही महा-                                               |

| समकालीन राजाआदि                                                                                               | ज्ञात समय           | परस्परका<br>सम्बन्ध | उपाधि | नाम       | नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| राव वैरीसालजी (द्वि-<br>तीय), बीकानेर महा-<br>राजा सूरतसिंहजी,कि-<br>शनगढ़ नरेश प्रतापसिं<br>हजी और कल्याणसिं |                     |                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हजी, ईडरके राजा गं<br>भीरसिंहजी, सर जॉन<br>शोर, मार्किस वैलैसर्ल<br>उदयपुर महाराणा भी                         | ( १८६० से<br>१९०० ) | नं. २७के<br>पौत्र   | महा-  | मानसिंहजी | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मसिंहजी,जवानसिंहजी<br>सरदारसिंहजी, और<br>स्वरूपसिंहजी, जयपुर<br>महाराजा जगत्सिंहजी<br>जयसिंहजी और राम-        | 4200 )              | पात्र               | राजा  |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सिंहजी, जयसलमेर रा<br>वलजी मूलराजजी और<br>गजसिंहजी, सीरोही म<br>हाराब वैरीसालजी(द्वि                          |                     |                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तीय ), उदयभानजी<br>और शिवसिंहजी<br>बीकानेर महाराजा<br>सूरतसिंहजी और रत-                                       |                     |                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नसिंहजी, किशनगढ़<br>नरेश कल्याणसिंहजी,<br>मुहकमसिंहजी और<br>पृथ्वीसिंहजी, ईडरके                               |                     |                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| राजा गंभीरसिंहजी<br>और जवानसिंहजी, ज-<br>सवन्तराव होल्कर, दौ-<br>छतराव सिंधिया, वा-                           |                     |                     |       |           | The second secon |
| रुतराव सिवया, वा-<br>पूजी सिंघिया, नागपु-<br>रका मधुराजदेव मों-                                               |                     |                     |       |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| बर         | नाम       | उपाधि        | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय         | समकालीब राजाआदि                                                                                                                                                                      |
|------------|-----------|--------------|---------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            |           |              |                     |                   | सले. घोंकलसिंहजी,<br>अमीरखां, मार्किस<br>वैलैसली, लॉर्ड कॉर्नवां-<br>लिस, सर जॉर्ज बालें।,<br>अर्ल ऑफ मिण्टो,<br>मार्किस ऑफ हेस्टिंग्ज,<br>लॉर्ड ऐमहस्टे, लॉर्ड<br>बेटिक, सर चार्ल्स |
| <b>3</b> 0 | तखतसिंहजी | महा-<br>राजा |                     | (१९०० से<br>१९२९) | ह्रपासहजा आर शम्भू-                                                                                                                                                                  |
|            |           |              |                     |                   | सिंहजी, जयपुर महा-<br>राजा रामसिंहजी, जय-<br>सलमेर रावलजी गज-<br>सिंहजी, रणजीतसिं-<br>हजी और वैरीसालजी,                                                                              |
|            |           |              |                     |                   | सीरोही महाराव शिव-<br>सिंहजी और उम्मेदसिं-<br>हजी,बीकानेर महाराजा<br>रतनसिंहजी और सर-<br>दारसिंहजी, किशनगढ़-                                                                         |
|            |           |              |                     |                   | नरेश पृथ्वीसिंहजी, ई-<br>डरके राजा जवानसिंह-<br>जी और केसरीसिंहजी,<br>घौकलसिंहजी, क्रीन                                                                                              |
|            |           |              |                     |                   | विक्टौरिया, लॉर्ड एल-<br>नबरो, लॉर्ड हार्डिज,                                                                                                                                        |

| नंबर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नाम               | उपाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय           | समकालीन राजाआह                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| The state of the s |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | अर्ल ऑफ डेल्हाउजी<br>लॉर्ड कैनिंग वायसराय<br>अर्ल ऑफ एलगिन<br>सर लॅरिंस, लॉर्ड मेओ,<br>अर्ल ऑफ नार्थबुक                                           |
| 39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | जसवन्त-<br>सिंहजी | महा-<br>राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नं. ३० के<br>पुत्र  | ( १९२९ से<br>१९५२ ) | उदयपुर महाराणा श-<br>म्भूसिंहजी, सज्जनसिं<br>हजी और फतेहसिंहजी<br>जयपुर महाराजा राम-<br>सिंहजी और माधव-<br>सिंहजी, जयसलमेर<br>रावल वैरीसालजी और   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | शालिवाहनजी, सीरो<br>हीके महाराव उम्मे<br>दसिंहजी और केसरी-<br>सिंहजी, बीकानेर महा-<br>राजा सरदारसिंहजी,<br>इंगरसिंहजी और गं-<br>गासिंहजी, किशनगढ़ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     | महाराजा पृथ्वीसिंहजी<br>और शार्दूलसिंहजी, ई-<br>डरके राजा केसरीसिं-<br>हजी, बूंदीके महाराव<br>राजा रामसिंहजी, कीन                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | A SALE AND COLUMN ASSAULT MANAGERY WAS A SALE OF THE S |                     |                     | विक्टौरिया अर्छ ऑफ<br>नॉर्थंबुक, ठॉर्ड लिटन,<br>मार्किस ऑफ रिपन,<br>अर्ल ऑफ डफरिन,<br>मार्किस ऑफ लैन्स-<br>डाउन, अर्ल ऑफ<br>ऐलगिन                 |

| नंबर | नाम                 | उपाधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | समकाळीन राजा आदि                                                                         |
|------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ३२   | सरदारासिंहजी        | महा-<br>राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | नं,३१ के<br>पुत्र   | (वि.सं.१९५२<br>से १९६७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उदयपुर महाराणा फ-<br>तेहसिंहजी, जयपुर<br>महाराजा माधवसिं-<br>हजी, सीरोही महाराच          |
|      |                     | manara da manara manara da |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | केसरीसिंहजी, बीकानेर<br>महाराजा गंगासिंहजी,<br>किशनगढनरेश शार्दूल-                       |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | included in the control of the contr | सिंहजी और मदनसिं-<br>हजी, ईंडरके राजा के-<br>सरीसिंहजी और प्रता-<br>पसिंहजी, कीन विकटी-  |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रिया और किंग ऐड-<br>वर्ड सप्तम, अर्ल ऑफ<br>एलगिन, लॉर्ड कर्जन                            |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     | / S - n a c .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | और लॉर्ड मिंटो                                                                           |
| 33   | सुमेरसिंहज <u>ी</u> | महा-<br>राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     | (वि.सं. १९६९<br>से १९७५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हासेंहजी, जयपुर महा-<br>राजा माधोसिंहजी,सी-<br>रोहीके महाराव केसरी-                      |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिंहजी, बीकानेर महा-<br>राजा गंगासिंहजी, कि-<br>शनगढ़नरेश मदनसिं-                        |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | हजी, ईंडर महाराजा<br>प्रतापसिंहजी और दौ-<br>स्रतसिंहजी, किंग ऐंड-                        |
|      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | वर्ड सप्तम और किंग<br>जॉर्ज पंचम, कॉर्ड-<br>मिण्टो, लॉर्ड हार्डिज<br>और लॉर्ड चैम्सफोर्ड |

The second secon

अधि

सल

हुए

नोट--- ज्ञात समयके खानेमें कोष्ठके अन्दरके संवत् उनके राज्यसमयको प्रकट करते हैं और बाहरके उनके ज्ञात समयको ।



# बीकानेरके राठोड़।

जोधपुरके राव जोधाजीके पुत्रोंमेंसे सातलजी तो उनके उत्तराधिकारी हुए और बीकाजीने जांगछ्देशकी तरफ जाकर अपने नामपर बीकानेरका नया राज्य कायम किया ।

## १ राव बीकाजी।

ये जोधाजीके पुत्र थे । इनकी एक जन्मपत्रिका मिली है । उसमें इनका जन्म वि० सं० १४९७ की प्रथम सावन सुदी १५ को होना लिखा है । परन्तु बीकानेरकी ख्यातोंमें इनका जन्म १४९५ की सावन सुदी १५ को होना लिखा है ।

ये बड़े बीर और उत्साही थे। वि० सं० १५२२ की आश्विन
सुदी १० को इन्होंने अपने भाग्यकी परीक्षांके लिए जांगछ्की तरफ़
प्रयाण किया। जोधाजीने भी एक सौ सवार और पाँच सौ पैदल सिपाहियोंके साथ अपने चाचा कांघलजी, और भाई बीदाजी, आदि अनेक
बीरोंको इनके साथ कर दिया। इस प्रकार जोधपुरसे रवाना होकर
ये लोग तीन वर्ष चूंडासरमें, छ: वर्ष देष्णोकमें, तीन वर्ष कोडमदेसरमें
और दस वर्ष जांगछमें रहे। वहाँपर इन्होंने भाटियों, जांटों, चौहानों,

<sup>(</sup>१) बीकाजीने पूंगलके भाटी रावकी कन्यासे विवाह कर उनसे रिश्तेदारी पैदा कर ली थी।

<sup>(</sup>२) ये जाट आपसमें लड़ा करते थे। इनके मुखिया गोदार जातिके , जाटोंसे बीकाजीने मित्रता कर दूसरी कुछ शतोंके साथ ही साथ एक यह भी शर्त कर ली कि बीकाजीके वंशज गद्दी पर बैठनेके समय इन जाटोंके वंशजोंके हाथसे ही राज्यतिलक करवार्वेगे। इस पर जाटोंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली।

अधि

सल

हुए

मोहिन्नों, और जोहिया मुसलमानोंको हराकर बहुतसी पृथ्वीपर अधिकार कर लिया। वि० सं० १५४२ में पहले पहल इन्होंने उस स्थानपर डेरा डाला जिस स्थानपर आजकल बीकानेर नगर विद्यमान है और वहींपर किलेकी नीव रैक्खी। वि० सं० १५४४ तक इनके चाचा कांधलजीने हाँसी हिसार प्रदेशपर अधिकार कर लिया। इसके बाद ये हांसी हिसारके हाकिम सारंगखाँ (शाहरुख) के हाथसे मारे गए। इस समाचारके मिलते ही जोधाजीने जोधपुरसे और बीकाजीने जांगल्लसे सारंगखाँ पर चढ़ाई की। युद्ध होने पर सारंगखाँ मारा गया। इसके बाद लौटते हुए राव जोधाजी द्रोणपुर आए और बीकाजीने रावकी पदवी देकर स्वतन्त्र राजा बना दिया तथा जोधपुरसे उनके लिए छत्र, चामर आदि राज्यचिह्न भेजनेका भी वादा किया।

वि० सं० १५४५ की वैशाख सुदी २ को बीकाजीने अपने नाम पर बीकानेर नगर बसाया । राव सूजाजीके राज्यसमय बीकाजीने जोधपुर पर चढ़ाई की और नगरको घेर लिया। परन्तु राज्यके बड़े बड़े सरदारोंने बीचमें पड़ इनके आपसमें सुलह करवा दी। इसकी एवजमें जोधाजीकी कही हुई छत्र चामर आदि वस्तुएँ बीकाजीको मिल गई।

जिस समय अजमेरके सूबेदार मल्द्रखाँ (मल्लिकखाँ) ने जोधाजीके पुत्र बर्रासेहजीको धोखा देकर अजमेरके किलेमें केंद्र कर दिया, उस समय जोधपुरनरेश सूजाजी आदिके साथ ही बीकाजीने भी उस पर चढ़ाई की । इससे लाचार होकर उक्त सूबेदारने बर्रासहजीको छोड़ दिया।

इसके बाद राव बीकाजीने खंडेला पर हमला किया और वहाँके राव रिड्मल शेखावतको हराकर उक्त नगर पर अधिकार कर लिया।

<sup>(</sup>१) 'कर्मचंद्रवंशोस्कीर्तनकं काव्यम्'में इस घटनाका समय १५४१ और चीकाजीको जोधाजीका ज्येष्ठपुत्र लिखा है।

इस पर रिङ्मलने भागकर बादशाहकी शरण ली। बादशाहकी तरफसे नवाब हिन्दालने बीकाजीपर चढ़ाई की; परन्तु युद्ध होने पर नवाब और रिङ्मल दोनों मारे गए।

वि० सं० १५६१ की आसोज सुदी ३ को बीकाजीका स्वर्गवास

हो गया ।

पहले लिखा जा चुका है कि बीकाजी बड़े वीर और साहसी थे। इन्होंने अपना नया राज्य जमाया था। उस समय इनके अधीन करीब तीन हजार गाँव थे।

वि० सं० १५३१ के करीब जोघाजीने मोहिलोंसे छापर—द्रोणपुर ( लाडनूका इलाका ) छीन कर अपने पुत्र बीदाजीको जागीरमें दे दिया था । यह स्थान बीदाबाटीके नामसे अब तक बीकानेर राज्यके अधीन है । बीकाजीको करणीजीका बड़ा इष्ट था।

बीकाजीके १० पुत्र थे—नराजी, ख्णकरणजी, घड़सी, राजसी, मेबराज, केळण, देवसी, विजयसिंह, अमरसिंह और बीसा।

#### २ राव नराजी।

ये बीकाजीके बड़े लड़के थे और उनके बाद वि० सं० १५६१ की अासोज सुदी १५ को बीकानेरकी गदीपर बैठे।

इनका जन्म वि० सं० १५२५ की कार्तिक वदी ४ को हुआ था। राज्यपर बैठनेके चार महीने बाद ही वि० सं० १५६१ की माघ सुदी ८ को इनका देहान्त हो गया।

<sup>(</sup>१) ये चारण कुलमें उत्पन्न हुई थीं। चारण लोग इन्हें अपनी कुलदेवी मानते हैं। इनका निवास देष्णोक नामक गाँवमें था। वि० सं० १५९५ की चैत्र सुदी ९ को जैसलमेरसे लौटते हुए मार्गमें गडियाला गाँवके तलावके पास इनका देहान्त हुआ।

हुए

## ३ राव ॡणकरणजी।

ये नराजीके छोटे भाई थे और उनकी मृत्युके बाद वि० सं० १५६१ की फागुन वदी ४ को उनके उत्तराधिकारी हुए। इनका जन्म वि० सं०१५२६ की मांच सुदी १० को हुआ था। वि० सं० १५६६ में ददरेवाके चौहानोंने बगावत की। इस पर इन्होंने चढ़ाई कर बागियोंके नेता मानसिंह देवलोतको मार डाला और उक्त स्थानपर अधिकार कर लिया। वि०ू सं० १५६९ में इन्होंने फतहपुरके कायम-खानी दौलतखाँको हराकर उससे १२० गाँव छीन लिए। वि० सं० १५७० के फागुनमें चित्तौड़में इनका विवाह महाराणा सांगाजीकी बहनके साथ हुआ।

वि० सं० १५८३ में इनके और जैसलमेरके रावल देवीदास चाचा-वतके बीच युद्ध हुआ। छ्णकरणजीकी सेनाने जैसलमेरके किलेको घेर रावलजीको पकड़ लिया। अन्तमें रावलजीने अपनी दोनों कन्याओंका विवाह इनके दो पुत्रोंके साथ कर देनेका वादा कर सुलह कर ली। इस-पर छणकरणजी जैसलमेरसे वापिस लौट गए। परन्तु देवीदासजीने अ-पने अपमानका बदला लेनेके लिए सिंधके नवाबसे सहायता लेकर इन पर हमला कर दिया। जिस समय दोनों सेनाओं के बीच युद्ध छिड़ा उस समय बीकानेरकी सेनाके भाटी और बीदावत राजपूत भाग खड़े

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि इन्होंने अपने विवाहके समय चारण आदिकोंको बहुत कुछ दान दिया था। इन चारणोंमें एक ठाठा नामक चारण भी था। उसने जैसलमेर पहुँच ऌणकरणजीकी बड़ी तारीफ की। इससे वहाँके रावल देवीदासजी 🔊 नाराज हो गए। यह देख वह चारण बीकानेर चला आया और देवीदासजीकी शिकायत कर ल्युणकरणजीकी उनकी तरफसे कुद्ध कर दिया। इसीसे इन्होंने जैसलमेर पर चढ़ाई की थी।

हुए। इससे बीकानेरकी सेना कमजोर हो गई और वि० सं० १५८३ की सावन वर्दा ४ को ये अपने तीन पुत्रोंसहित युद्धमें वीरगतिको प्राप्त हुए। इनके १२ पुत्र थे<sup>र</sup>।

## ४ राव जैतसीजी ।

ये छ्णकरणजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १५८३ की सावन वदी ९ को गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १५४६ की कार्तिक सुदी ८ को हुआ थाँ।

इनके गद्दांपर बैठनेके पहले द्रोणपुरका जागीरदार उदयकरण बीदावत बीकानेर पर अधिकार करनेके लिए चढ़ आया। परन्तु इन्होंने नगरको सुरक्षित कर उसको अन्दर न घुसने दिया। इसके बाद गद्दीपर बैठते ही इन्होंने द्रोणपुर पर चढ़ाई की। उदयकरण भाग निकला। इस पर इन्होंने उक्त प्रदेश बीदाजीके पोते साँगाजी (सलगाजी) को देकर उन्हें जोइयोंसे बदला लेनेके लिए भेजा। साँगाजीके वहाँ पहुँचने पर जोइया राजपूत भाग गए और उनके परगने (हिसारकी सरहदके पासके प्रदेश) पर बीकानेर राज्यका अधिकार हो गया।

(३) किसी किसी ख्यातमें कार्तिक वदी २ को इनका जनम होना लिखा है।

<sup>् (</sup>१) प्रतापसिंह, नेतसिंह और वैरिसिंह।

<sup>(</sup>२) १ जैतसी, २ प्रतापसिंह (इसके प्रतापसीहोत बीका हुए), ३ वैरसी (वैरिसिंह-इसका पुत्र नारायणसी। इससे नारायणोत बीका हुए), ४ रत्नसी (इसके वंशज रत्नसीहोत बीका हुए। महाजन ठाकुर इसी शाखाम हैं), ५ तेजसी (इसके तेजसीहोत बीका), ६ नेतसी, ७ कमेंसी, ८ कृष्णसी, ९ सूरजमळ, १० रामसी, ११ कृशळसी, १२ रूपसी। कहते हैं कि इनमेंसे ७ वें पुत्र कमेंसीने अपनी प्रशंसाके एक दोहे पर बारहट आशाको अपना पुत्र कार्ति-क्सिंह ही दे दिया था। इसके वंशज सीरोहीमें कमेंसीहोत बीकाके नामसे अब तक मशहूर हैं।

अिस्ड सन्द

जिस समय आंवेरके राजा पृथ्वीराजजीकी मृत्यु हुई उस समय उनके पुत्र रत्नासिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए । परन्तु पृथ्वीराजजीके दूसरे पुत्र साँगाजीका विवाह बीकानेरके स्वर्गवासी राव छ्णकरणजीकी कन्याके साथ हुआ था। अतः बीकानेरके राव जैतसीजीने मदद देकर उन्हें आंबेरकी गद्दी पर बिठा दिया।

वि० सं० १५८५ में जोधपुरके राव गाँगाजीके और उनके चाचा शेखाजीके आपसमें लड़ाई हुई। इसमें नागोरके खानजादा दौलत-खाँने शेखाजीका पक्ष लिया था और राव जैतसीजीने राव गाँगाजीका। अन्तमें गाँगाजीकी विजय हुई।

वि० सं० १५९५ में भटनेरके एक श्रीपूज्य ( जैनसाधु )ने बाद-शाह वावरक पुत्र ( हुमायूंके भाई ) कामरांकी राठोड़ोंके विरुद्ध भड़-काया । इसपर उसने भटनेर पर अधिकार कर बीकानेरकी तरफ चढ़ाई की । राव जैतसीजी भी अपनी राठोड़ सेनाको लेकर मुकाबले-को चले और युद्धके समय एक रोज रातको मुसलमान सेनापर अचा-नक जा पड़े। इससे कामरांकी फ़ौज घबरा कर भाग खड़ी हुई।

वि० सं० १५९८ में जोधपुरके राव माळदेवजीने अपने सेनापित जैता और कूंपाको बीकानेरपर चढ़ाई करनेके छिए भेजा। यह खबर पाकर राव जैतसीजी भी अपनी सेना सजाकर इनके मुकाबळे को चळे और सोवा ग्राममें अपना मोरचा बाँघा। परन्तु एक रात्रिको जिस समय ये किसी कामके छिए चुपचाप बीकानेरकी तरफ़ चले गए थे उस समय पीछे इनकी सेनाके छोगोंने समझ छिया कि रावजी भाग गए हैं। इसीसे सब लोग इधर उधर भागने लगे। जब प्रात:काल् जैतसीजी छोटे तब उन्हें जोधपुरकी सेनाने घेर छिया। इस पर वि० सं० १५९८ की चैत्र वदी ११ को राव जैतसीजी उक्त सेनासे बहा-

दुरिक साथ लड़कर स्वर्गको सिघारे । इसके बाद माल्टदेवजीकी सेनाने आगे बढ़ बीकानेरके किलेको घर लिया । यह देख वहाँके किलेदार भोजराज सांखलाने अपने १५०० आदिभयोंको लेकर इनका सामना किया । परन्तु अन्तमें मोजराज और उसके सब आदिमी मारे गए और वीकानेर पर मालदेवजीका अधिकार हो गया ।

राव जैतसीजीके १२ पुत्र थे—१ कल्याणिसह, २ भींवराज, ३ ठाकुरसी, ४ कान्ह, ५ श्टंग, ६ सुरजन, ७ कर्मसेन, ८ पूर्णमल्ल, ९ अचलदास, १० मान, ११ भोजराज और १२ तिलोकसी।

#### ५ राव कल्याणसिंहजी।

ये जैतसीजीके ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १५७५ की माघ सुदी ६ को हुआ था।

जिस समय इनके पिता वीरगितको प्राप्त हुए और बीकानेर पर माछदेवजीका अधिकार हो गया उस समय ये महाराणा संप्रामिस्हजीके पासे थे। जब यह समाचार इनको मिला तब ये सिरसा नामक गाँवमें जारहे और जो कुछ थोड़ासा इलाका बच रहा उसीसे गुजारा करने छो। इनके छोटे भ्राता भींवराजजी ५० सवारोंके साथ बादशाह हुमा-यूँकी सेवामें चले गए। बादशाहने इन्हें शेरखाँकी अधीनतामें रख दिया। कुछ दिनों बाद जिस समय हुमायूँ बंगाळकी तरफ गया उस समय शेरखाँने बगावत कर हुमायूँको हिन्दुस्तानसे निकाल दिया और खुद वि० सं० १५९७ में शेरशाहसूरके नामसे बादशाह बन बैठा।

<sup>(</sup>१) 'कर्मचंद्रवंशोत्कीर्तनं काव्यम्'में लिखा है कि कर्मचन्द्रके उद्योगसे अक-बरने कत्याणमलजीको जोधपुरका राज्य देदिया था। परन्तु यह विचारणीय है। (२) वि० सं० १५८३ (ई० स० १५२७ के मार्च) में बाबरके साथके युद्धमें कत्याणसिंहजीने भी भाग लिया था।

इसके बाद मौक्रा पाकर भीवराजजीने और मेड़तिया वीरमजीने उसे

मालदेवजी पर चढ़ाई करनेके लिए तैयार किया। इस पर शेरशाह्य अजमेर आया। यहीं पर राव कल्याणिसिंहजी भी अपनी ६,००० सेना छेकर उससे आ भिले।

जिस समय इधर मालदेवजी शेरशाहके मुकाबलेमें लगे थे उस समय उधर राव द्रणकरणजीके पुत्र कृष्णसिंहजीने बीकानरके राठोड़ोंको एकत्रित कर बीकानेरके आसपास हमले करने ग्रुरू कर दिये। अन्तमें लाचार होकर राव मालदेवजीने अपने सेनापति कूंपा महाराजोतको बीकानेरसे वापिस बुला लिया। इससे वि० सं० १६०१ की पौष सुदी १५ को वीकानेरपर राव कल्याणिसहजीका अधिकार हो गया। रावजी भी शेरशाहसे आज्ञा लेकर बीकानेर चले आए।

इसके कुछ समय बाद वि० सं० १६१० में मालदेवजीने मेड़तेपर चढ़ाई की । यह खबर पाकर राव कल्याणसिंहजीने वीरमदेवजीके पुत्र जयमळजीकी सहायताको अपनी फ़ौज भेज दी।

वि० सं० १६१३ में जिस समय मालदेवजीने हाजीखाँपर चढ़ाई की और महाराणा उदयसिंहजीने उसकी सहायता की उस समय तथा दुवारा जब महाराणाने हाजीखाँसे नाराज होकर उसपर चढ़ाई की और उसने माल्देवजीसे सहायता माँगी तब भी राव कल्याणींसहजी महारा-णाजीके साथ थे।

जिस समय वि० सं० १६२७ की मंगसिर वदी २ को बादशाह अकवर नागोर पहुँचा उस समय रावजी भी मय अपने पुत्र रायसिंहरू जीके उससे मिलनेको गए थे।

वि० सं० १६२८ की वैशाख वदी ५ को इनका देहान्त हो गया।

हुए

१३व

अधि

सल

a P

इनके दस पुत्र थे—-१ रायसिंह, २ रामसिंह, ३ पृथ्वीराज, ४ अमर्रासिंह, ५ माण, ६ सुरताण, ७ सारंगदे, ८ माखरसी, ९ गोपा-इसिंह, १० राघवदास ।

## ६ राजा रायसिंहजी।

ये कल्याणसिंहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १६२८ की वैशाख सुदी १ को बीकानेरकी गद्दीपर बैठे ।

इनका जन्म वि० सं० १५९८ की सावन वदी १२ को हुआ था। जिस समय इनका विवाह महाराणा उदयसिंहजीकी कन्यासे हुआ था उस समय इन्होंने कई लाख रुपए चारण और भाटोंको दान दिए थे।

वि० सं० १६२८ में इन्होंने सोरठकी तरफ़ जाते हुए मार्गमें सीरोहीके राव सुरतानसे आधा राज्य बादशाहको नजर करवाकर उनके शत्रु बीजासे उन (रावजी) का पीछा छुड़वाया। इसके बाद बादशाहने उक्त आधा भाग महाराणा उदयसिंहके पुत्र जगमालको दे दिया।

वि० सं० १६२९ के करीब अकबरने जोधपुरका राज्य रायसिं-हजीको छिख दिया था। परन्तु राव चन्द्रसेनजीके मुकाबछा करनेके कारण इन्हें इसमें सफछता न हुई। इसी वर्ष अकबरने इनको उदयपुरके महाराणा प्रतापसिंहजी (प्रथम) के आक्रमणोंसे गुजरातके मार्गकी रक्षा करनेका भार सौंपा।

वि० सं० १६३० में जब इब्राहीम हुसेन भिरजाने सरनाळसे भागकर नागोरको घेर लिया तब इन्होंने खाने क्र जंकी सहायता कर इब्रा-अहीम मिरजाको भगा दिया।

वि० सं० १६३३ में जब बादशाह अकबरने उदयपुरकी तरफ चढ़ाई की तब ये उससे अजमेरमें जाकर मिल्रे। बादशाहने इन्हें नागोर- सहि

834

सल

हुए

की व ∓ 19 पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी । इसीके अनुसार इन्होंने वहाँके शासक खानको हराकर उक्त नगरपर शाही झंडा खड़ा कर दिया।

कुछ दिन बाद जब पंजाबमें पठानोंने झगड़ा उठाया तब ये जयपुर-महाराजकुमार मानिसंहजीके साथ उनके मुकाबलेको अटककी तरफ भेजे गए । इन्होंने वहाँपर बागियोंको दबानेमें बड़ी वीरता दिखाई। इससे प्रसन्न होकर बादशाहने इन्हें राजाकी पदवी और चार हजारी जात व चार हजार सवारोंका मनसब दिया।

इसके बाद रायसिंहजी कुछ दिन तक बीकानेरमें आकर रहे और जब छौटकर देहछी गए तब बादशाह अकबरने अहमदाबाद (गुजरात) पर चढ़ाई की। रायसिंहजी भी उसके साथ गए। वहाँपरके युद्धोंमें भी इन्होंने ऐसी वीरताके काम किये कि बादशाह इनसे बहुत ही खुश हुआ।

सीरोहीके राव सुरतानके समय अकबरने वहाँका आवा राज्य महाराणा उदयसिंहके पुत्र जगमालको दे दिया था। परन्तु राव सुरतानने मौक्का पाकर उसे दतानी गाँवमें मार डाला। इस पर अकबरने जोधपुरके राजा उदयसिंहजीको सीरोहीके रावको दण्ड देनेकी आज्ञा दी। वि० सं० १६४४ में जिस समय उन्होंने सीरोही पर चढ़ाई की उस समय शायद क्र बीकानरके राजा रायसिंहजी भी उनके साथ थे।

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १५३९ के करीब ये काबुलकी तरफ भेजे गये और इसके दो वर्ष बाद इन्होंने बंगालमें भी अच्छी वीरता दिखाई।

<sup>(</sup>२) इन्होंने वहाँके सूबेदार मिरजा महम्मद हुसेनको मार डाला था। इन्छ तवारीखोंमें लिखा है कि, इसीसे प्रसन्न होकर बादशाहने इन्हें राजाकी पदिवा और दस लाख रुपये आमदनीकी जागीर दी तथा इनके माई रामसिंह-बीको भी बादशाही मनसबदार बनाया।

-3.4

वि० सं० १६४५ में रायसिंहजीने बीकानेरमें एक नया किला बन-बाना प्रारम्भ किया। इसके बाद ये बादशाहकी आज्ञासे दक्षिणकी तरफका प्रबन्ध करनेके लिए चले गए। उक्त किला वि० सं० १६५० में पूरी तौरसे बनकर तैयार हुआ था। इसी वर्ष आपने द्वारिकाकी यात्रा की।

त्रिंग्य परिपार तियार हुआ था। इसी वर्ष आपने द्वारिकाकी यात्रा की। वि० सं० १६५२ में इनके मंत्री मेहता कर्मचंद आदि कुछ होगोंने इनको मारनेकी और इनके स्थानमें इनके पुत्र दलपतिसंहजीको गद्दी पर बिठानेकी साजिश की। परन्तु यह भेद खुल गया। इस पर कर्मचंद भागकर अकबरकी शरणमें चला गया और उसे रायिसंहजीकी तरफ़से भड़काने लगा। अकबरने भी उसके कहनेमें आकर बीकानेर राज्यके भरथनेर आदि कई परगने राजकुमार दलपतिसंहजीको जागीरमें दे दिए। इसी दिनसे बाप बेटोंमें अनबन शुरू हुई। दलपतिसंहजीने राज्यके कई परगनों पर कन्जा कर लिया। जिस समय वि० सं० १६६७ में रायिसंहजी देहली गए उस समय कर्मचंद मृत्युशच्या पर पड़ा था। अतः ये भी उससे मिलनेको गए और उसका अन्तिम समय निकट देख बड़ा शोक प्रकट किया। जब कर्मचंद मर गया तब उसके पुत्रोंको भी इन्होंने बहुत कुछ दिलासा दिया।

इसी बीच वि० सं० १६६२ में बादशाह अकत्रर मर चुका था और जहाँगीर देहलीके तख्त पर बैठा था। परन्तु वह भी इनसे नाराज हो गया, इसलिए ये लौट कर बीकानेर चले आए।

कुछ दिन बाद जहाँगीरने इन्हें बुरहान पुरके सूबे पर भेज दिया। वहीं पर वि० सं० १६६८ में इनका स्वर्गवास हुआ।

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि कर्मचंदने मरते समय अपने पुत्रोंको समझा दिया था कि वे राजा रायसिंहजीके प्रलोभनमें पड़कर कभी बीकानेर न जावें। राजाजीने जो शोक प्रकाशित किया है वह केवल इस कारणसे है कि वे मुझसे बदला न ले सके और पहले ही मेरा अन्त समय निकट आ पहुँचा है।

अधि सल

₹0

क ब म्

कहते हैं कि मरते समय इन्होंने अपने द्वितीय पुत्र शूरसिंहजीर कहा था कि हो सके तो कर्मचन्दके पुत्रों आदिसे तुम मेरा बदल अवस्य छेना। राजा रायासिंहजी बड़े वीर थे। इन्होंने अटक, गुजरात, दक्षिण, बद्धचिस्तान और सिन्ध आदिके युद्धोंमें बड़ी वीरता दिखाई थी । इसीसे प्रमन्न होकर वादशाहने इन्हें ५२ परगने जागीरमें दिये थे । इन्हींमें हांसी हिसार भी थे । वीकानेरकी ख्यातोंसे ज्ञात होता है कि अकवरने इन्हें ४,००० सवारोंका मनसव दिया था । परन्तु जहाँगीरने इसे बढ़ाकर ५,००० सवारोंका कर दिया।

राजा रायसिंहजीके ४ पुत्र थे---१ दलपतसिंहजी, २ सूरसिंहजी, ३ किरानसिंहजी, ४ भोपतसिंहजी।

## ७ राजा दलपतसिंहजी ।

ये रायसिंहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १६६८ में बीकानेरकी गद्दीपर बैठे। देहलीमें बादशाह जहाँगीरने अपने हाथसे इन्हें टीका देकर खिलत पहनाया था।

इनका जन्म वि० सं० १६२१ की फागुन वदी ८ को हुआ था। इन्होंने अपने भाई सूर्रासहजीको फळोधी परगना जागीरमें दिया था; परन्तु बादमें अपने मंत्री मेहता राजसी वैद्य और पुरोहित महेश दलपत आदिके कहनेसे फलोधीके सिवाय बाकीके सब गाँव छीन लिए। यह देख वे स्वयं बीकानेर आए और अपनी जागीरके गाँवोंको प्राप्त करनेकी उन्होंने बहुत कुछ चेष्टा की। परन्तु इसका कुछ फल न हुआ। इसपर लाचार हो इन्होंने देहन्नी जानेका इरादा किया और अपनी माताको गंगास्नान

<sup>(</sup>१) बीकानेरकी ख्यातोंमें लिखा है कि अकबरने स्नके पिताके जोतेजी 💞 ही इनको ५०० सवारोंका मनसब दिया था और इन्होंने भी उसके समय सिंघमें बड़ी वीरता दिखाई थी।

करवानेके लिए लेजानेके बहानेसे ये घाट पहुँचे । वहाँसे देहली जाकर इन्होंने बादशाहसे सब घटना कह सुनाई ।

राजा दलपतिसहजी गदीपर बैठनेके बाद केवल एक बार ही शाही दर-बारमें गए थे। उसके बाद यद्यपि बादशाहने कई बार उन्हें बुळवाया था तथापि वे हरबार टाल टूल करते रहे थे। इससे बादशाह उनसे नाराज था। अतः उसने मौका देख जियाउदीनखाको फ़ौज देकर सूरसिंहजीकी सहाय-ताको भेजा। जब ये लोग बीकानेरक पास पहुँचे तब राजा दलपतसिंहजी भी अपनी सेनासहित मुकाबडेके छिए आ मौजूद हुए। युद्ध होनेपर शाही सेनाकी हार हुई। यह देख सूरसिंहजीने बीकानेरके बहुतसे सरदा-रोंको अपनी तरफ़ मिलाकर दूसरी बार युद्धकी तैयारी की। इसपर राजा दलपतिसहजी भी हाथीपर बैठकर रणक्षेत्रमें आ पहुँचे। परन्तु युद्धके प्रारम्भ होनेके पूर्व ही हाथीपर पीछिकी तरफ बैठे हुए चूरूके ठाकुर भीमसिंहने पीछेसे दलपतासिंहजीके दोनों हाथ बाँघ उन्हें शाही सेनाके हवाले कर दिया। इसपर ये ५० सवारोंके साथ हिसारके स्बेदारके पास भेज दिये गए और कुछ समय बाद वहाँसे बादशाह जहाँगीरके पास अजमेरमें लाए गए। बादशाहने इनको कैदकर इनके े चारों तरफ पहरेका प्रबन्ध कर दिया । यह घटना वि० सं० १६७० की है।

<sup>(</sup>१) खारवाके ठाकुर भाटी तेजमालने सूर्रासेंहजीसे कहा था कि यदि आप मेरी कन्याके साथ विवाह कर छें तो मुझे आपका विश्वास हो जाय और मैं आपकी तरफ हो जाऊँ। इसीके अनुसार सूर्रासेंहजीने उसकी कन्यासे विवाहकर उसे अपनी तरफ मिला लिया।

<sup>(</sup>२) फारसी तवारीखोंमें लिखा है कि यद्यपि रायसिंहजीका विचार अपने छोटे पुत्र सूरसिंहजीको उत्तराधिकारी बनानेका था; परन्तु बादशाह जहाँगीरने

स्मिति

सन्त

हुए

व म

वीकानेरकी ख्यातोंमें लिखा है कि उन्हीं दिनों मारवाङ्की तरफसे चांपावत हाथीसिंह गोपालदासोत सुसराल जाते हुए अजमेरमें पहुँचा भौर जब उसने सुना कि दलपतसिंहजीको बादशाहने वहींपर कैद कर रक्खा है तब उसने किसीके साथ उन्हें अपना मुजरा ( अभिवादन ) कहलवाया । दलपतसिंहजीने इसकी एवजमें उससे मिलनेकी इच्छा प्रकट की । वीर चांपावत सरदार अपने साथी राठोड़ोंको छेकर उनसे मिलने चला। परन्तु वहाँ पहुँचनेपर बादशाही सैनिकोंने उन्हें भीतर जानेसे रोक दिया। कहा सुनीमें वात बढ़ गई और राठोड़ोंने वादशाही पहरेदारोंको मार दलपतिसहजीकी बेड़िया काट दीं। यह खबर पाते ही अजमेरका स्वेदार चार हजार सिपाहियोंको लेकर आ पहुँचा। राठोड़ बहुत थोड़े थे। अतः सबके सब दलपतसिंहजी सहित वहींपर वीर-गतिको प्राप्त हुए । यह घटना वि० सं० १६७० की फागुन वदी ११ की है।

इस निस्वार्थ वीरताके कारण ही अब तक चांपावत सरदारोंको बीका-नेरके किलेमें हाथी पोलतक घोड़ेपर चढ़कर जानेकी आज्ञा है। परन्तु दूसरे लोगोंको किलेके वाहर ही सवारीसे उतरना पड़ता है।

## ८ राजा सुरसिंहजी।

ये दलपतिसिंहजीके छोटे भाई थे और उनके बाद वि० सं० १६७० के मंगसिरमें बीकानरकी गद्दीपर बैठे ।

इनका जन्म वि० सं० १६५१ की पौष सुदी ११ को हुआ था।

उनकी बातोंसे नाराज होकर बड़े पुत्र दळपतिसंहजीको गद्दीपर बिटा दिया । वि० सं० १६७० में जहाँगीरको खवर मिली कि सूरसिंहजीने बीकानेरपर अधि-कार कर लिया है और दलपतिसिंहजीको हिसारके फौजदार हाशिमने गड़बड़ कर-नेके कारण मरवा डाला है।

गहीपर बैठनेके बाद ये अजमेरमें बादशाह जहाँगीरके पास पहुँचे ।
बादशाहने इनके मनसवमें पाँच सौ जात और दो सौ सवारोंकी तरकी
की। इसके बाद ये बादशाहके साथ देहली चले गए। जब वहाँसे
लौटने लगे तब इन्होंने कर्मचन्दके पुत्र लक्ष्मीचन्द और भागचन्दको
बुलकर बीकानेर आनेके लिए कहा। इसपर वे दोनों बीकानेर लौट
आए। स्रासहजीने भी इन्हें अपना दीवान बनाकर प्रकटमें बड़ी मेहखानी दिखाई। परन्तु करीब दो महीने बाद एक रातको सेना भेजकर
बालबच्चोंसिहत इन्हें मरबा डाला। इस प्रकार इन्होंने कर्मचंदके खानदानसे अपने पिताका बदला लेकर उनकी आज्ञाका पालन किया।
इसके बाद पुरोहित मानमहेश, बारहट चौधदान, आदि अपने पिताके
दूसरे शत्रुओंकी जागीरें भी छीन लीं। इस पर इन लोगोंने किलेके सामने आत्मघात करके प्राण दे दिये ।

वि० सं० १६७२ में चारण चोला गाडणने 'सूर्रासहजीकी बेल ' नामक ग्रन्थ बनाया था। इस पर सूर्रासहजीने उसे लाख पसाव दिया।

जिस समय शाहजादे खुर्रमके बगावत करनेके कारण उसके भाई शाहजादे परवेजने उसपर चढ़ाई की उस समय नर्मदाके पासवाछे युद्धमें सूर्रासहजी भी शाही सेनाके साथ थे।

वि० सं० १६८६ की चैत वदी ६ को बादशाह शाहजहाँने सूर-सिंहजीको चार हजारी जात और तीन हजार सवारोंका मनसब देकर ्रशाही सेनाके साथ दक्षिणकी तरफ़ भेज दिया। वहीं पर बुरहानपुर

<sup>(</sup> १ ) उक्त स्थानपर सूरसिंहजीने सूरसागर नामका तालाव बनवाया था । यह अब तक विद्यमान है ।

अधि

सल

हुए

सूत्रेके बोहरी नामक स्थानमें वि० सं० १६८८ के आधिनके करी। इनका देहान्त हे गर्यो।

इनके ३ पुत्र थे—१ कर्णासिंह, २ रात्रुसील, और ३ अर्जुनसिंह।

९ राजा कर्णसिंहजी।

ये राजा स्रासिंहजीके बड़े पुत्र थे और अपने पिताके बाद वि० सं० १६८८ की कार्तिक वदी १३ को राजगद्दीपर बैठे। बादशाहने इन्हें दो हजारी जात व डेढ़ हजार सवारोंका मनसब देकर रावका खिताब दिया था। इनका जन्म वि० सं० १६६३ की सावन सुदी ६ को हुआँ था।

राज्यपर बैठते ही इन्होंने गृहकलहकी जड़ मिटानेके लिए खारवेके टाकुर तेजमालको और उसके पुत्रको मरवा डाला। इसके बाद ये देहली पहुँचे। बादशाह शाहजहाँने इन्हें चार हजारी जात और तीन हजार सवा-रोंका मनसव दिया। जिस समय बादशाहने वजीरखांको दक्षिणकी तरफ़ (दौलताबादको) भेजा उस समय इन (कर्णीसहजी) को भी घोड़ा और खिलत (सरोपाव) देकर उसके साथ कर दिया। वहाँपर इन्होंने

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि सूरसिंहजोकी एक भतोजीका विवाह जैसल-मेरके रावल भीमजीके साथ हुआ। भीमजीकी मृत्युके बाद वहाँवालोंने उनके हैं शिद्य पुत्रको मार डाला। इससे सूरसिंहजीने प्रतिज्ञा की कि आजसे बीकानेरकी राजकुमारीका विवाह जैसलमेरमें न किया जायगा। इस वातका पालन अब तक किया जाता है।

<sup>(</sup>२) शत्रुसालजीको बादशाहने पाँच सौ जात और दो सौ सवारोंका मनसब दिया था।

<sup>(</sup>३) टॉड साहबने इनके पिताके जीते जी इनका २,००० सवारोंका मन-ें सबदार और दौलताबादका सूचेदार होना लिखा है।

<sup>(</sup>४) कई ख्यातोंमें इनके जन्मका संवत् १६०३ लिखा है।

और इनके भ्राता रात्रुसालने बीजापुरके युद्धोंमें बड़ी वीरताके काम किए। कहते हैं कि जवारीका परगना इन्हींकी वीरतासे विजय हुआ था। ये बहुत दिनों तक दक्षिणमें रहे।

वि० सं० १६९२ की फागुन सुदी १० को बीजापुरके आदिलखाँकी और महाराष्ट्रवीर साहूकी सेनाने मिलकर वड़ी गड़बड़ मचाई।
इसपर बादशाहने उनको दबानेके लिए जो सेना मुकर्रर की उसमें भी
कणींसहजी मौजूद थे। वि० सं० १६९३ की चैत सुदी १ को ये
लोग शाहगढ़की तरफसे होते हुए धारोर पहुँचे और वहाँसे आगे बढ़कर तीन दिनकी लड़ाईके बाद इन्होंने अंबरचंपूसे सराधौनका किला
लीन लिया। इस प्रकार उक्त दुर्गपर अधिकार कर यह सेना आगे बढ़ी
और इसने धारासेवन, कान्ति, आदिके किलोंपर भी अधिकार कर लिया।
इसके बाद बीजापुरकी सेनाने अनेक बार शाही सेनाका मुकाबल किया,
परन्तु हरबार उसको हार कर भागना पड़ा। इन सब युद्धोंमें वीकानेरके
राजा कर्णसिंहजी शाही फीजके हरावल (अप्रभाग) में थे।

जिस समय कर्णीसंहजी उधर बीजापुरके युद्धोंमें छगे हुए थे उस समय इधर बीकानेरमें छाखाणिया गाँवके करीव इनके राज्यवाजोंके और नागोरके राव अमरिसहजीके बीच झगड़ा उठा खड़ा हुआ। इसीके परिणामस्वरूप राव अमरिसहजी आगरेमें सठावतखाँको मार कर वीर-गतिको प्राप्त हुए।

इसके बाद कर्णासिंहजी छोटकर बीकानेर आए। उन दिनों पूंगलके राव भाटी सुन्दरसेनने बीकानेरके आसपास बड़ी गड़बड़ मचा रक्खी थी। इसलिए इन्होंने पूंगलपर चढ़ाई कर वहाँके क्लिक्ने बर्बाद कर दिया और आगे बढ़ लखबेरेके जोहियोंसे दण्ड वस्ल किया। अि

सल

30

व

जिस समय वादशाह शाहजहाँ वीमार पड़ा और उसके चारों शाहजादे राज्यके छिए छड़नेको तैयार हुए उस समय कर्णासिंहजी औरंगजेवके पास औरंगाबादमें थे। परन्तु जब औरंगजेब युद्धार्थ आगरेकी तरफ़
चछा तब ये अपने पुत्र केसरी।सिंह और पद्मिसहको उसके पास छोड़कर स्वयं वीकानेर चछे आए। इससे औरंगजेब इनसे नाराज़ हो गए।
परन्तु कुछ समय बाद उसने इन्हें औरंगाबादके सूबेपर मेज दिया।
वि० सं० १७२६ की आषाढ़ सुदी ४ को वहींपर इनकी मृत्यु हुई।
इन्होंने वहाँपर तीन गाँवै—कर्णपुरा, केसरीसिंहपुरा और पद्मपुरा—नामके
बसाए थे, तथा कर्णपुरेमें कर्णीजीका एक मन्दिर भी बनवाया था।

इनके ८ पुत्र थे— १ अनूप्सिंहजी, २ केसरीसिंहजी, ३ पद्म-सिंहजी, ४ मोहनसिंहजी, ५ देवीसिंहजी, ६ मदनसिंहजी, ७ अजब-सिंहजी और ८ अमरसिंहजी।

<sup>(</sup>१) बीकानेरकी तवारीखमें लिखा है कि औरंगजेबने सब राजाओं को मुसलमान बनानेका इरादा किया था। परन्तु कर्णासेंहजीके जाहिरा तौर पर विरोध करनेसे उसकी इच्छा पूरी न हुई। इसीसे वह इनसे दिलमें कुढ़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसने इन्हें देहली बुलवाया। इसका इरादा वहाँपर इन्हें मरवा डालनेका था। परन्तु जिस समय ये अपने पुत्र केसरीसिंह और पद्मसिंहके साथ दरबारमें पहुँचे उस समय उसने अपना विचार बदल दिया। कहते हैं कि इन्हीं केसरीसिंहजीने दाराशिकोहके साथके युद्धमें औरंगजेबकी जान बचाई थी। इसीसे इन्हें देख बादशाहने इनके पिताको मरवानेका इरादा छोड़ दिया।

<sup>(</sup>२) वि० सं० १९६१ (ई० स० १९०४) में वीकानेर महाराजाने कोक-नवारीके साथ ही ये तीनों गाँव भी गवर्नमेन्टको सौंप दिए। इसकी एवजमें गव-नैमेंटने इनको २५,००० रुपए नकद और दो गाँव हिंसार परगनेमें दिए।

<sup>(</sup>३) मोहनसिंहजीने एक हरिण पाला था। एक रोज उस हरिणको देह-ठीके कोतवालने पकड़ लिया। इसीसे इनके और कोतवालके बीच सरे दरबार झगड़ा हुआ और उसीमें ये मारे गए। इस पर इनके बड़े माई पद्मसिंहने कोत-

## १० महाराजा अनूपसिंहजी।

ये कर्णसिंहजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १७२६ में वीकानेरके राजा हुए। इनका जन्म वि० सं० १६९५ की चैत सुदी ६ को हुआ था।

बादशाह औरंगजेबने इन्हें शाही फ्रीजिंक साथ दक्षिणकी तरफ़ मेज दिया। वहाँपर इन्होंने बीजापुर और गोलकुण्डाके युद्धोंमें बड़ी शिरता दिखाई। इसीसे बादशाहने इन्हें महाराजाकी पदवी दी। वि० सं० १७३५ में इन्होंने भाटियोंको दबानेके लिए अनूपगढ़का किला बन-वाया। महाराजा अनूपिसहजीके और उनके सरदारोंके बीच मनोमालिन्य हो गया था। इससे इन्होंने बाहरके लोगोंकी एक सेना एकत्रित की। इसी बीच स्वर्गवासी राजा कर्णासंहजीके दासीपुत्र वनमालीदासने मुसलमान हो जानका बादा कर बादशाहसे बीकानेरका आधा राज्य प्राप्त कर लिया और उसपर अधिकार करनेके लिए शाही सेना लेकर रवाना हुआ। यह देख अनूपिसहजीने उसे आधा राज्य देनेका वादाकर सोन-गरा लक्ष्मीदासके द्वारा धोखेसे मरवा डाला और उसके साथ जो बादगाही अमीर था उसे भी एक लाख रुपए देकर अपनी तरफ़ मिला लिया। कुल समय बाद ये मदासके बेलारी परगनेके अदोनीस्थानका प्रवन्ध

कुछ समय बाद ये मद्रासकं बेजारी परगनक अदानास्थानका प्रवन्त करनेको भेजे गए। वहींपर वि० सं० १७५५ में महाराजा अनूप-तिहजीका देहन्त हो गया। इनके ४ पुत्र थे—१ स्वरूपसिंह, २ सुजानसिंह, ३ रुद्रतिंह और ४ आनन्दासिंह।

(१) बोकानेरकी ख्यातोंमें लिखा है कि बादशाहने इनको २,००० सवारोंका मनसब भी दिया था।

बालको और उसके सालको मार साईका बदला लिया। वि० सं० १०३९ में दक्षिणक युद्धमें तापती नदीके पास जादूराय दक्षिणीसे लड़कर ये बीरगतिको प्राप्त हुए। ये बड़े वीर और दानी थे।

अधि

सल

हर

व

भारतक प्रीचीन राजवहा।

## ११ महाराजा स्वरूपसिंहजी।

ये अनूपिसहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १७५५ में अदोनी नामक स्थानमें ही उनके उत्तराधिकारी हुए। इसपर बादशाह औरंगजेबने इन्हें वहींपर रहनेकी आज्ञा भेज दी।

इनका जन्म वि० सं० १७४६ की भादों वदी १ को हुआ था। अतः इनकी बाल्यावस्थाके कारण राज्यका कार्य इनकी माता सँभालती थी। परन्तु उन्होंने कुछ सुरद्वारोंके बहकानेसे अपने राज्यके चार कर्म चारि-योंको मरवा डाला। इससे राज्यके कर्मचारी इनसे नाराज हो गए और उन्होंने स्वरूपिसहजीके छोटे भाई सुजानिसहजीको राज्य दिलवानेका विचार किया। इसी अवसरमें वि० सं० १७५७ में स्वरूपिसहजीका अदोनीमें ही शीतला (चेचक) से देहान्त हो गया।

## १२ महाराजा सुजानसिंहजी।

ये स्वरूपसिंहजीके छोटे भाई थे और उनके बाल्यावस्थामें ही मर जाने पर वि० सं० १७५७ की वैशाख सुदी ७ को बीकानेरकी गदीपर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १७४७ की सावन सुदी ३ को हुआ था।

इनका जन्म वि० सं० १७४७ की सावन सुदी ३ को हुआ था। वि० सं० १७६३ में बादशाह औरंगजेब नरगया। इसपर महा-राजा अजीतिसिंहजीने जोधपुरपर अधिकारकर मुसळमानी सेनाको वहाँसे भगा दिया। इसके बाद वि० सं० १७६४ में उन्होंने बीकानेरपर फ्रौज भेजी। परंतु अन्तम उक्त सेना वहाँसे वापिस बुळा ली गई।

वि० सं० १७७६ में बादशाह मुहम्मदशहने इन्हें देहली बुल-वाया। परन्तु इन्होंने शाही सहायताके लिए केवल अपनी सेनाको ही देहली भेज दिया।

वि० सं० १७७६ की आषाढ़ सुदी ८ को महाराजा सुजान सहजी शादी करनेके छिए डूँगरपुर गए और छौटते हुए करीब एक महीनेतक हरवपुरमें महाराणा संग्रामसिंहजी द्वितीयके मेहमान रहे । फिर वहाँसे खाना होकर नाथद्वारे होते हुए बीकानेरको छोट आए ।

वि० सं० १७९० के भादौंमें नागीरके राजा बखतसिंहजीने सरह्दी झगड़ेके कारण बीकानेरपर चढ़ाई की और आसोज सुदी
११ को उनकी और बीकानेरकी सेनाओं के बीच लड़ाई हुई। परन्तु
अन्तमें आपसमें सुलह हो गई। इसके बाद जोधपुरमहाराजा अभयसिंहजीने सेना लेकर खुद बीकानेरपर हमला किया। इसपर बीकानेरमहाराजकुमार जोरावरसिंहजी इनके मुकाबलेको आ पहुँचे। कुछ दिन
तक तो युद्ध होता रहा; परन्तु फिर महाराणा संप्रामसिंहजीने बीचमें
पड़ दोनों राजाओंके बीचका बैमनस्य दूर कर दिया।

महाराजा सुजानसिंहजीके और राजकुमार जोरावरसिंहजीके बीच होगोंके कहने सुननेसे झगड़ा हो गया था। परन्तु महाराजा अभयसिं-हजीके साथके युद्धमें जोरावरसिंहजीने अच्छी वीरता दिखाई थी। इससे पितापुत्रमें मेल हो गया और सुजानसिंहजीने प्रसन्न होकर राजका काम जोरावरसिंहजीको सौंप दिया।

बीकानेरकी ख्यातोंमें लिखा है कि उन्हीं दिनों नागोरके स्वामी बखतिसहजीने बीकानेरके किलेदार सांखळा दौळतिसह अदिको अपनी तरफ मिळाकर उक्त किले पर अधिकार करनेकी कोशिश की थी; परन्तु इसका भेद खुळ जानेसे सांखळा दौळतिसह तो मार दिया गया और किलेमें नवीन प्रबन्ध कर दिया गया। इससे बखतिसहँजीको सफळता न हुई।

<sup>ै (</sup>१) बाकानरका ख्यातोंमी लिखा है कि बख़ासहजाका इस युद्धमें सफ-लता न हुई; क्योंकि राजकुमार ज़ोरावरसिंहजीने बड़ी वीरतासे इनका सामनाः किया था ।

अधि

सन्त्र

हुए

भारतके प्राचीन राजवंश ।

वि० सं० १७९२ की पौष सुदी १३ को महाराजा सुजान-सिंहर्जाका स्वर्गवास हो गया । इनके दो पुत्र थे—जोरावरसिंह और अभयसिंह।

#### १३ महाराजा जोरावरसिंहजी।

ये सुजानसिंहजींक बड़े पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १७९२ की माब वदी ९ को बीकानेरके राज्यसिंहासन पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १७६९ की माब वदी १४ को हुआ था।

इनके राज्यपर बैठनेके समय बीकानेरके दक्षिणी भाग पर जोध-पुरमहाराजा अभयसिंहजीका अधिकार था। परन्तु इन्होंने राज्य पर बैठते ही वहाँसे जोधपुरकी सेनाको हटा दिया।

वि० सं० १७९६ में जोधपुरमहाराजा अभयसिंहजीने बीकानेर-पर चढ़ाई कर उक्त नगरको घेर लिया और चूरू आदिके कई जागी-रदार भी उनसे मिल गए। इस पर बीकानेरवालोंने नागोरके स्वामी बख़त-सिंहजीसे सहायता माँगी। परन्तु उन्होंने खुद अपने बड़े भाईके मुकाबले पर आना उचित न जान बीकानेरसे आए हुए आदिभयोंको जयपुरमहाराजा जयसिंहजीके पास सहायता माँगनेके लिए भेज दिया। उनके जयपुर पहुँ-चने पर वहाँके महाराजाने जोधपुर पर चढ़ाई की। इससे लाचार होकर् अभयसिंहजीको बीकानेरका विराव उठाना पड़ा और वे अपनी सेनाकों लेकर जोधपुरकी तरफ चले गए। इसके बाद बीकानेरमहाराजा भी अपनी सेना साथ ले जयपुरवालोंके शरीक होनेको रवाना हुए।

<sup>(</sup>१) बीकानेरकी ख्यातों में लिखा है कि वि० सं० १००० में बादशाह सुहम्मदशाहने इन्हें दक्षिणकी तरफ भेज दिया था। वहाँ पर ये करीब १०० वर्ष तक रहे। किसी किसी ख्यातमें यह लिखा है कि वि० सं० १०६३ में औरंगजेबके मरने पर बहादुरशाहने इन्हें दक्षिणकी तरफ मेज दिया था। बहाँसे लौटकर वि० सं० १००६ में ये बीकानेर आए।

कुछ दिन तक तो जयपुरमहाराजा जोधपुरको घरे रहे और उसके बाद अपनी फ़ौजके खर्चके रुपए वसूल कर जयपुरको छौट गए। मार्गमें ब-बाइ नामक गाँवमें इनकी मुलाकात जोरावरिसहर्जासे हुई। वहाँसे ये होनों राजा जयपुर चले गए। कुछ दिन बाद जोरावरिसहजी बीकाने-की तरफ लौटे। मार्गमें जिस समय ये सानू नामक स्थान पर पहुँचे उस समय इन्होंने चूरूके ठाकुरको मय उसके माईके धोखेसे मरवाकर अपने साथ किए हुए विश्वासचातका बदला लिया।

इसके बाद ये हिसारकी तरफ अधिकार करनेको गए और वहाँसे होटते हुए वि० सं० १८०२ की जेठ सुदी ६ को अनूपपुरमें इनका स्वर्गवास हो गया । इनके पीछे कोई पुत्र न था । इस छिए इनके छोटे भाई (महाराजा अनूपसिंहजीके छोटे पुत्र ) आनन्दसिंहजीके द्वितीय पुत्र गजसिंहजी इनकी गद्दीपर बिठाए गएँ।

## १४ महाराजा गजसिंहजी ।

ये महाराजा अनूपसिंह जीके छोटे पुत्र आनन्द सिंह जीके द्वितीय पुत्र ये और अपने चाचा जोरावर सिंह जीके पीछे छड़का न होनेके कारण वि० सं० १८०२ की आषाढ़ वदी १४ को बीका नेरकी गदीपर विठाए गए। इनका जन्म वि० सं० १७८० की चैत सुदी ४ को हुआ था।

<sup>(</sup>१) यद्यपि आनन्दसिंहजीके बड़े पुत्र होनेके कारण अमरसिंहजी राज्यके अधिकारी थे तथापि भूकरकाके ठाकुर कुशलासंहने इनके छोटे भाईको गद्दीपर किरा दिया। महाराजाकी मृत्युके बाद कुशलसिंहजी ही राज्यका प्रबंध करते थे। उन्होंने गजसिंहजीसे इसकी एवजमें यह शपथ लेली थी कि वे जिस समय जोध-पुरकी सेनाने बीकानेर घेर रक्खा था उस समयके खर्चका हिसाब उनसे नहीं माँगेंगे।

अधि

सल

EV

जब गजिसहजी गर्दापर बैठ गए तब इनके बड़े भाई अमरिसहजी महाजनों और भादराके ठाकुरोंके साथ अजमेरमें जोधपुरमहाराजा अभ-यिसहजीके पास पहुँचे और अपना सारा हाल सुनाकर सहायताकी प्रार्थना करने लगे। इस पर बि० सं० १८०४ में अभयिसहजीने इनकी सहायताके लिए बीकानेरपर सेना भेजी। महाराजा गजिसहजी भी दलकल सहित सामने आए। कई दिन तक युद्ध होता रहा। अन्तमें जोधपुरकी सेना वापिस लौट गई। इसी वर्ष बखतिसहजी देहलीसे लौटे और उनके और उनके भाता महाराजा अभयिसहजी बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ। इस पर महाराजा गजिसहजी भी अपना बदला लेनेके लिए बखतिसहजीकी सहायताको जा पहुँचे। परन्तु मल्हारराव होल्करने बीचमें पड़कर इस झगड़ेको शान्त कर दिया।

वि० सं० १८०७ में महाराजा रामसिंहजीके और बख़तसिंहजीके बीच जो युद्ध हुआ था उसमें भी गजसिंहजीने बख़तासिंहजीका पक्ष छिया था । परन्तु उसमें उन्हें सफलता न हुई।

वि० सं० १८०८ के मावमें ये जैसलमेरके रावल अखयसिंहजीकी कन्यासे विवाह करनेके लिए गएँ।

वि० सं० १८०९ में मराठोंकी सहायतासे जिस समय रामसिंहजांके जोधपुरपर चढ़ाई की उस समय गजिसहजी भी महाराजा बखतिसह-जीकी तरफ़से छड़े थे। इसी वर्ष अहम्दशाहने इन्हें मनसूरअर्छाके दमनके छिए सेना भेजनेको छिखा। इन्होंने भी तत्काल ही एक बड़ी सेना भेज बादशाहकी आज्ञाका पालन किया। इससे प्रसन्न होकर

<sup>(</sup>१) इस यात्रामें महाराजा बखतसिंहजांके पुत्र महाराजकुमार विजयसिंहजी भी इनके साथ थे।

बद्शाह अहमदशाहने वि० सं० १८१० में इन्हें सात हजारी मनसब, राजाजिश्वरकी पदवी, हिसारका परगना और साथ ही अपना सिक्का बना-क्षा अधिकार भी दिया ।

वि० सं० १८११ में फिर महाराजा रामिसहजीने मराठोंकी सहाग्रासे मारवाइपर हमला किया । जोधपुरमहाराजा विजयिसहजी
भी अपनी सेना लेकर मेड़तेके पास आ पहुँचे । युद्ध होनेपर विजयसिहजीको हारकर नागोरकी तरफ भागना पड़ा । इस युद्धमें भी बीकासेके महाराजा उनके साथ थे । इसके बाद गजिसहजी बीकानेर चले
बाए । कुछ दिन बाद महाराजा विजयिसहजी भी बीकानेर आए और
इन्हें साथ लेकर जयपुरमहाराजा माधविसहजी प्रथमके पास सहायताके
लिए पहुँचे । परन्तु उन्होंने बहुत कुछ कहने सुननेपर भी सहायता
करना अस्वीकार कर दिया । इसपर ये दोनों लौटकर वापिस चले आए।

वि० सं० १८१२ में इनका विवाह जयपुरमहाराजा जयसिंहजीकी कन्यासे हुआ। इसी वर्ष बीकानेरमें भीषण अकाल पड़ा। परन्तु राज्यकी तरफ़से शहरपनाह आदि बनवानेके काम प्रारम्भ करके प्रजाके लिए अन्नवस्त्रका अच्छा प्रबन्ध कर दिया गैया। इसके बाद बीकानेरमें कई भीतरी झगड़े उठ खड़े हुए। परन्तु महाराजाने उन्हें बड़ी योग्यतासे शान्त किया।

वि० सं० १८२४ में जिस समय भरतपुरके जाटराजा जवाहि-रमछुने जयपुरपर चढ़ाई की उस समय गजिसहजीने अपनी सेना जयपुर-की सहायताको भेजी और स्वयं भी जानेको तैयार हुए। परंतु छड़ाई भसमाप्त हो ज.नेके कारण यह विचार स्थापित करना पड़ा।

वि० सं० १८२७ की चैत वदी ४ को महाराजाकी पोती (कुँवर-राजसिंहजीकी पुत्री) का विवाह जयपुरमहाराजा पृथ्वीसिंहजीसे हुआ । अभि

सल

हुए

इसके बाद जिस समय मेवाड़में बखेड़ा खड़ा हुआ उस समय भी ये महा-राणा अरिसिंह (अड़सी) जीकी सहायताके छिए गए और वहाँसे नाथ-द्वारे होते हुए बीकानेरको छौट आए।

वि० सं० १८३२ में बीकानेरमहाराजा गजसिंहजी और उनके पुत्र महाराजकुमार राजसिंहजीके बीच कुछ खटपट हो गई । इससे पह-ले तो राजसिंहजी देष्णोकमें जारहे और पीछे वि० सं० १८३८ में वहाँ-से जोधपुरमहाराजा विजयसिंहजीके पास चल्ले गए, जहाँ वे विक संक १८४२ तक रहे । इसी वर्ष महाराजा विजयसिंहजीने पितापुत्रोंमें सुलह करवाकर इन्हें वापिस बीकानेर भेज दिया।

वि० सं० १८४४ की चैत सुदी ६ को महाराजा गजसिंहजीका स्वर्गवास हो गया। इनके कई पुत्र थे।

#### १५ महाराजा राजसिंहजी।

ये राजिंसहर्जाके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १८४४ की वैशाख सुदी २ को उनके उत्तराधिकारी हुएँ। इनका जन्म वि० सं० १८०१ की कार्तिक क्दी २ को हुआ था।

वि० सं० १८४४ की वैशाख सुदी ८ को राजयक्ष्मासे इनका 🌉 देहान्त हो गया। इनके प्रतापसिंह नामका १० वर्षका एक पुत्र था।

## [ १६ प्रतापसिंहजी । ]

कहते हैं कि मृत्युके समय राजसिंहजीने अपने पुत्रको राज्यका उत्त-राधिकारी बनाकर राज्यका प्रबन्ध अपने छोटे भाई सूरतसिंहजीको सौंप

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें वैशाख सुदीके बदले वैशाख बदी २ लिखा मिलता है।

दिया थी । परन्तु ये उसे मारकर स्वयं ही राजा बन बैठे । प्रतापसिंहजीका जन्म वि० सं० १८३४ में हुआ था । १६ महाराजा सुरतसिंहजी ।

ये राजिसहजीके छोटे भाई ये और बीकानरकी ख्यातोंके अनुसार वि० सं० १८४४ की आसोज सुदी १२ को गद्दी पर विठ ।

इनका जन्म वि० सं० १८२२ की पौष सुदी ६ को हुआ था। इन्होंने अपने भतीजेको मारकर राज्यपर बैठनेके कारण राज्यमें जो गड़बड़ ग्रुट्स हो गई थी उसे शान्तकर वि० सं० १८४७ में अपने राज्यकी नीव दृढ कर छी और वि० सं० १८५५ में जयपुर और बीकानेरके बीचके सरहदी झगड़ोंको दोनों राज्योंके वर्काछोंकी मारफत तय कर छिया। वि० सं० १८५६ में इन्होंने सोढ़छ गाँवके स्थानमें अपने नाम पर सूरतगढ़ नामक नगर बसाया।

वि० सं० १८६३ में उदयपुरमहाराणा भीमसिंहजीकी कन्या कृष्णाकुमारीके विवाहके बाबत जोधपुरके महाराजा मानसिंहजी और जयपुरके महाराजा जगतिसिंहजीके बीच विरोध पैदा हो गया और इसीके कारण जयपुरमहाराजा जगतिसिंहजीने घौंकलीसिंहजीका बहाना के के जोधपुरको घेर लिया। यह घेरा वि० सं० १८६४ की भादीं मुदी १३ तक रहा। इसमें बीकानेरमहाराजा स्र्रतिसंहजी भी जयपुरवालोंके साथ थे। परन्तु इस चढ़ाईमें जयपुरवालोंको सफलता न हुई और सूरतिसंहजी भी नागोर होते हुए बीकानेर लीट आए।

<sup>(</sup>१) टाड साहबने लिखा है कि १८ मास तक तो सूरतसिंहजीने ठीक तौरसे राज्य प्रवन्ध किया, इसके बाद राज्यके सरदारोंको अपनी तरफ मिलाकर और विरोधियोंको कैद करके भतीजेको मार डाला। इस प्रकार बाकानेरपर इनका अधिकार हो गया। अत: प्रतापसिंहजी नाम मात्रके राजा हुए।

<sup>(</sup>२) किसी किसी ख्यातमें इस घटनाकी तिथि आसोज वदी २ लिखी है।

अ<sup>हि</sup> सत

Principal Sections

र्की व

₽, 7 वि० सं० १८६५ में इधर तो जोधपुरमहाराजा मानसिंहजीने
स्रतिसिंहजीसे बदला लेनेके लिए संघवी इन्दराजकी अध्यक्षतामें बीकानेर पर सेना भेजी और उधरसे जोइया आदि सिंधके मुसलमानों और
बहावलपुरवालोंने चढ़ाई की । इसपर लाचार होकर स्रतिसिंहजीने फलोधीका परगना और तीन लाख रुपए देकर जोधपुरवालोंसे मुलह कर ली।

इसके बाद वि० सं० १८७० में आयस ( नाथ ) देवनाथ जीके उद्योगसे जोधपुर और बीकानेरके महाराजाओं में मित्रता हो गई। इसपर महाराजा सूरतिसंहजी खुद जोध पुर गए। वहाँके महाराजा मानिसंहजीने इनका बड़ा आदर सत्कार किया।

वि० सं० १८७१ में चूरूके जागीरदारने वगावत की। इसपर महाराजाने सेना भेजकर चूरू जञ्त कर छिया।

वि० सं० १८७२ में बीकानेरके जागीरदारोंने और मीरखां व जम-रोदखां आदिने राजमें उपद्रव मचाया। इसी गड़बड़में वि० सं० १८७३ में मौका पाकर चूरूके जागीरदारने वहाँके किलेपर अधिकार कर लिया। इस गड़बड़को देख वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८ की ९ मार्च को) में सूरतिसहजीने अँगरेज़ोंसे (कम्पनीसे)सन्वि कर ली। इसीके अनुसार कम्पनीने अपनी सेना बीकानेरमहाराजाकी सहा-

<sup>(</sup>१) सूरतसिंहजाने इनके छः किले वापिस लौटाकर इनसे सुलह कर ली।

<sup>(</sup>२) जिस समय जोधपुरकी सेनाने बीकानेरको घेर रक्खा था उस समय मि । एलिफन्स्टन काबुल जाते हुए बीकानेरकी तरफसे निकले। बीकानेरमहा- राजाने इनका बड़ा सत्कार किया और इनसे कम्पनीकी सहायता प्राप्त करनेकी इन्छा प्रकट की। परन्तु उस समयकी अँगरेज़ोंकी नीतिके अनुसार उन्होंने इस कार्यमें अपनी असमर्थता प्रकट की।

यताको भेजी और वागी सरदारोंको निकालकर बीकानेरके १२ इलाके महाराजको सौंप दिये<sup>9</sup>।

वि० सं० १८७७ में इनके बड़े महाराजकुमारका विवाह उदयपु-रके महाराणा भीमसिंहजीकी पुत्रीसे हुआ और मँझछे कुमार मोतीसिंहका विवाह बागौरके अधिपति शिवदानसिंहजीकी कन्यासे हुआ ।

वि० सं० १८८५ की चैत सुदी ९ को महाराजा सूरतसिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

इनके तीन पुत्र थे—१ रत्नसिंह, २ मोतीसिंह, ३ छखमसिंह। १७ महाराजा रत्नसिंहजी।

ये सूरतिसहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १८८५ की वैशाख वदी ५ की बीकानेरके सिंहासनपर बैठे ।

इनका जन्म वि० सं० १८४७ की पौष वदी ९ को हुआ था। इनके राज्यपर बैठनेपर जैसलमेरके माटी सरदारोंने बीकानेर राज्यके सरहदी प्रदेशमें उपद्रय करना शुरू किया। इसपर रत्निसहजीने वहाँ-पर शान्ति स्थापित करनेके लिए सेना रवाना की। परन्तु सेनाको सक-लता न हुई। इसी बीच अँगेरजोंने हस्तक्षेपकर उदयपुरमहाराणा \* जवानिसहजीके मारफत मामला निपटा दिया।

इसी प्रकार कम्पनीने सर जार्ज क्वार्क द्वारा जोधपुर, जयपुर, और बीकानेरकी सीमाके झगड़े भी तय करवा दिये। इसके बाद सरहदी किलोंको तुड़वाकर महाजनके ठाकुरको कैद कर लिया। यद्यपि कुछ

<sup>(</sup>१) इनमें हा भादराका गढ़ प्रतापिनेंह पहाड़ासंहो नसे सिक गोंने उनि लिया था। वह भी कम्पनी सरकारने महाराजको दिलगा दिया। परन्तु उसने उक परगना अपनी दो हुई सैनिक सहायताके बदले ४ वर्ष तक अपने अधिकारमें रक्खा।

प्राचीम राजावरा ।

१३

अधि सल

=

ख ब

¥,

दिन बाद ६०,००० रुपए दण्डके देकर उसने महाराजासे क्षमा माँग ली, तथापि वि० सं० १८८६ में महाजनके ठाकुर वैशीसालने फिर उपद्रव उठाया। महाराजने सेना भेज उसकी जागीर पर अधिकार कर लिया। यह देख उक्त ठाकुर जैसलमेर और पूंगलके भाटियोंसे जा मिला। महाराजने पूंगलपर आक्रमण कर उक्त प्रदेश भाटी शार्दूल-सिंहको दे दिया।

वि० सं० १८८८ में अलावाना नामक स्थानपर महाराजकुमारके नामपर 'सरदार शहर' वसाकर वहाँपर एक किला बनवाया गया। इसी साल देहलीं बादशाह अक्वारशाह द्वितीयकी तरफ़से खिलअत, हाथी, घोड़े, नकारा आदिके साथ 'नरेन्द्रसवाई ' का खिताब महाराजा रत-रिहजीं दिया गया। जब ये चीजें बीकानेर पहुँचीं तो महाराजाने बड़े आदरके साथ इन्हें प्रहण किया। इसके बाद दण्डके रुपए लेकर महाराजाने महाजन, बीदास और चारवासके जागीरदारोंको उनकी जागीरें लौटा दीं। इसी साल आप तीर्थयात्रार्थ हरिद्वारकी तरफ गए और वापिस लौटते हुए हिसारके किलेसे ठाकुर प्रतापिसहको छुड़वा दिया। यह डकैतींके अपराधमें पकड़ा गया था। कुल दिन बाद इसने फिर वहीं काम ग्रुष्ट किया, तब इन्होंने उसे देष्णोककी तरफ भगा दिया।

वि० सं० १८९१ में रत्नगढमें महाराजाकी और एजेण्ट गवर्नरज-नरलकी मुलाकात हुई और महाराजाने डकैती रोकनेके लिए २२ हजार सालाना खर्चेपर एक फ़ौज मती की । इसका नाम 'शेखावाटी ब्रिगेड' रक्खा गया । इसपर कम्पनी सरकारका अधिकार था । यह सेना ७ वर्ष तक रहीं। वि० सं० १८९३ में रत्नसिंहजी गयाजीकी यात्राको गए और होटते हुए रीवाँमें इनके महाराजकुमार सरदारसिंहजीका विवाह हुआ।

वि० सं० १८९६ में आप पुष्करकी यात्राको गए और वहाँसे निमंत्रण पाकर उदयपुर पहुँचे । यहाँपर पौष सुदी १२ को महाराणा सरदारसिंहजीकी कन्याके साथ महाराजकुमार सरदारसिंहजीका दूसरा व्याह हुआ ।

वि० सं० १८९७ में उदयपुरमहाराणा सरदारसिंहजी तीर्थयात्रासे छोटते हुए बीकानेर पहुँचे और वहींपर उनके साथ रत्नसिंहजीकी क-न्याका विवाह हुआ।

वि० सं० १८९९ में महाराजा रत्नसिंहजी गवर्नर जनरलसे मिल-नेके लिए देहली गए और उन्होंने अफ़गान-युद्धके अवसर पर २०० ऊँट सहायताके लिए दिए।

वि० सं० १९०१ (ई० स० १८४४) में बीकानेरकी सरहद-मेंसे होकर जानेवाले मालपर लगनेवाले चुंगीके नियम बनाये गए।

इसके बाद सिक्खोंके साथकी छड़ाईमें सहायता देनेके कारण कम्प-नीने इन्हें दो तोपें भेट दीं । घीरे घीरे राज्यके सीमासम्बन्धी सारे झगड़े भी कम्पनीने निपटा दिये । इनके समय शेखावाटीके राजपूत हूंगजी और जवारजी आगरेके किलेसे निकल भागे थे । उनमेंसे हूंगजी तो जोधपुरकी तरफ गया और जवारजी बीकानेर आया । इस पर कम्पनी सरकारने महाराजाको उसे अपने सुपुर्द करनेके लिए लिखा । परन्तु इन्होंने उसके उपद्रवोंकी जिम्मेदारी लेकर उसको अपने पास रख लिया । वि० सं० १९०८ की सावन सुदी ११ को इनका स्वर्गवासः हो गया। इन्होंने अपने राज्यमें राजपूत जातिमें प्रचित कन्यावयको और

159

अधि सत

हुए

विवाह आदिके समय होनेवाले चारणोंके उपद्रवोंको रोक दिया था। इन्हींके समय जागीरदारोंसे रेख (नकद रुपए वसूल करने) की प्रथा चली।

१८ महाराजा सरदारसिंहजी।

ये रत्निसहजीके पुत्र थे और उनकी मृत्युके बाद वि० सं० १९०८ की भादों बदी ७ को गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १८७५ की भादों सुदी १४ को हुआ था।

इनके गद्दी पर बैठनेके समय राज्य पर करीब साढ़े आठ लाखका ऋण था; क्योंकि कुछ अरसेसे राज्यमें उपद्रव जारी था और बीचवीचमें अकालोंने भी इसमें सहायता दी थी। अतः इस ऋणसे पीछा छुड़वाने-के लिए राज्यप्रबन्धको सुधारना अत्यन्त आवश्यक था। इसी लिए इन्होंने करीब १८ दीवान बदले और लगानमें भी वृद्धि की।

वि० सं० १९१४ में गदरके समय महाराजाने अँगरेजोंको हाँसी हिसारके किले छीननेमें अच्छी सहायता दी और जो अँगरेज भागकर बीकानेर पहुँचे उनकी हर तरहसे रक्षा की। इससे प्रसन्न होकर भारत गर्वनमेंटने वि० सं० १९१८ में इन्हें टीबी (सिरसा) परगनेके ४१ औं विषे । इसके दूसरे ही वर्ष इनको और इनके वंशजोंको गोद लेनेका अधिकार मिला।

वि० सं० १९२५ में जागीरदारोंके उपद्रव और डकेतियोंको रोक-नेके छिए गवर्नमेंटकी तरफसे मि० ब्रैडकोर्ड सुजानगढ़ आए और

<sup>(</sup>१) ये गाँव पहले गवर्भेंडने बीकानेरसे ले लिये थे। वि० सं० १९२६ री (ई॰ स० १८६९) में इन गाँवोंके प्रवन्धमें महाराजाकी तरफसे कुछ परिवर्तन

इसके बाद ही कैप्टन पाउलट बीकानेरके पोलिटिकल एजेण्ट नि-यत हुए।

वि० सं० १९२६ में गवर्नमेंटके और बीकानेर महाराजके बीच एक दूसरेके अपराधियोंको एक दूसरेको सौंपनेक विषयमें संधि हुई ।

वि० सं० १९२७ में पोलिटिकल एजेण्टने सरदारोंकी शिकाय-तोंको दूर करनेके लिए जागीरोंके विषयमें कुछ कायदे बनाए । इनके अनुसार जागीरदारोंको नजरानेके सिवाय राज्यकी सहायता के लिए जो घोड़े रक्खे जाते थे उनकी एवजमें की घोड़ा २०० सालाना राज्यको देना पड़ा । यह प्रबन्ध १० वर्षके िए किया गया था ।

वि० सं० १९२८ में राज्यमें बाकायदा दीवानी, फीजदारी अदा-लतें और काउंसिलकी स्थापना हुई।

वि० सं० १९२९ (ई० स० १८२७ की १६ मई) की वैशाख सुदी ८ को महाराजा सरदारसिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

इनके पाँछे कोई पुत्र न था। इसलिए ठाकुर लालसिंहजीके पुत्र हूंगरसिंहजी बीकानेरकी गद्दीपर विठाए गए। ये बीकानेर महाराजा गजसिंहजीकी पाँचवीं पीढ़ीमें थे।

## १९ महाराजा डगरसिंहजी।

ये महाराजा सूरतिसंहजींक छाटे भाई छत्रसिंहर्जिके वंशमें थे। वि० सं० १९२९ की श्रावण वदी १ (ता० २१ जुलाई सन् १८७२) को इनका राजिलक हुओं।

<sup>(</sup>१) वि॰ सं॰ १९४४ (ई० स० १८८७) में इसमें कुछ परिवर्तन करके ब्रिटिश भारतके मुल्जिमों पर ब्रिटिश कानूनका प्रयोग करना निश्चित हुआ।

<sup>(</sup>२) इनके राज्यपर बैंटने के समय कुछ लागोंने गड़बड़ की । परन्तु गवर्नर जनरलके एजेंटके एसिटेंस्ट कैप्टिन बैडकोडेने सुजानगढ़से आकर स्वर्गवासी महाराजाकी पटरानी आदिकी सलाहसे इनको गोद बिठा दिया।

अधि सह

हुए

व म

इनका जन्म वि० सं० १९११ में हुआ था। इनके राजगद्दीपर वैठनेके समय इनकी अवस्था केवल १८ वर्षकी थी। इस लिए राज्य-प्रवन्ध पोलिटिकल एजेन्ट कैप्टिन विटनकी देखरेखमें रीजैसी काउंसि-लके अधीन रहा।

वि० सं० १९२९ की माघ वदी ९ (ई० स० १८७३ की २२ जनवरी) को गवर्नर जनरलके राजपूतानाके एजेण्ट कर्नल पेलीने बीका-नेर जाकर १८ वर्षकी अवस्थामें महाराजाको राज्यके अधिकार सौंप दिए। इस पर महाराजा ड्रंगरसिंहजीने अपने पिता लालसिंहजीको महाराजका खिताब देकर काउन्सिलका सभापित बनाया।

इसके करीब एक वर्ष बाद जागीरदारोंने मिलकर गवर्नमेंटसे राज्य-प्रबन्धकी शिकायत की। इसपर गवर्नर जनरलके एजेंटने महाराजाका ध्यान इस तरफ़ दिलाया और अपने पोलिटिकल एसिस्टेण्टको राज्यके भीतरी कामोंमें विशेष हस्तक्षेप न करनेको लिख दिया।

वि० सं० १९३१ की आसोज वर्दा ८ को महाराजाने गवर्नर जनरखके एजेंट सर हेविस पेछीसे सांभरमें मेट की।

वि० सं० १९३२ की माघ वदी १३ को आप प्रिंस ऑफ वेल्ससे भेट करने आगरे गए । इसके बाद बूंदी और किशनगढ़नरेशोंसे मिलकर आप बीकानर लौट आए ।

वि० सं० १९३३ की फागुन वर्दी ३ को आपका विवाह कच्छके रावजीकी कन्यासे हुआ। यहाँसे आप द्वारिकाकी यात्राको गए।

वि० सं० १९३६ (ई० स० १८७९) में गवर्नमेंटने राज्यके साथ एक सिंध की । इसके अनुसार दो स्थानोंको छोड़कर और सब स्थानोंका नमकका बनाया जाना बंद कर दिया गया । साथ ही इन दो स्थानोंमें भी साछाना नमकका वजन ३०,००० मन मुकर्रर हो गया । इसके अछावा जो नमकका निसार या पैसार राज्यमें हो उसपर गवर्न-

मेंटका कर नियत हो गया । इस प्रकार मादक वस्तुओंका निसार भी बंद कर दिया गया। इसकी एवजमें गवर्नमेंटने सालाना ६,००० रुपए

नक़द और आठ आने मनके हिसाबसे फलोधी और डीडवानेका २०,००० मन नमक देना निश्चित किया । इस संधिक अनुसार गवर्नमेंटके नमक

पर राज्यकी तरफ़से कर छगानेका भी निषेध हो गया।

वि० सं० १९४० (ई० स० १८८३) में बीकानेर, पटियाला और जयपुरके बीच एक दूसरेके अपराधियोंके छेने देनेके विषयमें संधिकी अविव बढ़ाई गैई।

पहले लिखा जा चुका है कि राज्यपर बहुतमा ऋग हो गया था। इस को हटाने के छिए महाराजाने ( युद्ध के समयकी सहायताकी एवज के) करोंमें वृद्धि कर उनके वसूल करनेमें भी कुछ सख्तीसे काम लिया। इस पर वि० सं० १९४१ में बीकानेरके सरदारोंने बगावत ग्रुरू की और धीरे धीरे यह गज्यकी शक्तिसे बाहर हो गई। यह देख गवर्नर जनरलके एजेण्ट सर एडवर्ड बैडफोर्ड सेना लेकर नसीरानादसे रवाना हुए। यह देख बागो सरदारोंने अधीनता स्वीकार कर ली। इसके बाद राज्यकी देख भालके जिए पोलिटिकल एजेण्टकी नियुक्ति हुई।

वि० सं० १९४४ की भादों वदी २० (ई० स० १८८७ की १९ अगस्त ) को महाराजाका स्वर्गवास हो गया।

महाराजा डूंगरिनहजीको मकान आदि बनवानेका बड़ा शौक था। आपने बीकानेरके किलेमें कई मकान और काशी, हरिद्वार, आदि तीर्थीमें कई मन्दिर बनवाए थे।

आपके राज्य समय बीकानेरमें अनेक सुवार हुए। पुलिसका प्रबन्ध किया गया, स्कूल आदिक खोले गए, गाँवोंकी हदबन्दी की गई। इस

<sup>(</sup>१) यह संधिनियम गवर्नमेंटने वि० सं० १९३० में बनाए थे।

231

अधि

सल

हुए

प्रकार अनेक लोकहितकर कार्य हुए और वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में राज्यमें पहली मर्दुमशुमारी की गई।

महाराजा डूंगर सहजीके पछि पुत्र न होनेके कारण उनके छोटे भाई गंगासिंहजी उनके गोद आए।

#### २० महाराजा गङ्गासिंहजी।

ये डूंगरसिंहजीके छोटे भाई थे और उनके स्वर्गवास होने पर वि० सं० १९४४ की भादों सुदी १३ (३१ अगस्त ई० स० १८८७) को बीकानेर की गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० स० १९३७ की आसोज सुदी १० (३ अक्टोबर सन् १८८०) को हुआ था।

राज्यपर बैठते समय आपकी अवस्था केवल ७ वर्षकी थी। इस लिए राज्यप्रबन्ध रीजैंसी काउंभिलको सौंपा गया और उसके अध्यक्ष पोलिटिकल एजेण्ट कैप्टिन थार्नटन नियुक्त हुएँ। इसी समय अपीलका महकमा बनाया गया।

महाराज्य गंगासिंहजीने करीब ५ वर्ष तक मेओ काछिन अजमेर-में शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद करीब ४ वर्ष तक काउन्सिलके उपसभापतिकी हैसियतसे राज्यकार्य सीखा।

वि० स० १९४६ (ई० स० १८८९) में जोधपुर और विकानरकी संयुक्त रेखें बनानेका निश्चय हुआ और वि० सं० १९४८ (८ दिसंबर १८९१) को पहले पहल सर्व साधारण के लिए यह लाईन खोली गई। वि० सं० १९५० (ई० स० १८९३) में मेडता रोडसे कुचामन रोडतक की लाइन खुली। इसी प्रकार इसका विस्तार बराबर होता रहा।

<sup>(</sup>१) इसी समय ऊटौँका रिसाला कायम हुआ और पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ का महकमा खोळा गया।

वि० सं० १९४६ (ई० स० १८८९) में जोधपुरके और वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९१) में जैसल्रमेरके साथ अप-राधियोंके देन लेनके बाबत बीकानेर राज्यकी संधि हुई। इसी प्रकार आगे और भी रियासतोंके साथ प्रवन्ध किया गया।

वि० सं० १९५० (ई० स० १८९३) में महाराजाके और गवर्नमेंटके बीच एक संघि हुई। इसके अनुसार बीकानेरका रुपया गवर्नमेंटकी टकसालमें बनने लगा । यह संघि:३० वर्षके लिए की गई थी।

वि० सं० १९५५ की मंगसिर सुदी ३ (ई० स० १८९८ की १६ दिसंबर) को राज्यका प्रबन्ध महाराजाके हाथमें सौंप दिया गया। वि० सं० १९५६ में राज्यमें अकालका प्रकाप हुआ। परन्तु राज्यकी तरफसे इसका बहुत अच्छा प्रबन्ध किया गया। इससे प्रसन्न होकर गवर्नमेंटने महाराजाको प्रथम श्रेणीका 'केसरे हिन्द पदक' दिया। इसी साल (ई० स० १८९९) में महाराजाने रेल्वे-द्वारा अधिकृत भूमागका प्रबन्ध अलग कर दिया तथा बीकानेर और जोधपुर राज्यकी तरफसे गवर्नमेंटसे एक सन्धि हुई। इससे बालोतरासे हिदराबाद तक रेल बनानेका निश्चय हुआ। इसी वर्ष गवर्नमेंटने राज्यकी सीमासे बाहर जानेपर राजकीय रिसालेका संचालनभार अपने हाथमें लेना निश्चित किया।

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९०० के जून) में आप आन-रेरी मेजर बनाए गए। इसी वर्ष आप अपने गंगा रिसालेके ४०० जैंटाको लेकर चीनके रणक्षेत्रमें पहुँचे। वहाँसे लौटनेपर २४ जुलाई १९०१ को आपको सी० आई० ई० की उपाधि मिली। ं नावान राजवशान

वि० सं० १९५९ (ई० स० १९०२) में आप छंदन पहुँच सम्राट सप्तम एवर्डके राज्यभिषेकमें शरीक हुए। वहीं पर आप प्रिन्स ऑफ़ वेल्सके ए० डी० सी० नियत हुए। इसी वर्ष (ई० स० १९०२ की २४ नवंबरको) गवर्नर जनरल छार्ड कर्जन बीकानेर आए।

वि० सं० १९६० (सन् १९०३) में आप देहलीके कोरोनेशन (ताजपोशीके) दरबार में पधारे और आपके गंगा रिसालेके २१५ सवा-रोंने सोमालीलैण्डके युद्धमें बड़ी वीरता दिखीई । इसी वर्ष राज्यमें डाकखानोंके नियम बने और १ जनवरी १९०४ में इनका प्रवन्ध किया गया।

वि० सं० १९६१ (१९०४ की २४ जून) को आप के० सी० एस० आई० के पदकसे भूषित किए गएँ। इसी वर्ष (ई० स० १९०५) में दक्षिणके करनपुरा, पदमपुरा, केसरीसिंहपुरा और कोकनवारी नामके ४ गाँव गवर्नमेंटको सौंप दिए गएं। इसकी एवजमें गवर्नमेंटने राज्यको २५,००० रुपए नक्षद और हिसार परगनेके दो गाँव दिये।

वि० सं० १९६२ (ई० स० १९०५) में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स और वि० सं० १९६३ (ई० स० १९०६) में लार्ड मिंटो आदि अनेक गण्यमान्य व्यक्ति बीकानेर आए। इसी वर्ष (ई० स० १९०७) में आप आगरेमें जाकर वायसरायसे मिले और आपको जी० सी० आई० ई० का पदक मिला।

<sup>्(</sup>१) यह रिसाला वि॰ सं॰ १९४६ (ई॰ स॰ १८८९)में बनाया गया था। 🚁

<sup>(</sup>२) इसी वर्ष फिर कुछ जागीरदारोंने गड़बड़ मचाई, पर वे आसानीसे दबा दिए गए।

वि० सं० १९६५ (ई० स० १९०८) में आप गयाजीकी यात्राको गए। इसी वर्ष लार्ड मिटो दुबारा बीकानेर आए और वि० सं० १९६६ (ई० सं० १९०९) में महाराजा साहब अँगरेजी सेनाके लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए।

वि० सं० १९६७ (ई० स० १९१०) में बादशाहने इनको अपना ए० डी० सी० बनाया और गवर्नमेंटने कर्नळके पदसे विभूषित किया।

वि० सं० १९६८ (ई० स० १९११) में आप ठंदनमें बाद-शाह जार्ज पंचमके राज्याभिषेकमें सम्मिलित हुए । वहीं पर कैम्ब्रिज यूनीवर्सिटीने आपको एलएल० डी० की उपाधि दी और एडिन-बराकी यूनीवर्सिटीने आपको 'डाक्टर ऑफ लॉ' की उपाधि दी । इसी वर्ष बीकानेरसे पोलिटिकल एजेण्ट हटा दिया गया और उसका काम पश्चिमी राजपूतानाके रेजीडेंटको सौंप दिया गया । इसके बाद आप दिल्ही दरबारमें गए। वहीं पर बादशाहने आपको जी० सी० एस० आई० के पदकसे विभूषित किया ।

वि० सं० १९६९ में (ता० २४ सितंबर १९१२ को) आपको भादी पर बैठे २५ वर्ष हुए। इस पर राज्यमें बड़ा उत्सव मनाया गया और कई प्रजाहितके कार्योंकी सूचना निकाली गई।

वि० सं० १९७० (ई० स० १९१३) से राज्यका कार्य मातृभाषा हिन्दीमें होने लगा और इसके अगले वर्ष प्रजाप्रतिनिधि सभाकी स्थापना हुई।

वि० सं० १९७१ (ई० स० १९१४) में यूरोपीय महासमर छिड़ गया । इसपर आपने अपने गंगारिसालेको मिस्नके स्पक्षेत्रमें भेज- र पर

अधि

सत

हुए

कर इस्मालियाके युद्धमें अपने रिसालेका बड़ी वीरतासे संचालन किया। फ्रान्सके रणक्षेत्रमें आप करीब ६ महीने रहे और वादमें अपनी कन्याके, सख्त बीमार हो जानेके कारण बीकानेर लौट आए।

वि० सं० १९७३ (ई० स० १९१७ की फरवरी) में भारत मंत्रीके निमंत्रणपर वार कॉन्फरेन्समें भाग छेनेको आप इंग्छैण्ड गए और इसके बाद वि० सं० १९७५ के मंगसिर (ई० स० १९१८ के नवंबर) में भारतके प्रतिनिधिकी हैसियतसे संधिपरिषद्में सम्मिछित इए।

वि० सं० १९८१ (ई० स० १९३४ के सितंबर) में भारत मंत्रीके निमंत्रण पर आप लीग ऑफ नेशन्स (सर्वराष्ट्रीय परिषद्) में शरीक हुए।

आपके समय राज्यके सिंचाई विभागमें बड़ी उन्नित हुई है और-इससे राज्यकी आमदनीमें भी खासी वृद्धि हुई है। अब पंजाबकी तरफसे सतलजकी नहर लानेका प्रबन्ध भी प्रारम्भ हो गया है, इससे इसमें और भी वृद्धि होनेकी आशा है। आपने राज्यकी खानोंसे खनिज द्रव्य निकलबानेका भी अच्छा प्रबन्ध किया है। आपके समय रेल्वेका भी अच्छा विस्तार हुआ और ई० स० १९२४ से आपने अपनी बीकानेर रेल्वेको जोधपुरकी रेल्वेसे अलग कर लिया। इसी प्रकार आपने पुलि-सका भी नया प्रबन्ध किया और राज्यमें विद्याप्रचारके साथ साथ नगरमें बिजलीकी रोशनी, सार्वजनिक उद्यान (पिन्लक पार्क), औष-धालय और अनेक सुन्दर मकानात भी बनवाए।

आपके दो महाराजकुमार हैं—शार्दूलसिंहजी और विजयसिंहजी । बड़े महाराजकुमार शार्दूलसिंहजीका जन्म वि० सं० १९५९ की या भादौं सुदी ५ (ई० स० १९०२ की ७ सितंबर) को हुआ था। आप बड़े योग्य हैं और अपने पूज्य पिताकी देखरेखमें युवराजकी देसियतसे राज्यका काम बड़े सुन्दर ढंगसे करते हैं।

वि० सं० १९८१ की वैशाख वदी २ (ई० स० १९२४ की २१ मई) को युवराजके पुत्र (महाराजाके पौत्र) कर्णासिंहजीका जन्म हुआ। कहते हैं कि यह पहला ही शुभ अवसर है कि वीकानेर-नरेशको पौत्रमुखदर्शनका सौभाग्य प्राप्त हुआ है।

बीकानेरनरेशकी सलामीकी तोपें १७ हैं और इनका मोटो (आद-र्शवाक्य) 'जय जंगलघर बादशाह है'। बीकानेर राज्यकी भूमिका विस्तार २३,३११ वर्गमील, आबादी ६ लाखके करीब और आमदनी ९२ लाखके करीव है और यह आमदनी दिन दिन बढ़ती ही जाती हैं।



<sup>(</sup>१) परन्तु गवर्नमेंटने इनके राज्यमें इनकी सलामीकी तोपें बढ़ाकर १९ कर दी हैं।

<sup>(</sup>२) कहते हैं कि यहाँके पुस्तकालयमें संस्कृतके ५०२५ इस्तलिखित ग्रन्थ हैं।

वाकानरक राठांड़ राजीअकी वशवृक्ष। 831 राव जोधाजी ( जोधपुरके स्वामी ) १ राव बीकाजी अि नंबर सल २ राव नराजी ३ राव ऌणकरणजी ४ राव जैतसीजी हुप ५ राव कल्याणसिंहजी ६ राजा रायसिंहजी ७ राजा दलपतासिंहजी ८ राजा सूरसिंहजी ९ राजा कर्णसिंहजी १० महाराजा अनूपसिंहजी ११ महाराजा स्वरूपसिंहजी १२ महाराजा सुजानसिंहजी आनन्दसिंहजी १३ महाराजा जोरावरसिंहजी १४ महाराजा गजसिंहजी १५ महाराजा राजसिंहजी १६ महाराजा सूरतसिंहजी छत्रसिंहजी (१६) महाराजा प्रतापसिंहजी १७ महाराजा रतनसिंहजी दलेलसिंहजी १८ महाराजा सरदारसिंहजी शक्तासिंहजी **ठार्लसह**जी

# थीकानेरके राठोड़ राजाओंका नकशा।

| नाम           | उपाधि | पस्रपरका<br>संबन्ध     | ज्ञात समय               | समकालीन राजा आदि                                                                                                                  |
|---------------|-------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बीकाजी        | राव   | राव जोधा<br>जोके पुत्र | (वि.सं.१५४२<br>से १५६१) | जोधपुरके राव जो-<br>धाजी, और सूजाजी,<br>कांधरजी, सारंगखां,<br>मन्द्रखां, राव रिडमल<br>शेखावत, नवाब हि-<br>-दाल                    |
| नराजी         | राव   | नं.१ के पुत्र          | (वि. सं.<br>१५६१)       |                                                                                                                                   |
| ॡणकरणजी       |       |                        | (वि सं.१५६१<br>से १५८३) | महाराणा सागाजा,<br>जयभलमेरके रावल दे-<br>वीदासजी                                                                                  |
| जैतसीजी       | राव   | नं.३ के पुत्र          | विसं १५८३<br>से १५९८)   | उद्यकरण वीदावत,<br>जयपुरनरेश पृथ्वी-<br>राजजी, रत्नसिंहजी,<br>और सांगाजी, जोध-                                                    |
|               |       |                        |                         | पुरके राव गांगाजी,<br>और मालदेवजी,खान-<br>जादा दौलतखां, शे-<br>खाजी, कामराँ                                                       |
| कल्या णासिंहज | राव   | नं. ४ के<br>पुत्र      | (वि सं.१५९८<br>से १६२८) | जोधपुरके राव माल-<br>देवजी, और राव चंद्र-<br>सेनजी, महाराणा सं-<br>ग्रामसिंहजी और उ-<br>दयसिंहजी, बादशाह<br>(बाबर्) हुमायूँ, शेर- |

#### भारतक प्राचीन राजिवरा।

**१३**। अह

| •  | नंबर     | नाम               | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | उपाधि                                                                   | परस्परव           | ज                                   | -                           |                                                                                                                          |
|----|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |          | ]                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | सम्बन्ध           | .   ज्ञात र                         | समय                         | समकालीन राजा आदि                                                                                                         |
|    | Ę        | र यसिंहः          | जी र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ाजा                                                                     | नं. ५ के<br>पुत्र | (वि.सं. १<br>से <b>१</b> ६६         | ६२८                         | शाह, और अकवर<br>मेडतिया वीरमजी,<br>जयमलजी, हाजीखां<br>महाराणा उदयस्तित्त्री                                              |
|    |          |                   | A Personal Company of the Company of | menter described my extra di marchine despera menue e vi e es discolori |                   |                                     | ह है ते<br>त                | और प्रतापसिंहजी,<br>गादशाह अकबर और<br>गहाँगीर, जयपुर महा-<br>जा मानसिंहजी, सी-<br>हीके महाराव सुर-<br>गनजी, जोधपुरके राव |
|    | ॰ द      | <b>ल</b> पतासिंहर | नी राज                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ग नं                                                                    | • ६ के<br>पुत्र   | (वि.सं.१६।<br>से १६७०               | च<br>उ<br>मि<br>६८ बा<br>या | न्द्रसनजा और राजा<br>हयसिंहजी, इब्राहीम<br>रजा<br>दशाह जहाँगीर, जि-<br>उद्दीनखां, चरू ठा-                                |
| 4  | ŧ        | र्रासेंहजी        | राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | नं.                                                                     | ७ के (ां          | वे.सं.१६७                           | पाव<br>रबा<br>जम            | भीमसिंहजी, चां-<br>।त हाथीसिंह, खा-<br>के ठाकुर भाटी ते-<br>।छजी                                                         |
| 8  | <b>क</b> | र्णेसिंहजी        | राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गं.                                                                     | ८ के (ि           | न.स. १६८८<br>वे.सं. १६८८<br>१ १७२६) | शाह<br>बादः<br>औरं          | शाह जहाँगीर और<br>जहाँ<br>बाह शाहजहाँ और्र्ण<br>गजेब, महाराष्ट्र                                                         |
| 90 |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |                   |                                     | राव<br>लाबत<br>भाटी         | नी, अंबरचम्पू,<br>अमरसिंहजी, स-<br>खां, पूंगलका<br>सन्दरसेन                                                              |
|    |          | <b>गसिंह</b> जी   | महा-<br>राजा<br>महा-<br>राजा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31                                                                      | के (बि.           | 9000                                | बादश                        | ड २८४५<br>हि औरंगजेब 🧳                                                                                                   |

| नंबर | नाम                 | उपाधि | परस्परका<br>सम्बन्ध | ज्ञात समय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | समकालीन राजाआदि                       |
|------|---------------------|-------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 92   | <b>युजानसिंह</b> जी | महा-  |                     | (वि.सं. १७५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | बादशाह औ्रंगजेब,                      |
|      |                     | राजा  | छोटे भाई            | से १७९२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बहादुरशाह और मुह-<br>म्मदशाह, महाराणा |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संग्रामसिंहजी (द्वि-                  |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तीय ), जोधपुर महा-                    |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | राजा अजीतसिंहजी                       |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | और अभयसिंहजी,                         |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | नागोरके राजाधिराज<br>वखतसिंहजी        |
| 93   | जोरावर सिंहजी       | महा-  | नं. १२ के           | (वि.सं.१७९२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महाराजा अभयसिं-                       |
|      |                     | राजा  | पुत्र               | से १८०२)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | हजी, नागरिक राजा-                     |
|      |                     |       |                     | A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | धिराज बखतसिंहजी,                      |
|      |                     |       | 1                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जयपुरनरेश जय-                         |
|      |                     | 1000  |                     | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | सिंहजी                                |
| 98   | गजसिंहजी            | महा-  | 1                   | (वि.सं.१८०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |
|      |                     | राजा  | पुत्र               | से १८४४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बखतसिंहजी,जोधपुर                      |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महाराजा अभयसिंह-                      |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जी,रामसिंहजी, बखत-                    |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिंहजी, विजयसिंहजी                    |
|      |                     |       | T. Carrier          | in contract of the contract of | जयपुरनरेश माधव-                       |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सिंहजी (प्रथम) औ                      |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीासहजी, उदयपुर                   |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महाराणा अङ्सीजी                       |
|      |                     |       |                     | and the state of t | जयसलमेर रावल अ                        |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | खैराजजी, मल्हारराव                    |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | होल्कर, भरतपुरनरेश                    |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | जवाहरमल्लजी, बाद                      |
|      |                     |       |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शाह अहमदशाह                           |
| .94  | राजसिंहजी           | महा-  | नं. १४ वे           | ह (वि. सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |
| 1 3  |                     | राजा  |                     | 9688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |

अ<sup>ति</sup> सद

हुए **अ** व

### भारतक प्राचीन राजवंश

| नंब | र नाम              | उपाधि               | परस्परक<br>सम्बन्ध            | ज्ञात समय                         | समकालीन राजा आदि                                   |
|-----|--------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 9 € | प्रतापासिंहजी      | महा-<br>राजा        | नं. १५ के                     |                                   |                                                    |
| (95 | सूरतसिंहजी         | महा-<br>राजा        | पुत्र<br>नं. १५ के<br>छोटेभाई | १८४४ )<br>(वि सं.१८४<br>से १८५५ ) | ४ महाराणा भीमसिंहजी,                               |
|     |                    |                     | ठाउनाइ                        | 4 1544)                           | जोधपुर महाराजा मा-<br>नासिंहजी, जयपुर महा-         |
|     |                    |                     |                               |                                   | राजा जगत्सिंहजी,<br>नागोरके स्वामी बिव-            |
| 90  | रत्नासिंहजी        | महा-                | नं. १६ के                     | (वि.सं.१८८५                       | दानसिंहजी, मीरखां<br>महाराणा जवानसिं-              |
|     |                    | राजा                | पुत्र                         | से १९०८)                          | हजी और सरदारसि-<br>हजी, बादशाह अकबर                |
| 96  | सरदारसिंहजी        | महा- नं             | i. १७ के (                    | वि.सं.१९०८                        | (द्वितीय)                                          |
| 98  | <b>इंग</b> रसिंहजी | राजा<br>महा- नं.    | पुत्र<br>१६ के (              | से १९२९)<br>वि.सं. १९२९           | बूंदीनरेश रबुवीर-                                  |
|     |                    | (1411               | ट पुत्रके<br>वंशज             | 4 3688)                           | सिंहजी, किशनगढ़न-<br>रेश पृथ्वीसिंहजी              |
| २०  |                    | ाहा- नं.<br>राजा छो | . १९ के<br>टे भाई १           | (वि. सं.                          | सम्राद सप्तम एडवर्ड                                |
|     |                    |                     |                               |                                   | और जार्ज पंचम, लार्ड-<br>कर्जन, लार्ड मिंटो, मा- 🧨 |
|     |                    |                     |                               |                                   | तमंत्री माण्डेगू।                                  |

## झाबुआके राठोड़।

यह झाबुआ नगर ईसवी सन् श्री १६ वीं शताब्दीमें लाभाना जातिके झब्बू नायकने बसाया था। परन्तु वि० सं० १६६४ (ई० स० १६०७) में बादशाह जहाँगीरने केशवदासजीको उक्त प्रदेशका अधिकार देकर राजाकी पदवीसे भूषित किया।

पहले पहल वि० सं० १६४१ (ई० स० १५८४) में बाद-शाह अकबरने भीमसिहजीकी वीरतासे प्रसन्न होकर उन्हें बदनावर (मालवामें) का परगना जागीरमें दिया था। ये भीमसिहजी जोधपुर बसाने बाले राव जोधाजीकी छठी पीढ़ीमें थे। उस समय इन (भीमसिहजी) के पुत्र केशवदासजी:शाहाजदे सलीमके पास रहते थे। जब वह जहाँगीरके नामसे देहलीके सिहासनपर बैठा, तब उसने केशवदासजीको मालवेके दक्षिण— पश्चिमी प्रदेशोंके छठेरोंको दबानेका मार सौं।। इस कार्यमें इन्होंने ऐसी बीरता और कुशलता दिखाई कि जहाँगीर प्रसन्न हो गया और उसने इन्हें उक्त प्रदेशका राजा बना दिया। परन्तु इसी वर्ष (वि० सं० १६६४) में विषद्वारा इनकी मृत्यु हो गैई। इस घटनाके साथ ही झाबुआ राज्यमें अन्तःकलहका सूत्रपात हुआ। वि० सं० १७७९ (ई० स० १७२२) में मराठोंके आक्रमणसे इसमें और भी बुद्धि हुई। इसके दूसरे वर्ष यहाँके राजाकी अवस्था छोटी होनेका बहाना दिखलाकर

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि इन्होंने वि० सं० १६२१ में बंगालमें बड़ी वीरता ुदिखाई थी।

<sup>(</sup>२) झाबुआके भील सरदारने गुजरातके सूबेदारको मार डाला था। इसीसे कुद्ध होकर बादशाहने इन्हें उक्त प्रदेशके भीलों को दबानेकी आज्ञा दी थी।

<sup>(</sup>३) कहते हैं कि इनके पुत्रने ही इन्हें विष दिया था।

अपि

सत

हुए

d

<del>राज्या याचाम राजवणाः</del> भारतके प्राचीन राजवंश ।

होत्करने इस राज्यका प्रबन्ध अपने हाथमें छे छिया । इससे राज्यकी आय विलकुल घट गैई।

ख्यातोंसे पता चलता है कि वि० सं० १८७४ (ई० स० १८-१७) में यहाँकी आमदनी इतनी कम हो गई थी कि होस्करको लाचार होकर चौथ आदि वस्ल करनेका प्रबन्ध स्थानिक अधिकारियोंको ही देना पड़ा। वि० सं० १८७६ में जब सर जान मालकमने मालवेकी मालगुजारीका प्रबन्ध किया तब झाबुएका राज्यप्रबन्ध होस्क-रसे लेकर वहाँके राठोड़ राजाको सौंप दिया गया।

वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) में जिस समय गदर हुआ उस समय झाबुआनरेश राजा गोपालसिंहजीकी अवस्था केवल १७ वर्ष की थी। परन्तु उन्होंने मोपावरकी तरफ़से भाग कर आए हुए अँगरेजोंकी अच्छी सहायता की। इसीसे प्रसन्न होकर भारत सरकारने इन्हें १२,५०० की कीमतका एक खिलत (सरोपाव) दिया।

राजा गोपालसिंहजीने वि० सं० १९५१ (ई० स० १८९५) तक राज्य किया । इनके पीछे पुत्र न होनेके कारण राजा उदयास-हजी इनके गोद आए । इनका जन्म वि० सं० १९३३

<sup>(</sup>१) किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि वि॰ सं० १७८७ के करीब राजा अनुप्रसिंह जीके समय रतलामनरेश मानसिंह जीने झाबुए पर हमला किया था और उसका कुछ भाग छोन कर अपने छोटे भाई जयसिंह जीको दे दिया था। यही जयसिंह जी सेलानाकी शाखाके प्रवर्तक थे।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १९२२ (ई॰ स॰ १८६५) में गोपालसिंहजीने चोरीके सन्देह पर पकड़े गए एक आदमीको मरवा डाला था। इस पर गवर्नमेंटने एक वर्षके लिए इनकी सलामीकी तोपें बंद करके इनसे १०,००० रुपए जुर्मानेके तौर पर लिए थे।

(ई० स० १८७६) में हुआ था। वि० सं० १९५५ (ई० हैंस० १८९८) में राज्यकारभार आपको सौंप दिया गया।

झाबुआ राज्य मालवेके पहाड़ी प्रदेशमें है। इस प्रदेशको राठ भी कहते हैं। यहाँके राजाओंको 'हिज हाईनस' की उपाधि है और इनकी सलामीकी ११ तोपें हैं। इस राज्यका क्षेत्रफल १३३६ वर्ग-मील, आबादी करीब ८०,००० और आय १,१०,००० के करीब है। यहाँसे मैंगनीज धातु और अफीम बाहर जाती है।

वि० सं० १९२७ (ई० स० १८७०) तक इन्दौर और झाबुआ दोनों राज्य मिलकर थंडला और पेटलवाड नामके परगनोंका प्रबन्ध करते थे। इससे उसमें बड़ी गड़बड़ होती थी। इसीको दूर करनेके लिए ई० स० १८७१ में इन परगनोंका हिस्सा कर लिया गया। थंडला तो झाबुएको मिला और पेटलवाड़ इन्दौरके नीचे गया।

झाबुआ राज्य इन्दौरको वार्षिक ४,३५० रुपए और भारत गवर्न-मेंटको १५०० रुपए कर स्वरूप देता है।



47. 188 झाबुआके राठोड़ राजाओंका वंशवृक्ष । ( जोधपुरके-राव जोधाजी ) अगि १ वरसिंहजी सत २ सीहाजी ३ जयसिंहजी EU ४ रामसिंहजी ५ भीमसिंहजी ६ केशवदासजी ७ करणजी ८ महासिंहजी ९ कुशलसिंहजी १० अनुपसिंहजी इन्द्रसिंहजी ११ बहादुरासिंहजी वहादुरसिंहजी ( अनूपसिंहजीके गोद आए ) १२ भीमसिंहजी १३ प्रतापसिंहजी सालमसिंहजी १४ रतनसिंहजी १५ गोपालसिंहजी

#### जनशराक राठा है।

ई० स० की १६ वीं शताब्दीमें राव माळदेवजीके पुत्र रामसिंहैजीने माळवेमें इस छोटेसे राज्यकी स्थापना की थी। परन्तु ई० स० की १८ वीं शताब्दीमें यहाँके शासक ग्वाल्यिरवाळोंके करद राजा हो गए थे। इसके बाद वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) में जब गृदर हुआ तब यहाँके राजा बखतावरसिंहजीने भी बागियोंका साथ दिया। इससे गवर्नमेंटने उन्हें पकड़कर इन्दौरमें फाँसी चढ़ा दिया और उनका राज्य सिंधियाको दे दिया।

नीचे वहाँके राजाओंकी वंशावली दी जाती है:---

राव राम कल्लाजी जसवन्तसिंहजी (प्रथम) जगन्नाथजी केसरसिंहजी जुझारासिंहजी जसरूपजी लालसिंहजी जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) सवाईसिंहजी अजीतसिंहजी बखतावरसिंहजी

( १ ) इनके वंशज रामोत जोधा कहलाते हैं।

अपि

410

सुर

# किशनगढ़के राठोड़।

ण जोधपुरमहाराजा उदयसिंहजीके एक छोटे पुत्रका नाम किशनसिं-हजी था। जिस समय उक्त महाराजाका स्वर्गवास हुआ उस समय उनके पुत्र सूरिसंहजी तो मारवाङ्की गद्दीपर बैठे और किशनसिंहजी शाहजादे सलीमके पास चले गए। कुछ समय बाद जब बादशाह अक-बर मर गया और शाहजादा सलीम वादशाह जहाँगीरके नामसे तख्त-पर बैठा तब उसने किशनसिंहजी (कृष्णसिंहजी) को सेठोलावका परगना जागीरमें दिया।

#### १ महाराजा कृष्णसिंहजी।

इनका जन्म वि० सं० १६३९ में हुआ था। परन्तु गजिटियरमें इनका जन्म वि० सं० १६३२ में होना लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि वि० सं० १६५३ में ये अजमेर चले गए। कुछ दिन बाद इनकी वीरतासे प्रसन्न होकर वादशाह अकबरने इन्हें हिंडोनका परगना जागीरमें दे दिया। (आजकल यह परगना जयपुर राज्यमें है।) इसके बाद एक बार इन्होंने मेरोंको मारकर बादशाही खजानेकी रक्षा की। इसीसे प्रसन्न होकर बादशाहने उन्हों सेठोलाव आदि कुछ अन्य परगने जागीरम दिये।

वि० सं० १६६६ में इन्होंने सेठोलाव नामक स्थानैके पूर्वमें अपने नामपर किशनगढ़ नामक नगर बसाया । वृन्द कविने अपनी बनाई रूपींसहजीकी बचिनकामें इस घटनाका समय वि० सं० १६६८ लिखा है।

<sup>(</sup>१) यह स्थान इन्होंने वि अंधे १६५१ में जीता था।

वि० सं० १६७० के करीब जब बादशाही सेनाने शाहजादे खुर्रमकी अध्यक्षतामें मेवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय किशनसिंहजी भी उसके साथ थे और इस युद्धमें इन्होंने बड़ी वीरता दिखलाई थी। यहाँसे लौटकर जब यह सेना बादशाह जहाँगीरके पास पुष्करमें पहुँची तब ये भी उसीके साथ वहाँ गए।

इनके और जोधपुरमहाराजा सूर्रासहजीके मंत्री गोविन्ददासके आप-समें पुराना वैर था; क्योंकि गोविन्ददासने इनके एक भतीजेको मार डाला था । इसीसे वि० सं० १६७२ की ज्यष्ठ वदी ८ की रात्रिको इन्होंने गोविन्ददासके डेरेपर हमलाकर उसे मार डाला । परन्तु महा-राजा सूर्रासहजीने इसे अपना अपमान समझ अपने पुत्र गजिसहजीको इनका पीछा करनेकी आज्ञा दी ।

इसी युद्धमें ऋष्णसिंहजी वीरगतिको प्राप्त हुए।

किशनगढ़ राज्यकी ख्यातोंमें लिखा है कि अकबरके समय तक तो इनको राजाकी ही पदवी थी; परन्तु बादशाह जहाँगीरने इन्हें महाराजा खिताब, तीन हजारी जात और डेढ़ हजार सवारोंका मनसब दिया था। इनके चार पुत्र थे—सहसमछ, जगमाल, भारमछ और इरिसिंह।

### २ महाराजा सहसमछजी।

ये महाराजा किशनसिंहजीके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी थे तथा अधिकतर बादशाह जहाँगरिके पास ही रहा करते थे। वि० सं० १६७५ के जेठ महीनेमें इनका स्वर्गवास हो गया।

#### ३ महाराजा जगमालजी ।

ये सहसमछुजीके छोटे भाई थे और उनके निस्सन्तान अवस्थामें मरने पर किशनगढ़की गदी पर बैठे । £ 9

अ∂ स**र** 

हुद

100

1

जिस समय शाहजादे खुर्रम और शाहजादे परवेजके बीच हाजी-पुर पटनांके पास युद्ध हुआ उस समय ये और इनके भ्राता भारमछुजी खुर्रमकी सेनामें थे और इन्होंने उस युद्धमें बड़ी वीरता दिखलाई थी। वि० सं० १६८५ में ये बादशाहकी आज्ञासे दक्षिणकी तरफ गए थे। जिस समय ये जाफ़राबादमें थे उस समय एक राजपूत महाबतखाँके पुत्र अमानुछाखाँसे नाराज होकर इनके पास चला आया। अमानुछा-खाँने इन्हें उस राजपूतको अपने पास भेज देनेके लिए लिखा। परन्तु इन्होंने शरण आएको छोड़ना उचित न समझा। इस पर अमानुछा-खाँके और इनके बीच लड़ाई हुई। इसीमें वि० सं० १६८५ की माघ सुदी १२ को महाराजा जगमालजी और इनके भाई भारमछुजी मारे गए।

#### ४ महाराजा हरिसिंहजी।

ये किशनसिंह जीके छोटे पुत्र और भारमछ जीके छोटे भाई थे, तथा जगमाल जीके बाद किशनगढ़ के राजा हुएँ। ये भी बहुधा बाद-शाह शाह जहाँके पास ही रहा करते थे। त्रि० सं० १७०० की वैशाख सुदी ८ को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके पीछे कोई पुत्र नथा।

#### ५ महाराजा रूपसिंहजी।

ये भारमछजीके पुत्र थे और वि० सं० १७०० की जेठ सुदी ५ को अपने चाचा हिंगिसेंहजीके पीछे किशनगढ़की गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १६८५ की वैशाख सुदी ११ को हुआ था।

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि इन्होंने अपनी सात वर्ष ही पुत्रीका वाग्दान कर दिया था। परन्तु जिसके साथ उसका संबन्ध स्थिर किया था वह राजकु-मार मर गया। इस पर वह कन्या सती हो गई। तबसे यहाँ पर यह रिवाज अविलित हो गया है कि जब वर किशनगढ़ की सीमामें पहुँच जाता है तब उसे वाग्दान (सगाई) का नारियल दिया जाता है।

वि० सं०१७०१ की मार्गशीर्ष सुदी ७ को बादशाह शाहजहाँकी शाहजादी दीवेकी छोसे जछ गई थी। जब वह अच्छी हुई तब बादशहाने एक बड़ा दरबार किया। उसमें उसने रूपसिंहजीका मनसब बढ़ाकर एक हजारी जात और सात सो सवारोंका कर दिया।

वि० सं० १७०२ की पौष वदी ४ को इन्हें एक हजारी जात और एक हजार सवारोंका मनसब मिछा। इसी वर्ष ये शाहजादे मुरादबख्शके साथ बरुख व बदखशांकी तरफ भेजे गए। इनके वहाँ पहुँचनेपर वहाँका शासक नजर मुहम्मदखाँ विना युद्ध किए ही भाग गया। इस पर शाहजादेने बहादुरखाँ सेनापतिको उसका पीछा करनेकी आज्ञा दी। इस समाचारको पाकर रूपसिंहजीने भी शाहजादेसे विना पूछे ही नजर मुहम्मदखाँका पीछा किया और युद्ध होनेपर बड़ी वीरता दिखलाई। इससे प्रसन्न होकर बादशाहने वि० सं० १७०३ की प्रथम सावन सुदी १० को इनको डेढ़ हजारी जात और एक हजार सवारोंका मनसब दिया। इसी वर्षकी भादौं सुदी ११ को इनका मनसब बढ़ाकर दो हजारी जात और एक हजार सवारोंका कर दिया गया। वि० सं० १७०४ की वैशाख वदी ७ को बादशाहने इनके छिए बलखमें एक घोड़ा मेजा और इसीके कुछ महीने बाद बादशाहकी तरफ़से इन्हें एक निशान भी मिली। वि० सं० १७०५ में इनकी वीरताके कामोंसे प्रसन्त होकर शहाजहाँने इनको ढाई हजारी जात और बारह सौ सवारोंका मनसब दिया तथा शाहजादे औरंगजेबके साथ कन्दहारकी तरफ जानेकी आज्ञा दी। वहाँ पर इन्होंने ईरानियोंके साथके युद्धोंमें भी बड़ी वीरता दिखाई, ू इससे वि० सं० १७०६ में इनका मनसब बढ़ाकर तीन हजारी जात और

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि यह झंडा इन्होंने पठानोंसे छीना था। उसी दिनसे किशनगढ़के झंडेमें लाल और सुफेद रंग ही रहने लगे हैं।

6.4

स्राहे

हुए

ea a डेढ़ हजार सवारोंका कर दिया गया । इसके बाद वि० सं० १७०८ में बादशाहने इनका मनसब चार हजारी जात व दो हजार सवारोंका करके इन्हें फिर कन्दहारकी तरफ भेजों ।

वि० सं० १७१० में वादशाहने इनका मनसब चार हजारी जात और ढाई हजार सवारोंका कर दिया और इन्हें फिर तीसरी बार कन्द-हार जानेकी आज्ञा दी।

वि० सं० १७११ में सादुल्लाखां वजीरके साथ ये चित्तौड़पर आक्रमण करनेके छिए भेजे गए और इनका मनसब बढ़ाकर चार हजारी जात और तीन हजार सवारोंका कर दिया गर्यों । इसीके साथ मेवाड़ राज्यका मांडलगढ़ भी इन्हें जागीरमें मिला । (यह आजकल उदयपुर राज्यमें है ।)

वि० सं० १७१५ की जेठ सुदी ८ को जिस समय घीलपुरके निकट दाराशिकोह और औरंगजेबका मुकाबला हुआ उस समय राजा रूपिसह जी दाराशिकोहकी सेनाके अप्रभागमें थे। जब दोनों सेनाएँ एक दूसरेसे भिड़ गई तब ये अकेले ही घोड़ा बढ़ाकर दुश्मनकी फीजमें घुस गए और औरंगजेबके हाथींके पास पहुँच उसके हाथींकी अंबा-रीका रस्सा काटनेके लिए घोड़े परसे कूद पड़े। परन्तु इतनेहींमें औरं- गजेबके भाग्यसे बहुतसे मुसलमान सैनिकोंने इन्हें घेर लिया। उस समय पैदल होनेके कारण ये अच्छी तरहसे उनका सामना न कर सके और वहीं पर वीरगितको प्राप्त हुए। कहते हैं कि इनकी इस वीरताको देखकर स्वयं औरंगजेब दंग रह गया था और उसने हाथी परसे हीं

<sup>(</sup>१) इस अवसर पर बादशाहकी तरफसे इन्हें एक नकारा भी दिया गया था।

<sup>(</sup>२) गजटियरमें लिखा है किये ५,००० सवारोंके सेनानायक बनाए गए थे।

चिछाकर अपने सैनिकोंको इन्हें जीता पकड़नेका हुक्म दिया था। परन्तु वीर राठोड़राजको जिन्दा पकड़नेकी किसीकी हिम्मत न हुई।

महाराजा रूपसिंहजी बड़े वीर और साहसी थे। वृन्दकिन रूपसिंहजीकी वचनिका नामक पुस्तकमें इनकी वीरताका बहुत कुछ वर्णन किया है। इन्होंने बबेरों नामक स्थानपर रूपनगर नामक शहर बसाया था। इस कार्यका प्रारम्भ वि० सं० १७०५ में और समाप्ति वि० सं० १७०९ में हुई थी। ये श्रीकृष्णके बड़े भक्त थे और इन्होंने ही वृन्दावनसे कल्याणजीकी मूर्ति लाकर पहले मांडलगढ़में और पीछे रूपनगरके किलेमें स्थापन की थी।

ख्यातोंमें लिखा है कि इन्होंने ही बादशाहसे कह कर अपने पिताकें ममेरे भाई भाटी सबलिंसहजीको जैसलमेरका अधिकार दिलवाया था और वहाँके रावल रामचन्द्रजीको हटाकर उक्त राज्यपर अधिकार करनेमें भी उन्हें सहायता दी थी।

### ६ महाराजा मानसिंहजी।

य रूपसिंहजी के पुत्र थे और उनके युद्धमें मारे जाने पर वि० सं० १७१५ की आषाढ वदी १० को गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १७१२ की मादों सुदी ३ को हुआ था। इनके बालक होने और इनके पिताके औरंगजेबके साथके युद्धमें लगे रहनेके कारण मौका पाकर महाराणा राजींसहजीने मांडलगढ़ पर पीछा अधिकार कर लिया। औरंगजेबने तख्त पर बैठने पर इनका मनसब तान हजारी जातका

<sup>(</sup>१) राजा किशनसिंहजीने इनके पिता भारमल्लजीको बारह गाँवों सहित बबेरा जागीरमें दिया था।

£ 3

अप्ति

सर

हुर

4

वि० सं० १७४८ की जेठ सुदी ११ को जब कामबर्ह्शाने जंजीके किले पर चढ़ाई की तब ये भी उसके साथ थे। इसके अलावा इन्होंने दक्षिणकी दूसरी लड़ाइयोंमें भी बड़ी बहादुरी दिखाई थी।

वि० सं० १७६३ की कार्तिक वदी १० को पाटणमें इनका स्वर्ग-वास हो गया। उस समय इनके पुत्र राजसिंहजी भी इनके पास ही थे।

#### ७ महाराजा राजसिंहजी ।

ये मानासिंह जीके पुत्र और उत्तरिवकारी थे। इनका जन्म वि० सं० १७३१ की कार्तिक सुदी ११ को हुआ था।

वि० सं० १७६४ में इन्होंने सरवाड़ और विजयपुर (फतहगढ़) के परगनोंपर अधिकार कर लिया । वि० सं० १७६८ में जोधपुरके महाराजा अजीतसिंहजीने किशनगढ़पर चढ़ाई की, परन्तु राजसिंहजीने कुछ दे दिलाकर उनसे सुलह कर ली।

ये बड़े वीर थे। इन्होंने वि० सं० १७७४ में शाहआलम बहा-दुरशाहकी तरफ़से आजमशाहसे भी युद्ध किया था। इसीसे प्रसन्न होकर उसने इन्हें तीन हजारी जात और तीन हजार सवारोंका मनसब दिया। इसके बाद वि० सं० १७७५ की फागुन सुदी १० को जब नै सैयद भाताओंने मिलकर बादशाह फ़रुख़िसयरको केंद्र किया उस समय ये भी उनके साथ थे।

जिस समय बादशाह मुहम्मदशाहने शाहजादे अहमदको अहमदशाह अबदालीके मुक्ताबलेके लिए पानीपतकी तरफ् भेजा उस समय बादशा-हने राजिसहर्जाके पुत्र सामन्तिसहजीको आर पौत्र सरदारिसहजीको अपने पास देहलीमें ही रख लिया था। - CHANNEY TO STATE

वि० सं० १८०५ की वैशाख वदी ७ को रूपननरमें राजसिंहजी का देहान्त हो गया । बादशाहने इन्हें सरवार और माळपुरकी जागीर दी थी । (माळपुर आजकळ जयपुर राज्यमें है । )

इनके पाँच पुत्र थे—मुखसिंह, फतहासिंह, सामन्तिसिंह, बहादुरसिंह और वीरिसिंह । इनमेंसे पहले दोका देहान्त राजा रूपिसिंहजीके सामने ही हो गया था । इस लिए इनके पीछे इनके तीसरे पुत्र सामन्तिसिंहजी देहलीमें इनके उत्तराधिकारी हुए ।

## ८ राजा सामन्तसिंहजी ।

ये राजसिंहजीके तृतीय पुत्र थे। जिस समय इनके पिताका स्वर्गवास हुआ उस समय ये देहलीमें थे। इससे वि० स० १८०६ की आसोज सुदी १५ को इनके पीछे इनके छोटे भाई बहादुरसिंहजीने किरानगढ़ पर अधिकार कर लिया। ये बहादुरसिंहजी भी बड़े बुद्धिमान थे। इन्होंने किवया जातिके चारण करणीदान द्वारा जोधपुर महाराजा अभ-यसिंहजीको भी अपना मददगार बना लिया था। परन्तु बादशाह अह-मदशाहने अजमेरके स्वेदारको सामन्तसिंहजीकी सहायता करनेकी आज्ञा भेजी। नागोरके स्वामी बखतसिंहजी भी इनकी तरफ हो गए। अछ समय बाद सामन्तसिंहजीने किरानगढ़ और रूपनगरके जिलोंमें अपने थाने बिठा दिये और खास रूपनगरको भी घेर लिया। परन्तु इसमें इन्हें सफलता न हुई। इसी बीच जोधपुरमें रामसिंहजी और बखतसिंहजीके बीच लड़ाई लिड़ गैई। सामन्तसिंहजीने अपने पुत्र सरदारसिंहजीको रामसिंहजीकी सहायताको भेज दिया। इस पर बख-

<sup>(</sup>१) वि० सं० १७०६ की आषाढ सुदो १५ को जोधपुर महाराजा अभ-यसिंहजीका देहान्त हो गया और उनके पुत्र रामसिंहजी उनके उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने अपने चाचा बखतसिंहजीको तंग करना ग्रुरू किया। इसीसे बख-तसिंहजीको अजमेरके सूबेदार जुल्फिकार जंगसे सहायता माँगनी पड़ो।

अनि

सत

E.C

तसिंहजी इनसे नाराज हो गए । जब रामसिंहजीको हटाकर बखतिस-हजी जोधपुरकी गद्दी पर बैठे तब उन्होंने बहादुरसिंहजीका पक्ष लिया । इससे लाचार होकर ये अपने पुत्र सरदारसिंहजीके साथ कमाऊँकी तरफ चले गए । इसके बाद पिता पुत्र दोनों मथुरामें आए । यहाँ पर सामन्तसिंहजीने तो बैराग्य प्रहणकर अपना नाम नागरीदास रख लिया और इनके पुत्र सरदारसिंहजी मल्हारराव होल्करके पास चले गए । इस पर उसने भी जया आपा सिंधियाको इनकी मदद करनेकी आज्ञा दी।

and his printer and respectively the second section of

उन दिनों जोधपुर महाराजा बखतांसहजीका देहान्त हो चुका था और उनके पुत्र महाराजा विजयसिंहजी जोधपुरकी गद्दी पर बैठे थे । इसिछए रामसिंहजीने मराठोंकी सहायतासे एक वार फिर जोधपुर पर अधिकार करनेकी चेष्टा की और वे जया आपाको चढ़ा छाए। इस युद्धमें बहादुरिसंहजी भी विजयसिंहजीकी मददको गए थे। परन्तु युद्ध होनेपर जब विजय-सिंहजीकी हार हुई तब बहादुरसिंहजी छौटकर किशनगढ़ चले आए। जया आपाने विजयसिंहजीका नागोर तक पीछा किया और वहींपर वह मारा गया । इसके बाद उसका पुत्र जनकू विजयसिंहजीसे फीज खर्चके रुपए लेकर अजमेर चला आया । इसपर सरदारसिंहजीने उससे पूर्व-निश्चयानुसार सहायता माँगी। पहले तो उसने इस विषयमें अपनी असमर्थता प्रकट की परन्तु अन्तमें बहुत कहने सुनने पर कुछ सेना उनकी सहायताके लिए भेज दी । इस प्रकार मदद पाकर सरदारसिंह-जीने रूपनगरके किलेको घेर लिया। दोनों तरफसे खूब लड़ाई हुई। अन्तमें बहादुर्रासेंहजीको उनसे सुलह करनी पड़ी। इसके अनुसार रूप-नगर तो सरदारसिंहजीको मिला और किशनगढ़ बहादुरसिंहजीके अधि-कारमें रही। मराठे अपने फ़ौज खर्चके रुपए लेकर विदा हुए।

<sup>(</sup> १ ) बहादुरसिंहजीने अपने छोटे भाई वीरसिंहजीको करकेड़ीका परगना जागीरमें दिया था ।

वि० सं० १८२१ की भादौं सुदी ३ को वृन्दावनमें सामन्तिसिंह-जीका स्वर्गवास हो गया ।

९ महाराजा सरदारसिंहजी ।

इनका जन्म वि० सं० १७८७ की प्रथम भादों सुंदी २ को हुआ था और वि० सं० १८१२ के करीब ये रूपनगरके अधिकारी हुए । वि० सं० १८२३ की वैशाख बदी ३० को इनका स्वर्गवास हो गया।

लाल किवने 'सरदार-सुजस ' नामक प्रन्थमें राजसिंहजीसे सरदार-सिंहजी तकका विस्तृत वृत्तान्त लिखा है।

१० महाराजा बहादुरसिंहजी ।

पहले लिखा जा चुका है कि ये राजा सामन्तिसहजीके छोटे भाई थे और पिताके मरनेपर इन्होंने राज्यपर अधिकार कर लिया था। अन्तेमें अपने भतीजे सरदारिसहजीको रूपनगर देकर किशनगढ़ इन्होंने अपने अधिकारमें रक्ख।

जब सरदार्रीसहजीका स्वर्गवास हो गया तब पहले तो बहादुरिस-हजीने अपने पुत्र विड्दिसहजीको उनके गोद विठा दिया। परन्तु अन्तमें किशनगढ़ और रूपनगरको एक ही राज्यमें मिला दिया।

बहादुरसिंहजी बड़े बुद्धिमान् थे । जोधपुर, जयपुर और उदयपुरके राजाओंसे भी इनकी मित्रता थी । इन्होंने जोधपुरपर अधिकार करनेमें महाराजा बखतिसहजीको सहायता दी थी । इसके बाद जब मराठोंने

<sup>(</sup> १ ) इतने दिनतक इनके पुत्र सरदारसिंहजी रूपनगरमें महाराजकुमार कह-ुलाते थे। परन्तु इनकी मृत्युके बाद राजा कहलाने लगे।

<sup>(</sup>२) कहते हैं, सरदारसिंहजीने अपने चाचा वीरसिंहजीके पुत्र अमरसिं-हको गोद छेना चाहा था। परन्तु बहादुरसिंहजीने इसके बदले अपने पुत्र बिड्दसिंहजीको गोद दे दिया।

हुए

a • वि० सं० १८११ में महाराजा रामसिंहजीका पक्ष लेकर महाराजा विजयसिंहपर चढ़ाई की तब भी इन्होंने विजयसिंहजीकी तरफ़से मराठोंसे युद्ध किया था। परन्तु विजयसिंहजीके नागौर चले जानेपर ये भी किशनगढ़को लौट आए।

इन्होंने अपने जीते जी ही अपने पुत्र बिड़दसिंहजीको राज्यका कार्यः सौंप दिया था । किशनगढ़, रूपनगर और सनवाड़के किले इन्होंके बनाए हुए हैं । इन किलोंमें सामान आदिका प्रवन्ध भी ऐसा उत्तम किया गया था कि उनमें हर समय रसद आदिके मंडार भरे रहते थे । इन्होंने जागीरदारों और उनके छोटे भाइयोंके लिए भी अच्छा प्रबन्ध करके अपने राज्यका प्रताप खूब ही बढ़ा लिया था ।

वि० सं० १८३८ की फागुन सुदी ३ को इनका स्वर्गवासः हो गया।

#### ११ महाराजा बिड़दसिंहजी ।

ये बहादुरसिंहजी पुत्र थे और उनके बाद राज्यके अधिकारी हुए । इनका जन्म वि० सं० १७९६ की फागुन सुदी ८ को हुआ था । ये पुष्टिमार्ग (श्रीनाथजी) के उपासक थे। बहादुरसिंहजीके स्वर्ग-वास होने पर इनको राज्यसे घृणासी हो गई थी। ये बड़े दानी और विद्वानोंका आदर करनेवाले थे। वि० सं० १८४५ की कार्तिक वदी १० को वृन्दावनमें इनका स्वर्गवास हो गया।

इनके छोटे भाईका नाम बाविसह था। उन्होंने विङ्दिसहजीके रूपनगर गोद जानेके कारण राज्य पर अपना हक प्रकट किया।

<sup>(</sup>१) जागीरदारोंके छोटे पुत्रोंके लिए नित्यके भोजनका और उनके घर र् पर होनेवाले जन्म मरण विवाह आदिके खर्चका प्रबन्ध करके उन्हें किलेकी सेनामें भरती कर लिया जाता था।

परन्तु बहादुरसिंहजीने उन्हें राज्यका दशवाँ भाग देकर इस झगड़ेको शान्त कर दिया। इससे सन्तुष्ट होकर वे अपनी जागीर फतहगढ़में चले गए।

### १२ महाराजा प्रतापसिंहजी ।

ये बिड्दिसिंहजीके पुत्र थे और उनके पीछे गद्दी पर बैठे। इनका जन्म वि० सं० १८१९ की भादीं सुदी ११ को हुआ था।

महाराजा राजसिंहजीके सबसे छोटे पुत्र वीरसिंहजीको करकेड़ीका पर-गना जागीरमें मिला था। उनके बड़े पुत्रका नाम अमर्रातह था। जिस समय रूपनगरके राजा सरदारसिंहजीका देहान्त हुआ उस समय इन्होंने अमरासिंहजीको गोद छेनेकी इच्छा प्रकट की। परन्तु किशनगढ़नरेश बहादुरसिंहजीने उनकी एवजमें अपने ज्येष्ठ पुत्र बिड़-दिसिंहजीको उनके गोद बिठा दिया। इस पर अमर्रासेहजी नाराज होकर जोधपुरमहाराजा विजयसिंहजीके पास चले गए। उन्होंने भी इन्हें अपने पास रख लिया। इसीसे महाराजा प्रतापसिंहजीके और उनके बीच वैमनस्य हो गया। अतः जिस समय जोधपुर और जय-द्धिके महाराजाओंने मिलकर मराठोंका सामना किया उस समय प्रता-पर्सिहजीने मराठोंका पक्ष लिया और जब मराठे हारकर भागे जब उन्हें सनवाड्के किलेमें पनाह दी। इस पर जोधपुरमहाराजा विजयसिंह-जीने रूपनगर और किशनगढ़ पर फ़ौज मेजी। सात महीने तक इसने दोनों नगरों पर घरा रक्खा। अन्तमें डेढ़ लाख नक़द और डेढ़ ुलाख किश्तसे, इस प्रकार कुल तीन लाख रुपए, दण्डस्वरूप देनेका वादा कर प्रतापसिंहजीने इनसे सुलह कर ली तथा रूपनगरकी जागीर अमरसिंहजीके हवाले की । इसके बाद महाराजा प्रतापसिंहजी स्वयं अि

सत

हुए

जोधपुर आए और विजयसिंहजीसे मित्रता कर छी। यह घटना वि० सं० १८४५ की है।

इसके कुछ समय बाद जोधपुरमें सरदारों आदिका उपद्रव उठ खड़ा हुआ। इससे महाराजा विजयसिंहजीका ध्यान उधर लगा देख इधर प्रतापसिंहजीने अमरसिंहजीसे रूपनगर छीन लिया। इसपर वे जयपुर चले गए और वहीं पर मारे गए।

वि० सं० १९५४ की फागुन वदी ४ को महाराजा प्रताप-सिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

## १३ महाराजा कल्याणसिंहजी।

ये प्रतापसिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनका जन्म वि० सं० १८५१ की कार्तिक वदी १२ को हुआ था। यद्यपि राज्यपर बैठते समय इनकी अवस्था करीब ३ वर्षकी थी तथापि वहाँके सरदारों और मुसाहिबोंने राज्यका प्रबन्ध बड़ी योग्यतासे किया।

वि० सं० १८७० की भादों सुदी ८ को जोधपुर महाराजा मान-सिंहजी रूपनगर आए और यहीं पर उन्होंने अपनी कन्याका विवाह जयपुरमहाराजा जगतसिंहजीके साथ कर दिया। उस समय जयपुर और जोधपुरके राजाओंके बीच मैत्री करवानेमें कल्याणसिंहजीने उद्योग किया था।

वि० सं० १८७४ (ई० स० १८१८) में गवर्नमेंट (ईस्ट इंडिया कम्पनी) के और कृष्णगढ राज्यके बीच पहली संधि हुई। इसके अनु-सार किशनगढ़नरेशको किसी प्रकारका कर आदि देनेके बजाय गवर्न-मेंटको समय पर केवल सैनिक सहायता देनेका वादा करना पड़ा। वि० सं० १८७७ की आषाढ़ वदी ८ को महाराजा कल्याणसिंह-जीके पुत्र मोहकमसिंहजीका विवाह उदयपुर महाराणा भीमसिंह-जीकी पोती (महाराजकुमार अमरसिंहजीकी छड़की) से हुआ।

उपर्युक्त घटनाओंसे कल्याणसिंहजीको बड़ा गर्व हो गया और उन्होंने अपने सरदारोंसे झगड़ना ग्रुट्स कर दिया। इसी समय उनके और फ़तहगढ़वालोंके बीच झगड़ा उठ खड़ा हुआ। फ़तहगढ़वाले अपनेको स्वाधीन राजा समझते थे; परन्तु गवर्नमेंटने (कम्पनीने) उनका यह दावा खारिज कर दिया। उसी दिनसे वे किशनगढ़ राज्यके सामन्त हुए।

इसके बाद कल्याणिसहजी देहली चले गए। वहाँपर देहलीके नाम मात्रके बादशाह अकबरशाह द्वितीयने इन्हें मोजे पहन कर दरबारमें आनेका अधिकार दिया। जिस समय कल्याणिसहजी देहलीमें थे उस समय किशनगढ़में फिर गृहकलहका जोर बढ़ा, यह देख गवर्नमेंटने इनको अपने राज्यमें आकर यहाँका प्रबन्ध टीक करनेको बाध्य किया। इस पर ये देहलीसे लौट आए। परन्तु राज्यका प्रबन्ध टीक तौरसे न कर सके। कुछ दिन बाद इन्होंने अपने राज्यका टेका गवनमेंट (कम्पनी) को देकर देहली जानेकी इच्छा प्रकट की। परन्तु गर्वनमेंटने यह बात मंजूर नहीं की। अन्तमें यह तय हुआ कि जब तक महाराजा कल्याणिसहजी देहलीमें रहें तब तक किशनगढ़ राज्यकी देख माल पोलिटिकल एजेण्ट करे। परन्तु अबतक जागीरदारोंका झगड़ा नहीं मिटा था। इससे महाराजाने अजमेरमें रहना अङ्गीकार किया और उनके सरदारोंने अपना फैसला जोधपुरमहाराजाकी इच्छा पर छोड़ दिया। पर यह शर्त गर्वनमेंटको (कम्पनीको) मंजूर न हुई। इससे सरदारोंने महाराजकुमार मोहकमिसह-

<sup>(</sup>१) इस झगड़ेमें बूँदीवालोंने महाराजाका और कोटावालोंने विपक्षियोंका पक्ष लिया था।

अगि सर

हुर

é

3

जीको अपना राजा बनाकर किशनगढ़ पर चढ़ाई कर दी। जब महारा-जने विजयकी आशा न देखी तब उन्होंने पोलिटिकल एजेण्टसे सहाय-ताकी प्रार्थना कर उसके फैसलेको मान लेनेका बादा किया। किन्तु फिर भी पूरी तौरसे शान्ति न हुई। इस पर वि० सं० १८८९ में कल्याणसिंहजी राज्यका भार अपने पुत्र मोहकमसिंहजीको सौंप स्वयं देहली चले गए। इनके निर्वाहके लिए ३६ हजार रुपए सालाना राज्यसे देना निश्चित हुआ। यह घटना वि० सं० १८८९ की है।

वि० सं० १८९५ की जेठ सुदी१० को देहलीमें इनका स्वर्ग-वास हो गया।

## १४ महाराजा मोहकमासिंहजी ।

ये कल्याणासिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। इनका जन्म वि० सं० १८७३ की भादौं सुदी ५ को हुआ था। इनके पिताने राज्यमें गड़वड़ वढ़ जानेसे अपने पिछठे दिनोंमें राज्यकार्य इन्हें सौंप दिया था।

वि० सं० १८९७ की जेठ वदी १२ को इनका स्वर्गवास हो गया। इनके पीछे कोई पुत्र न था। इससे राज्यका कार्य इनकी माताकी सलाहसे पोलिटिकल एजेण्डकी देखभाल में होने लगा। अन्तमें कचौलियाके जागीरदार भीमसिंह जीके छोटे पुत्र पृथ्वीसिंह जी मोहकमसिंह जीके गोद विठलाए गए।

## १५ महाराजा पृथ्वीसिंहजी।

इनका जन्म वि० सं० १८९४ की वैशाख वदी ५ को हुआ था और वि० सं० १८९८ की वैशाख वदी १३ को ये अलवरकी गद्दी पर विठाए गए। इनके बालक होनेके कारण राज्यका प्रबन्ध स्वर्गवासी

<sup>(</sup> १ ) भीमसिंहजी फतहगढ़के महाराज बाघसिंहजीके तृतीय पुत्र थे।

मोहकमसिंहजीकी रानीकी अनुमितसे मुसाहब छोग करते थे। इनमें राठोड़ गोपालसिंह और महता कृष्णसिंहने बड़ी चतुरतासे राज्यप्रब-न्धको सम्हाला था।

वि० सं० १९११ में जोधपुरमहाराजा तखर्तीसहजी तीर्थयात्रासे छोटते हुए कृष्णगढ़ आए। राज्यकी तरफ़्से ८ दिन तक उनकी बड़ी खातिर की गई।

वि० सं० १९१४ में गदरके समय राज्यकी तरफ़से भारत गवर्न-मेंटकी यथासाध्य बहुत कुछ सहायता की गई।

वि० सं० १९१६ में मोतीसिंहने कई दूसरे सरदारोंके साथ मिल-कर बगावत ग्रुष्ट कर दी। परन्तु राठोड़ गोपालसिंह और मेहता कृष्णसिंहके सबबसे सरदारोंको तो शान्त होना पड़ा और मोतीसिंह राज्यसे निकाल दिया गया।

वि० सं० १९१९ (ई० स० १८६२) में किशनगढ़नरेशोंको वास्ति न होनेपर गोद छेनेका अधिकार मिछा । वि० सं० १९२० में महाराजा पृथ्वीसिंहजीने नाथद्वारेकी यात्रा की । इसी वर्ष जयपुरनरेश महाराजा रामसिंहजी जोधपुरसे शादी करके छौटते हुए एक रोज किश-माढ़में ठहेरे । वि० सं० १९२१ में जोधपुरमहाराजा तख़तसिंहजी भी रीवाँसे विवाह करके छौटते हुए ८ दिन तक किशनगढ़में रहे ।

वि० सं० १९२२ में पृथ्वीसिंहजी लार्ड लॉरेंसके आगरेवाले दर-बारमें सम्मिलित हुए । इसके बाद वि० सं० १९२५ में किशनगढ़ राज्यमें अकालका प्रकोप हुआ। परन्तु महाराजाने उचित प्रवन्ध करके भूप्रजाके प्राणोंकी रक्षा की। इसी वर्ष राज्यकी सीमामें होकर रेल नि-

<sup>(</sup> १ ) यह मोतीसिंह महाराजा प्रतापसिंहजीकी पासवानके पुत्र जोरावर-सिंहका लड़का था ।

अहि **सर**्

हुर

4

कार्ला गई। इससे उसके द्वारा राज्यके अन्दरसे होकर एक तरकसे दूसरी तरफ जानेवाले माल परकी चुंगी उठा दी गई। इसकी एवजमें गर्वनमेंटने राज्यको २०,००० रुपए वार्षिक क्षितिपूर्तिके देनेका वादा किया। इसके अगले वर्ष गर्वनमेंटके और राज्यके बीच एक सिंध हुई। उसके अनुसार आपसमें एक दूसरेके अपराधियोंको एक दूसरेको सौंप देनेका प्रबन्ध हो गया। वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में इसमें संशोधन हुआ और उसके अनुसार करना निश्चित हुआ।

वि० सं० १९२७ में लार्ड मेओने अजमेरमें दरवार किया। इसमें भी पृथ्वीसिंहजीने भाग लिया। अनन्तर वि० सं० १९३० में लार्ड नार्थनुकने आगरेमें दरवार किया। इसमें भी आप शरीक हुए और वहाँसे लौटते हुए प्रयाग आदि तीर्थोंकी यात्रा करते हुए राजधानीको लौट आए। इसी वर्ष फतेहगढ़के जागीरदार—रणजीतिसिंहने एक वार फिर स्वाधीन होना चाहा। परन्तु गवर्नमेंटके दवावसे उसे किशनगढ़-नरेशकी अधी दा स्वीकार करनी पड़ी?

वि० सं० १९६२ में महाराजा पृथ्वीसिंहजी आगरे जाकर प्रिस ऑफ वेल्ससे मिले। इसके बाद वि०सं० १९३३ (ई०स० १८७७ की १ जनवरीको) में लाई लिटनके देहलीवाले दरबारमें सम्मिलित हुए। इस अवसरपर इनकी सलामी १५ तोपोंके अलावा २ तोपें जाती तौरपर बढ़ाई, गई और भारत सरकारकी तरफसे इन्हें एक निशान (इंडा) भी मिला।

वि० सं० १९३६ (ई० स० १८७९) में गवर्नमेंटने किशन-गढ़ राज्यमें नमकका बनाना बंद करवा कर शराब, अफीम, आदि 💉

<sup>(</sup>१) महाराजा प्रतावसिंहजीको जबसे प्रतापगढ़की जागीर मिली थी तबसे ही वे और उनके वंश्चज आपको स्वाधीन समझते थे।

मादक पदार्थोंको छोड़ अन्य पदार्थोंपरकी चुंगी भी छठवा दी और इसकी एवजमें अपनी तरफ़से राज्यको २५,००० रुपए नकद तथा ५० मन नमक सांभरमें मुफ्त देना निश्चित किया । इसके सिवाय राज्यके अन्य छोगोंको उनके इस हर्जानेके छिए ५,००० रुपए देनेका भी इक-रार किया ।

वि० सं० १९३६ की मंगसिर सुदी १२ (ई० स० १८७९ की २५ दिसंबर) को इनका स्वर्गवास हो गया।

ये बड़े मिलनसार, चतुर और सरल हृदय पुरुष थे। इनके पीछे तीन पुत्र और चार कन्याएँ <sup>9</sup>थीं। इनके पुत्रोंके नाम शार्दूलसिंह, जवान-सिंह और रघुनाथसिंह थे।

## १६ महाराजा शार्द्लासंहजी।

ये पृथ्वीसिंहजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १९३६ की पौष वदी ९ को २२ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे । इनका जन्म वि० सं० १९१४ की पौष वदी ९ को हुआ था ।

वि० सं० १९३८ में इन्होंने अपने पिताका गयाश्राद्ध कर काशी, प्रयाग आदि तीथोंकी यात्रा की और वहाँसे जगनाथजीके दर्शनार्थ गए। वि० सं० १९३९ में आप जोधपुरमें महाराजा जसवन्तसिंहजी (द्वितीय) की बहिनकी शादीमें साम्मिन्नित हुए। इसके पाद वि० सं०

<sup>(</sup>१) इनमेंसे पहली कन्याका विवाह वि० सं० १९३३ में उदयपुरके महा-राणा सज्जनसिंहजीसे, दूसरी कन्याका अलवरके महाराजा मंगलसिंहजीसे, तीसरी कन्याका वि० सं० १९३०में जयपुरके महाराजा माधवसिंहजी द्वितीयसे और चौथी का वि० सं० १९४३ में झालावाड़के महाराजा राणा जालिमसिंहजीसे हुआ था।

१९४१ में आप उदयपुर गए और वहाँसे नाथद्वारे और कांकरोली होते हुए किशनगढ़को लौट आए । वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९२ की १ जनवरी) में आपको जी० सी० आई० ई० का खिताब मिला।

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९०० की १८ अगस्त ) को शार्दूलसिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

ये बड़े चतुर पुरुष थे और इन्होंने राज्यके विभागोंमें नवीन प्रबन्ध करके राज्यमें अच्छी उन्नति की थी।

### १७ महाराजा मदनसिंहजी।

ये शार्दूलसिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी हैं।
इनका जन्म वि० सं० १९४१ की कार्तिक सुदी १४ (ई०
स० १८८४ की १ नवंबर) को हुआ था और वि० सं० १९५७
की भादों सुदी ४ (ई० स० १९०० की २९ अगस्त) को आप
किशनगढ़की गद्दीपर बैठे। उस समय आपकी छोटी अवस्थाके
कारण राज्यका कार्य जयपुरके रेजीडेंटकी अध्यक्षतामें राजकीय काउंसिलके तत्त्वावधानमें होने लगा। आपने दूसरी शिक्षाके साथ साथ
दो वर्ष कैडिट कोरमें रहकर सामरिक शिक्षा भी पाई और ई० स०
१९०३ के देहली दरबारमें आप कैडिटकोरकी तरफसे ही सम्मिलित
हुए थे।

ई० स० १९०४ में आपका पहला, विवाह उदयपुर महाराणाकी कन्यासे हुआ। इसके बाद आपके बालिंग हो जानेपर वि० संकृत १९६२ की मंगिसिर सुदी १५ (ई० स० १९०५ की ११ दिसंबर) को राज्यका सारा भार आपको सौंप दिया गया।

वि० सं० १९६४ (ई० स० १९०८ की मार्च) में आप सर-कारी सेनाके ऑनररी कैप्टन बनाए गए और वि० सं० १९६५ (ई० स० १९०९ की १ जनवरीको) में आपको के० सी० आई० ई० का ख़िताब मिला। तथा आप अँगरेजी सेनाके ऑनररी मेजर बनाए गए।

ई० स० १९११ के प्रारम्भमें आपका दूसरा विवाह भावनगरकी महारानीकी छोटी वहनसे हुआ। इसी वर्षके दिसंबरमें इनसे आपके एक कन्या हुई और इसी महीनेमें देहली दरबारके समय स्वयं बादशाहने आपको के० सी० एस० आई० के पदकसे विभूषित किया।

ई० स० १९१४ में यूरोपीय महासमरके प्रारम्भ होनेपर आपने रणक्षेत्रमें जाकर बृटिश सेनाकी सहायता की। छःमास तक वहाँ रहकर आप ई० स० १९१५ की फरवरीमें हिन्दुस्तान छोट आए।

महाराजा मदनसिंहजी ब्रह्मभुक्तल सम्प्रदायके अनुयायी और बड़े योग्य शासक हैं। आपने अपने राज्यमें अन्य अनेक प्रबन्धोंके साथ साथ सिचाईका भी अच्छा प्रबन्ध किया है तथा विवाह आदिपर होनेवाली फिज्ल खर्चींको भी बहुत कुछ रोक दिया है। आपके समय व्यापारमें भी अच्छी उन्नति हुई है। रूई आदिकी गाँठें बाँधनेके लिए प्रेस आदि भी खोले गए हैं।

किशनगढ़ राज्यका क्षेत्रफल ८५८ वर्ग मील, आबादी एक लाख और आमदनी ६ लाखके करीब है। यहाँके महाराजाकी सलामीकी तोर्पे १५ हैं।

<sup>(</sup>१) आपकी माता सीरोहीके स्वर्गवासी महाराव उम्मेदसिंहजीकी कन्या थीं और आपकी बहनका विवाह अलवरनरेश महाराजा जयसिंहजीसे हुआ है।

# किरानगढके राठोड़ राजाओंका वंशवृक्ष ।

अि सर

हुर



# रतलामके राठोड़।

वि० सं० १६५१ (ई० स० १५९४) में राजा उदयसिंहजीके पीछे जब उनके बड़े पुत्र राजा सूरसिंहजी मारवाड़की गद्दी पर बैठे तब उन्होंने अपने छोटे भाई दलपतिसिंहजीको जालोर, बालाहेडा, खेरडा और पिशांगन जागीरमें दिये। वि० सं० १६६६ (ई० स० १६०९) में दलपतिसिंहजीका स्वर्गवास हो गया और उनके पुत्र महेशदासजी जालोरके स्वामी हुए। ये बड़े वीर थे। वि० सं० १६८७ (ई० स० १६३०) में जिस समय बादशाह शाहजहाँने खान खानाँकी अध्यक्षतामें दौलताबाद (दिक्षण) पर सेना मेजी उस समय ये भी उसके साथ थे और वहाँका किला इन्हींकी वीरतासे विजय हुआ था। इस युद्धमें महेशदासजीके दो भाई वीरगितको प्राप्त

<sup>(</sup>१) इनका जन्म वि० सं० १६२५ की सावन वदी ९ (ई० स० १५६८ की २१ जुलाई) को हुआ था।

<sup>(</sup>२) सीतामऊ गज़िटयरमें लिखा है:— पिताके मरने पर महेशदासजी शाही सेनामें भरती हो गए। इसके कुछ दिन बाद ये अपनी माताके साथ जालोरसे ऑकारनाथके दर्शनार्थ रवाना हुए। परन्तु मार्गमें सीतामऊके पास पहुँचने पर इनकी माताका स्वर्गवास हो गया। उस समय उक्त प्रदेश पर गजमालोत राठोड़ोंका अधिकार था। अतः महेशदासजीने अपनी माताकी दाहिकियाके लिए उनसे कुछ पृथ्वी माँगी। परन्तु उन्होंने देनेसे इनकार कर दिया। इस पर महेशदासजीने उस स्थान पर कुछ भूमि वहाँके किसी निवासीसे खानगी तौर पर ख़रीद कर अपनी माताका दाहकर्म किया और उसकी यादगारमें जो छतरी उन्होंने वहाँ पर बनवाई वह अब तक विद्यमान है। ये जगमालोत मोमिये वि० सं० १५९३ (ई० स० १४५६) के करीब ईडरकी तरफ़से आकर यहाँ बस गए थे और वि० सं० १६०६ (ई० स० १५४९) में भीलोंको निकाल कर सीतामऊ पर अधिकारी हुए थे।

अभि

सर

हुए

हुए और स्वयं ये भी बहुत कुछ आहत हो गए थे। इसके अलावा और भी कई बार इन्होंने शाही सेनाके साथ रहकर अच्छी वीरता प्रदर्शित की थी। इसीसे प्रसन होकर बादशाह शाहजहाँने इन्हें एक बड़ी जागीर दी। इसके ८४ गाँव तो फूलियांके परगनेमें थे और ३२५ जहाजपुरमें । इसीके साथ बादशाहने इनका मनसब भी तीन हजार सवारोंका कर दिया था।

वि० सं० १७०१ (ई० स० १६४४) में लाहोरमें ५१ वर्ष-की अवस्थामें महेशदासजीका स्वर्गवास हो गया। इनके ५ पुत्र थे।

१ राजा रतनसिंहजी ।

ये महेशदासजीके बड़े पुत्र थे। इनका जन्म वि० सं० १६७५ (ई० स० १६१८) के करीव हुआ थीं।

ये भी अपने पिताके समान ही वीर और प्रतापी थे। एक समय देहरुभिं ये बादशाहके दरबारमें जा रहे थे। मार्गमें एक छूटे हुए मस्त हाथींने आकर इनका रास्ता रोक छिया। यह देख राठोंड़ वीरने अपनी कैटारसे उसपर ऐसा प्रहार किया कि उसकी चौटसे वबराकर वह हाथी सामनेसे भाग गया । बादशाह शाहजहाँ अपने महलों परसे इस घटनाको देख रहा था। अतः इनकी वीरतासे प्रसन्न होकर उसने इनका बड़ा आदर सत्कार कियाँ।

<sup>(</sup>१) कहीं कहीं पर इस घटनांका समय वि० सं० १७०४ लिखा है।

<sup>(</sup>२) कहीं पर इनका जन्म वि० सं० १६६२ (ई० स० १६०५) में और कहीं पर वि॰ सं॰ १६८६ (ई॰ स॰ १६२९) में होना लिखा है।

<sup>(</sup>३) यह कटार अब तक रतलाम राज्यके शस्त्रागारमें स्क्ली है।

<sup>(</sup>४) बारहट कुंभकर्णने अपने रतनरासेमें लिखा है कि वीरवर रत्नासिंह-जीका रंग काला और कद ठिंगना था। इसीसे इनके पिता अपने द्वितीय पुत्र कल्याणदासजीको बहुत चाहते थे और उनका विचार कल्याणदासजीको ही

रतनरासा, गुणवचनिका, और इनायतखाँकृत 'शाहजहाँनामा'से ज्ञात होता है कि रत्नसिंहजीने खुरासान (पर्शिया) में पर्शियन्सकी और कंदहारमें उज्जबकोंको (ई० स० १६५१—५२ में) दबानेमें शाही सेनाकी बड़ी सहायता की थी।

इसके बाद जब ये कंदहारसे छोटे तब बादशाहने इनकी वीरतासे प्रसन्न होकर इन्हें ५३ छाख रुपए सालाना आमदनीकी जागीर दी। इसमें आगे छिखे १२ परगने थे—धरार (रतलाममें), बदनावर (धारमें), डगपराव, आलोत, (देवासमें), तीतरोद (सीतामऊमें) कोटरी, गडगुचा (देवासमें) आगर, नाहरगढ़ और कानार (ग्वालि-यरमें), भीलार और रामघड़िया।

इसीके साथ बादशाहने इन्हें तीन हजार सवारोंका मनसब, चँवर, मोरछल, सूरजमुखी और माहीमरातब आदि भी दिये। ये वस्तुएँ अब तक रतलाम राज्यमें राज्यिचिह्नस्वरूप लवाजमेमें रहती है । इस

अपना उत्तरिकारी बनानेका था। जब इस बातकी सूचना रत्नसिंहजीको मिली तब ये बादशाहकी सहायता प्राप्त करनेको देहली चले गए। परन्तु बहुत कुछ कोश्चिश्व करने पर भी वहाँ पर इन्हें शाही दरबारमें उपस्थित होनेका अवस्यर न मिला। अन्तमें उपर्युक्त हाथीवाली घटनाने इन्हें बादशाहके सामने उपस्थित होनेका मौका देनेके साथ ही उसका कृपा पात्र भी बना दिया। इसीसे इनके पिताको अपना पहलेका विचार त्याग कर इन्हें ही अपना उत्तराधिकारी मानना पड़ा।

<sup>(</sup>१) लोगोंका अनुमान है कि इस इतनी बड़ी जागीरके देनेमें बादशाहका यह भी स्वार्थ था कि वह मालवाके पश्चिममें एक बलशाली राज्य स्थापित करके गुजरात और दक्षिणके सूबेदारोंके आक्रमणोंसे निश्चिन्त हो जाय, क्योंकि औरं-गजेबने राज्याधिकारप्राप्तिके लिए षड्यंत्र ग्रह कर दिये थे।

<sup>(</sup>२) मालवेमें ऐसे बहुत कम राजा है जिनको ये सब बस्तुएँ बादशाहसे मिली हैं।

£ 9

अगि

सङ

दुर

जागीरके मिळनेपर पहळे तो ये धरारमें जाकर रहे और पीछे इन्होंने रतळामको राजधानी बनाया।

इसके कुछ समय बाद ही जब वि० सं० १७१५ में औरंगजेबने
मुरादसे मिछकर अपने पिताकी बादशाहत पर अधिकार करनेकी तैयारी
की, तब बादशाह शाहजहाँने जोधपुरमहाराजा जसवन्तसिंहजी प्रथमके
साथ ही वीरवर रह्नसिंहजीको भी उसको रोकनेके छिए भेजाँ। परन्तु
जिस समय दोनों सेनाओंका सामना हुआ उस समय ऐन मौकेपर शाही
सेनाका सेनापित कासिमखाँ अपनी मुसल्मानी फ़ौजको लेकर युद्धसे
हट गया। इस घे खे बाजीसे शत्रु सेनाका बल बहुत बढ़ गया। यह
देख महाराजा जसवन्ति हिंजीने अपनी तीस हजार वीर राज्यूतसेनासे
ही शत्रुका मुकाबला किया और औरंगजेबकी सेनाके दस हजार सैनिकोंको यमलेककी राह दिखा दी। परन्तु इनकी तरफके भी करीब
सत्रहसौ राठोड़ और कुछ गहलोत, हाड़ा, गौड़ आदि राजपूत वीर
वीरगतिको प्राप्त हुए।

वर्नियर लिखता है कि उस समय राठोड़ोंने ऐसी वीरता दिखाई थी

<sup>(</sup>१) ई॰ स॰ १६५८ की फरवरीमें औरंगजेब बुरहानपुर पहुँचा और वहाँ पर एक महीने तक ठहरकर अपनी सेनाका प्रबन्ध करता रहा और इसके बाद सुरादके साथ चुपचाप ( अकबरपुर-खालघाटके पास ) नर्मदाको पारकर उज्जैनके पास पहुँच गया। जिस समय यह उज्जैनसे ७ कोसके फासलेपर पहुँचा उस समय मांड्रके सेनाध्यक्ष राजा शिवराजने महाराजा जसवन्तासिंहजीको पहले पहल इसको सूचना दी। इसी समय धारके किलेमें रहनेवाले दाराशिकोहके आदमी भी किला खाली कर पीछे हट आए और जसवन्तासिंहजीकी सेनामें मिल गए। यह देख जसवन्तिसिंहजी भी शाही सेनापित कासिमखाँ आदिको साथ केकर औरंगजेबके मुकाबलेको चले। ई० स० १६५८ की २० अप्रेलको दोनों सेनाओंका सामना हुआ।

कि औरंगजेब और मुरादका बँचना भी कठिन हो गया था। परन्तु उनके जीवनके दिन पूरे न हुए थे इसींसे वे बच गए।

इसके बाद क्रासिमखाँकी धूर्ततासे औरंगजेवकी सेनंका बढ़ा हुआ। बळ देखकर राठोड़ सरदारोंने महाराजा जसवन्तिसंहजीको उनकी इच्छा न होनेपर भी मारवाड़की तरफ रवाना कर दिया और उनके स्थान पर रतलामनरेश राठोड़ वीर रतनिसंहजीको अपना सेनानायक बनाकर शत्रुपर आक्रमण कर दिया। यद्यपि संख्यामें राठोड़ बहुत ही कम रह गये थे तथापि वीर रनिसंहजीने इन थोड़े सैनिकोंसे ही एकबार शत्रुसेनाके पर उखाड़ दिये और औरंगजेवके सेनापित मुर्शिद कुळीखांको धराशायी कर दिया। परन्तु कुछ समय बाद मुरादके ताजा दम सिपाहियोंके आजानेसे थके हुए अल्पसंख्यक राठोड़ वीरोंका प्रभाव कम पड़ गया और वे एक एक करके वीरगितको प्राप्त हुए। इसी युद्धमें धर्मतपुर (फतेहाबादके) पास वीरकेसरी रत्निसंहजी भी वि० सं० १७१५ की वैशाख सुदी ९ (ई० स० १६५८ की २० अप्रेल) को बड़ी बहादुरीके साथ लड़कर स्वर्गको सिधीर।

इसके बाद युद्धस्थलमें ही टूटे हुए भालोंकी लकड़ियोंसे बनी चितामें इनका दाहकर्म किया गया। इनकी यादगारमें उक्त स्थान पर जो छतरी बनाई गई थी वह अबतक विद्यमान है।

कहते हैं कि युद्धमें जहाँपर आहत हुए रत्निसंहजी पड़े थे वहीं पर उनके पास पांचेराके चौहान भगवानदास भी क्षत विक्षत हो पड़े हुए थे और दोनोंके शरीरसे रक्तकी धारा वह रही थी। यह देख चौहान

<sup>ि (</sup>१) पाँचेराके साँचोरा चौहान भगवानदास और अमरदास, कोटाका हाड़ा राजा मुक्कन्दिसंह और उसके पाँच भाई, झाला दयालदास और गौड अर्जुनसिंह आदि अनेक वीर रत्नसिंहजीके साथही युद्धमें मारे गये थे।

अशि

सर

ξÇ

A.

मगवानदासने अपने इर्द गिर्द रेतकी पाछी बनाकर अपने बहते हुए रुधिरको अपने स्वामी रत्निसंहजीके रुधिरमें मिछनेसे बचानेकी चेष्टा शुरू की। इस पर रत्निसंहजीने उन्हें इस परिश्रमके करनेसे रोक दिया और कहा कि हमारा तुम्हारा खून आपसमें मिछ जाने दो। आजसे तुम्हारे और हमारे वंशज आपसमें भाईकी तरह रहेंगे। उस दिनसे ही रत्नावत राठोड़ और भगवानदासोत चौहान आपसमें विवाहसम्बन्ध नहीं करते हैं।

a standing the real section which the standard has

तारीख़-ए-माल्वा (करमअलीकृत) और पं० अमरनाथ लिखित रतलामके इतिहासमें लिखा है कि रत्नसिंहजीके स्वर्गवासकी सूचना मिल-नेपर उनकी ७ रानियाँ उनके पीछे सती हो गई । परन्तु रतनरासामें इनकी दो रानियोंका ही सती होना लिखा है।

कहीं कहीं पर लिखा मिलता है कि रत्निसहजीकी मृत्युके बाद औरंगजेबने राज्यपर बैठते ही उनके वंद्राजोंसे राज्यका बहुतसा भाग छीन लिया और इसके बाद मराठोंके समयमें और भी बहुतसे प्रगने रतलाम राज्यसे जुदा कर दिये गए।

इनका राज्यसमय वि० सं० १७०९ (ई० स० १६५२) से वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५८) तक था।

कहते हैं, वि० सं० १७०९ (ई० स० १६५२) में इन्होंने अपने नामपर रतलाम नगर बसाया थीं। इनके १२ पुत्र थे।

<sup>(</sup>१) किसी किसी तवारीख़में उक्त नगर बसानेका समय वि० सं० १००५ (ई० स० १६४८) दिया है और कहीं कहीं पर वि० सं १७११ (ई० स० १६५५) में इस घटनाका होना लिखा है। परन्तु अबुलफजलकृत आईने अकबरीमें रतलामका नाम लिखा होनेसे सिद्ध होता है कि उक्त नगर पहलेसे ही विद्यमान था। अतः सम्भव है, इन्होंने उक्त नगरकी विशेष उन्नति की हो।

# २ राजा रामसिंहजी ।

ये रत्नसिंहजीके ज्येष्ठ पुत्र थे और वि० सं० १७१५ की जेठ सुदी ७ को उनके उत्तराधिकारी हुए। इन्होंने २४ वर्ष राज्य किया और वि० सं० १७३९ की वैशाख सुदी २ को दक्षिण (कोंकण) के एक युद्धमें मारे गए।

इनका समय वि० सं० १७१५ (ई० स० १६५८) से वि० सं० १७३९ (ई० स० १६८२) तक थी।

### ३ राजा शिवसिंहजी ।

ये रामिसहजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १७३९ की ज्येष्ठ सुदी ५ को रतलामकी गद्दीपर बैठे। इन्होंने वि० सं० १७३९ (ई० स० १६८२) से वि० सं० १७४१ (ई० स० १६८४) तक ही राज्य किया। इनके पीछे पुत्र न होनेसे इनके छोटे भाई केशवदासजी राज्यके अधिकारी हुए।

### ४ राजा केशवदासजी।

ये शिवसिंहजींके छोटे भाई थे और उनकी मृत्युके बाद उनके उ-त्तराधिकारी हुए । उस समय इनकी अवस्था छोटी थी, इससे मौका पाकर इनके चाचा छत्रसाळजींने शीघ ही रतछाम पर अधिकार कर

<sup>(</sup>१) वि० सं० १७२३ (ई० स० १६६६) का एक लेख सेजाओतकी बावड़ीमें लगा है। यह महाराजा रामसिंहजीके समयका है।

<sup>े (</sup>२) कहीं कहीं वि० सं० १७४५ में इनका स्वर्गवास होना लिखा है। यदि यह ठीक हो तो केशवदासजीका समय और छत्रसालजीके रतलाम पर अधि-कार करनेका समय दिए हुए समयसे ४ वर्ष बाद समझना चाहिए।

स्मि

40

हुर

4

लियाँ। वि० सं० १७६६ (ई० स० १७०९) के करीब केशव दासजीने सीतामजके राज्यकी स्थापना की।

क्षेत्रीरितामः न्यां ना । राज्य नार्यः ।

#### ५ राजा छत्रसालजी।

ये रतनसिंहजीके पुत्र और रामसिंहजीके माई थे। वि० सं० १७४१ (ई० स० १६८४) में इन्होंने अपने भतीजे केशवदास-जीको हटाकर रतलाम राज्यपर अधिकार कर लिया। इसी वर्धका इनका एक दानपत्र मिला है। इसमें इनकी उपाधि 'महाराजाधिराज' और 'श्रीहजूर' लिखी हैं

छत्रसालजीका अधिक समय बादशाह औरंगजेबके साथकी दक्षि-णकी चढ़ाइयोंमें ही बीता था। इन्होंने बीजापुर और गोलकुंडाके युँद्धोंमें बड़ी वीरता दिखाई थी, तथा रायगढ़ और जिजीके घेरेमें भी ये शाही सेनाके साथ थे।

वि० सं० १७६४-६५ (ई० स० १७०७-८) में जिस समय बहादुरशाहने मिरजा कामबख्शपर चढ़ाई की उस समय भी ये उसके साथ थे। वि० सं० १७६५ में वहाँसे छोटे, परन्तु उसी वर्ष

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि केशवदासजीके गद्दी पर बैठने पर बादशाह औरंगज़ेबने पठान नासिस्द्दीनको जिज़्या नामक कर वसूल करनेको रतलामकी तरफ मेजा। परन्तु किसी अज्ञात पुरुषने वहाँ पर उसे मार डाला। इसी कारण-से वादशाह केशवदासजीसे नाराज़ हो गया और मौका पाकर उनके चाचा छत्रसालजीने रतलाम पर अधिकार कर लिया।

<sup>(</sup>२) वि॰ सं॰ १७२८ (ई॰ स॰ १७६१) का एक दानपत्र इनका और भी मिला है। इसमें इनके नामके आगे महाराजाधिराज आदि उपाधियोंके न होनेसे ज्ञात होता है कि यह दानपत्र राज्यप्राप्तिके पूर्व लिखा गया था।

<sup>(</sup>३) इस घटनाका समय वि० सं० १७४१ से १७४४ तक माना जाता है।

<sup>(</sup>४) यह घटना वि॰ सं॰ १७५० (ई॰ स॰ १६९३) में हुई थी।

फिर दक्षिणकी तरफ भेजे गए । पन्हालमें इन्होंने बड़ी वीरतासे युद्ध किया । कुछ दिन बाद जब इनका बड़ा पुत्र हाथीसिंह दक्षिणके युद्धमें मारा गया तब इनको सांसारिक कामोंसे विरक्ति हो गई और इन्होंने अपनी राजधानीमें आकर राज्यके तीन भाग कर दिये । इनमेंसे एक भाग तो अपने पौत्र ( मृत हाथीसिंहके पुत्र ) बैरीसालको और बाकीके दो भाग अपने दूसरे दो पुत्रों—केसरीसिंहजी और प्रतापिंसहजीको दे दिये तथा आप स्वयं उज्जैनमें जाकर अपना शेषजीवन ईश्वरभजनमें बिताने लगे । वि० सं० १७६६ (ई० स० १७०९) में इनका स्वर्गवास हो गया ।

## ७ राजा केसरीसिंहजी।

ये छन्नसालजीके द्वितीय पुत्र थे और उनके विरक्त हो जानेपर रत-लामके अधिकारी हुए।

इनके समय आपसके झगड़ेके कारण इनका भतीजा बैरीसाल अपनी धामनोदकी जागीर छोड़कर जयपुरकी तरफ चला गया । इसपर वि० सं० १७७३ (ई० स० १७१६) में इनके छोटे भाई प्रतापसिंहने इन्हें मार डाला। उस समय इनके बड़े पुत्र मानसिंहजी देहलीमें थे। जब उनके छोटे भाई जयसिंहने इस घटनाका समाचार उनके पास भेजा तब वे शीघ्र ही बादशाही सेना लेकर रतलामकी तरफ रवाना हुए। मार्गमें मन्दसोरके पास जयसिंह भी नरवरकी सहायक सेना लेकर इनसे आ मिला। वहाँसे आगे बढ़नेपर सागोदमें प्रतापसिंहसे इनका सामना हुआ। इसी युद्धमें इन्होंने अपने चाचाको मारकर पिताकी हत्याका बदला लिया।

<sup>(</sup> १ ) घामनोदका परगना इसके हिस्सेमें आया था।

<sup>(</sup>२) केसरीसिंहजीको रतलाम और प्रतापसिंहजीको रावटीका परगनाः मिलाथा।

अगि

सत

夏

#### ७ राजा मानसिंहजी ।

ये केसरीसिंहजीके बड़े पुत्र थे और वि० सं० १७७३ में उ मारे जानेपर रतलामकी गद्दीपर बैठे । इन्होंने राज्य प्राप्त कर लेनेपर अपने भाईवन्दोंको और हितमित्रोंको अनेक जागीरें दी थीं। उन छोगोंके वंशज अबतक रतलाम राज्यके सामन्त हैं।

इन्होंके समय रतलामकी तरफ पहले पहल मराठोंका आगमन हुआ था। परन्तु उस समय केवल एक दो साधारण लड़ाइयोंके अलावा इनसे राज्यको विशेष असुविधा नहीं उठानी पड़ी।

वि० सं० १८०० (ई० स० १७४३) में इनका स्वर्गवास हो गया । मानसिंहजीने अपने छोटे भाई जयसिंहजीको एक बड़ी जागीर दी थी । उन्हींसे सैलाना राज्यकी अलग शाखा चली ।

#### ८ राजा पृथ्वीसिंहजी ।

ये मानसिंहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद उत्तराधिकारी हुए । इनके समय राज्यपर मराठोंके लगातार भीषण आक्रमण होने लगे थे. अतः इन्होंने बहुतसा द्रव्य देकर किसी तरह उनसे अपना पीछा छुड़ाया। ३० वर्ष राज्य करनेके बाद वि० सं० १८३० (ई० स० १७७३ ) में पृथ्वीसिंहजीकी मृत्यु हो गई।

इनकी एक कन्याका विवाह स्वयं उदयपुरके महाराणाजीसे और दूस-रीका महाराणाजीके भतीजेसे हुआ था।

#### ९ राजा पद्मसिंहजी ।

ये पृथ्वीसिंहजीके द्वितीय पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए। मराठोंके आक्रमणोंसे छाचार होकर इन्होंने सिंधियासे सन्धि कर **छी और उसे वार्षिक कर देना स्वीकार किया ।** 

वि० सं० १८५७ (ई० स० १८००) में इनका देहान्त हो गया। १० राजा पर्वतसिंहजी।

ये पद्मसिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी थे । इनके समय मराठोंकी भीषणता और भी बढ़ गई। वि० स० १८५८ (ई० स० १८०१) में पहली बार और बि० सं० १८६० (ई० स० १८०३) में दुसरी बार जसवन्तराव होल्करने रतलामको छुटा । इससे मौका पाकर धारके राजाने भी देशके एक सिरेसे दूसरे सिरे तक गड़बड़ मचा दी। इन घटनाओंके कारण जब राज्यकी आय नष्ट हो गई और सिन्धियाको निश्चित कर न दिया जा सका तब उसने बापू सिन्धियाको रतलामपर चढ़ाई करनेकी आज्ञा की । इसपर १२ हजार राठोड़ वीरोंको साथ लेकर उचानगढ़के किलेसे पर्वतिसहजीने उसका सामना किया और मराठोंकी आक्रमणकारिणी सेनाको परास्तकर उसके बहुतसे सैनिकोंको मार डाला । इसी बीच सर जान मालकम उधरसे आ निकले और उन्होंने बीचमें पड़कर इन दोनों योद्धाओंमें सुलह करवा दी । ई० स० १८१९ की ५ वीं जनवरी (वि० सं० १८७५) को अँगरेजोंके और सिंधियाके बीच एक सन्धि हुई। इसके अनुसार अँगरेजोंने रतलाम राज्यद्वारा दिया जानेवाला सिंधियाका करे यथासमय उसे दिलवा देनेका जिम्मा हे हिया और इसकी एवजमें सिधियाको रतलामपर चढ़ाई करने, उक्त राज्यके आभ्यन्तरिक शासनमें हस्तक्षेप करने या वहाँके राजाओंके उत्तराधिकारके विषयमें सम्मति देनेका अधिकार छोड्ना पड़ा ।

<sup>(</sup>१) रतलाम राज्य सिंधियाको ४६,००० रुपए वार्षिक कर देता था। परन्तु ई० स० १८६० की गवर्नमेंटकी सिंधियाके साथकी सिन्धिके अनुसार यह रकम गवर्नमेंटको दी जाने लगी।

गारतमा चाचार राजवरी। मारतक श्राचान राजवरी। 800

स्भिन

सर

£t

मारे

अट

वंर

था

इः

्रकपर विखे अनुसार मराठोंके निरन्तर आक्रमणोंकी चिन्तासे कु<mark>छ</mark> दिन बाद पर्वतिसिंहजीके मस्तिष्कमें विकार उत्पन्न हो गया। इस पर

इनकी प्रियतमा रानी झाँछीजी इनकी सम्मातिसे राज्यकार्यकी देख-भाळ करने लगी। यह देख इनकी दूसरी रानी चूंडावतजीको डाह उत्पन्न हुई और वे गर्भवती होनेपर भी अपने माईके पास सखंभर

चर्छी गईं। वहीं पर कुछ दिन बाद वि० सं० १८७१ (ई० स०

१८१४) में उनके बलवन्तिसह नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । परन्त झाळीजीने उसके असळी पुत्र होनेमें सन्देह कर अपने पुत्र विजयसिंह-को रतलामकी गद्दीपर बिठाना चाहा । इस पर राज्यमें गृहकलह उत्पन्न

हो गया और जब झगड़ा बढ़ने लगा तब लोगोंने बचिमें पड़ आप-समें इस शर्त पर मुळह करवा दी कि यदि उदयपुर महाराणा भीमास-हजी अपने महाराजकुमारको चूंडावतजीके पुत्रके साथ भोजन करनेकी

आज्ञा दे दें तो बलवन्तिसहजी राज्यके अधिकारी हो सकते हैं। इस पर सर जान मालकमने सारी घटना राणाजीको लिख मेजी । इसके उत्तरमें राणाजीने बलवन्तसिंहजीको अपना भानजा होना अङ्गीक

कार कर अपने महाराजकुमारके साथ ही अपने १६ उमरावोंको भी उनके साथ भोजन करनेकी आज्ञा दी। इसके अनुसार विपक्षियों और गवर्नमेंटके प्रतिनिधियोंके सामने उदयपुरमें यह सहभोज हुआ 🖟 इसीके साथ आपसका सारा झगड़ा भी मिट गया।

वि० सं० १८८२ ( ई० स० १८२५ ) में पर्वतिसिंहजीका स्व-र्गवास होगया।

## ११ राजा बलवन्तसिंहजी।

ये पर्वतसिंहजीके पुत्र थे और ११ वर्षकी अवस्थामें उनके उत्तरा-विकारी हुए । इस समय इनकी अवस्था छोटी होनेके कारण राज्यका

प्रवन्ध पोलिटिकल एजेण्ट कर्नल बर्धविककी अध्यक्षतामें होने लगा। इनके समय राज्यप्रबन्धमें बहुत कुछ उन्नति हुई ।

बलवन्तर्सिहजीको कवितासे बड़ा प्रेम था। इसीसे इनके दरबारमें दूर दूरके चारण और भाट आया करते थे, तथा ये भी यथासम्भव हर एकके आदर सत्कारमें कमी न होने देते थे।

वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) के गदरके समय इन्होंने अँगरेजोंकी बड़ी सहायता की । इसके कुछ समय बाद ही इनको स्वर्ग-वास हो गया।

यद्यपि ये दान आदिमें बहुतसा द्रव्य खर्च करते रहते थे तथापि इनकी मृत्युके समय वसन आभूषण आदि सब मिलाकर खज्ञानेमें क-रीब ४० लाख रुपए मूल्यकी सम्पत्ति मौजूद थी।

## १२ राजा भैरवसिंहजी।

ये राजा मानसिंहजीकी पाँचवीं पीढ़ीमें थे और बलवन्तसिंहजीने इन्हें झरवाससे छाकर अपने गोद बिठाया था। वि० सं० १९१४ 🖣 १८ वर्षकी अवस्थामें ये रतलामकी गद्दीपर बैठे।

पहले लिखा जा चुका है कि गदरके समय बलवन्तिसहजीने अँगरे-जोंकी बड़ी सहायता की थी। इसींसे ( उनके शीव्र ही स्वर्गवास हो जानेके कारण ) उस सेवाके उपलक्षका खिलत ( सरोपाव ) आदि ब्रिटिश गवर्नमेंटने उनके उत्तराधिकारी मैरवर्सिहजीको भेट किया।

ये राज्यकार्यमें विशेष ध्यान नहीं देते थे । इन्होंने उसका सारा भार नामलीके ठाकुरके भाई सोनगरा बखतावरसिंह पर छोड़ रक्खा थाँ। परन्तु वह इससे अनुचित लाभ उठाता था।

<sup>(</sup> १ ) इनकी रानी राणावतजी उदयपुर महाराणाके वंशकी थी।

<sup>(</sup> २ ) राजा बलवन्तासिंहजीके समयसे ही यह राज्यका कामदार कहलाता था।

विद्यार माना गुणन्य ।

कहते हैं उसने एक बनियेको अपना नायब वना लिया था और कुछ समय बाद उसींके रिश्तेदारों और मित्रोंने राज्यके तमाम ओहदों पर अधिकार कर लिया । स्वयं भैरविंसहजीके आसपास भी कामदारके आदमी रहने लगे । वे दिनरात इसी चेष्टामें लगे रहते थे कि जहाँतक हो उन्हें राज्यकी वास्तविक दशाका पता न चले । छः वर्षतक राज्यकी यही दशा रही । इसी बीच राज्यका खजाना खाली होकर बहुतसा कर्ज भी हो गर्या । वि० सं० १९२१ (ई० स० १८६४) में एकाएक भैरविंसहजीका स्वर्गवास हो गया ।

#### १३ राजा रणजीतसिंहजी<sup>र</sup>।

ये भैरविसहजीके पुत्र थे और उनके बाद अपनी बाल्यावस्थामें ही रतलामकी गद्दीपर बैठे। इसीसे गवर्नर जनरलके मध्य भारतके एजेण्टके भारतीय सहकारी खान बहादुर मीर मुहम्मद शाहामतअली रतलाम राज्यके सुपीरंटंडेंट और अमलेटा तथा सरवनके ठाकुर उसके सहकारी बनाए गए।

कुछ दिन बाद जब राज्यके हिसाबकी जाँच पड़ताल हुई तब पुराने कामदार और उसके नायबपर खयानतका मुकदमा चलाया गया, तथा उन दोनोंकी जागीरें जब्त करके उनपर ढाई लाख रुपएका जुर्माना किया गया । इसके साथ ही रणजीतिसिंहजीके बालिग होनेतक वे दोनों राज्यसे भी निर्वासित कर दिए गए । उस समय राज्यके खजानेकी दशा बहुत ही शोचनीय हो रही थी ।

<sup>(</sup>१) इस कर्जके देनेमें १० वर्ष लगे थे।

<sup>(</sup>२) इनकी एक बहिनका विवाह अळवरनरेश मङ्गलसिंहजीसे और दूसरीका इंगरपुरके महाराजकुमारसे हुआ था।

१० ठाखके कर्जके अलावा राज्यके बड़े बड़े गाँव भी गिरवी पड़े थे। परन्तु शाहामत अलीने १७ वर्षके परिश्रमसे उपर्युक्त कर्ज चुका-कर राज्यका सारा प्रबन्ध नवीन ढंगपर कर दिया। इसके सिवाय ६ लाख रुपए सड़कों आदिके बनवाने और दूसरे ऐसे ही लोकहितके कार्योंमें भी खर्च किए।

वि० सं० १९२१ (ई० स० १८६४) में राज्यमें रेल्वेका प्रचार करनेके छिए राज्यकी तरफसे विना मूल्य भूमि देनेका प्रबन्ध हुआ।

रणजीतिसहजीने इंदौरके डेली कालेजमें शिक्षा पाई थी। वि० सं० १९३४ (ई० स० १८७७) में ये देहली दरबारमें साम्मिलित हुए और वि० सं० १९३७ (ई० स० १८८०) में इनको राज्यका प्रवन्ध सौंप दिया गया। ई० स० १८८१ के जनवरी मासतक मीर शाहामत अली ही इनके मंत्रीकी हैसियतसे राज्यका कार्य करता रहा । इसी वर्ष राज्यमें आनेवाले बाहरके नमक परसे कर उठा दिया गया। इसकी एवजमें गवर्नमेंटने १००० रुपए वार्षिक हरजानेके राज्यको देने स्वीकार किए।

ई० स० १८७७ में इनकी निजकी सलामीकी तोपें बढ़ाकर ११ से १३ कर दी गईं। ई० स० १८८५ में सिवाय अफ़ीमके और सब मादक वस्तुओंपर लगनेवाला राज्यकर भी उठा लिया गया और ई० स० १८८७ में गवर्नमेंटसे एक नियत रकम लेनेका प्रबन्ध कर राज्यकी तरफकी चुंगी उठा दी गई। इसी वर्ष आपको के० सी० आई० ई० की उपाधि मिली।

इनके तीन विवाह हुए थे। पहला ई० स० १८७८ में धांगधाके राजा मानसिंहजीकी कन्यासे, दूसरा ई० स० १८८६ में धांगधाके र पर

महाराजकुमार जसवन्तर्सिहजीकी बड़ी कत्यासे और तीसरा ई० स० १८८९ में विक्रमपुरके भाठी अमरसिंहकी कन्यासे ।

इनकी पहली रानीसे एक पुत्र और एक कन्यौ तथा दूसरी रानीसे केवल एक कन्या हुई।

ई० स० १८९३ की २० जनवरी (वि० सं १९४९ की माघ सुदी ३) को रतलाममें रणजीतसिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

#### १४ महाराजा सज्जनसिंहजी।

ये रणजीतिसिंहजीके एक मात्र पुत्र और उत्तरिष्ठिकारी हैं। इनका जन्म वि० सं० १९३६ (ई० स० १८८० की जनवरी) में हुआ था। गद्दी पर बैठते समय आपकी अवस्था केवल १३ वर्षकी थी। इसीसे राज्यका कारवार पोलिटिकल एजेंटकी देखभालमें खान बहादुर दीवान कुरसेटजी चलाते थे।

सज्जनिसहने इन्दौरके डेली कालेजमें शिक्षा पाई थी। वि० सं० १९५५ की मंगसिर सुदी २ (ई० स० १८९८ की १५ दिसंबर) को आपके बालिंग होनेपर राज्यका भार आपको सौंप दिया गया।

वि० सं० १९५९ की आषाढ वदी ८ (ई० स० १९०२ की २९ जून) को आपका पहला विवाह कच्छके राव खेंगारजीकी कन्यासे और दूसरा वि० सं० १९५९ की कार्तिक वदी ८ (ई० स० १९०२ की २४ अक्टोबर) को सूंथके राजा प्रतापिसहजीकी कन्यासे हुआ। वि० सं० १९५८ (ई० स० १९०१) में ये सामिरक शिक्षा प्राप्त कर-

<sup>(</sup> १ ) इसका विवाह रीवाँनरेशसे हुआ था।

<sup>(</sup> २ ) इसका स्वर्गवास न्यूमोनियाकी बीमारीसे हुआ था।

<sup>(</sup>३) ई॰ स॰ १९०६ की जुलाईमें रतलाममें राजयक्ष्मासे इनका स्वर्ग-वास हो गया।

के छिए इम्पीरियल कैडेट कोरमें भरती हुए और उसीकी तरफसे देहली राबारमें सम्मिलित हुए । इसके बाद ई० स० १९०३ के मार्चमें उक्त कोरकी शिक्षा समाप्त कर आप राजधानीमें लौट आए । इसी अवसर पर आपको देहली दरबारका स्वर्णपदक मिला ।

ई० स० १९०५ में जब सपत्नीक प्रिन्स ऑफ़ वेल्स भारतमें आए तब आपने एक वार इन्दौरमें और दूसरी वार इम्पीरियल कैडेट कोरकी तरकसे कलकत्तामें उनसे मेट की ।

ई० स० १९०८ में आप ऑगरेज़ी सेनाके आनरेरी कैान्टिन ब-नाए गए। ई० स० १९०९ के जूनमें आपको के० सी० एस० आई० का पदक मिला। इसके बाद ई० स० १९११ के दिसंबरमें देहली दरबारके समय बादशाह पञ्चम जार्जने आपको अवैतनिक (Honorary) मेजरका पद दिया।

श्रीमान पोलोके अच्छे खिलाड़ी हैं। आपकी इस विषयकी दक्षताके कारण ही आप भारतीय पोलो ऐसोसिएशनके प्रबन्धकर्ता बनाए गए थे। ई० स० १९११ में आपने कोरोनेशन पोलो टूर्नामेंटमें विजय प्राप्त की। इस पर बादशाह पञ्चम जार्जने अपने हाथसे आपको सुवर्णका स्याला भेटकर सम्मानित किया।

ई० स० १९१४ के अगस्तमें जब यूरोपीय महाभारत छिड़ा तब श्रीमान्ने तन, मन, धनसे गवर्नमेंटकी सहायता की । अनेक कार्योंमें धनकी सहायता देनेके अलावा लायलटी नामक अस्पताली जहाजको गवर्नमेंटकी भेट करनेमें भी आपका हाथ थाँ। आपकी तरफ़से इन्दौरमें अपक लड़ाईका अस्पताल भी खोला गया। आपने सेनाके लिए सैनिक

<sup>(</sup>१) यह जहाज भारतीय नरेशोंकी तरफसे युद्धसमयमें भारत सरकारको मेट किया गया था।

देनेमें भी पूर्ण प्रयत्न किया था । रतलामकी सेनाके संवादवाहकोंने मिस्न (इजिप्त ) में बड़ी अच्छी सेवा की थी । इन सबके अछावा ई० स० १९१५ के अप्रेलमें आप स्वयं फ्रांसके रणक्षेत्रमें पहुँचे और ई० स० १९१८ के मई मास तक समरभूमिमें कार्य करते रहे।

ई० स० १९१६ के जूनमें आपको बादशाहकी तरफ़से आनरेरी लेफ्टिनेंट कर्नलका और ई० स० १९१८ की जनवरीमें कर्नलका पद मिछा। इसके साथ ही आपकी सलामीकी तोपें वढ़ा कर स्थायी रूपसे ११ से १३ कर दी गई।

ई० स० १९१९ की ३० जूनके अपने खरीतेमें स्वयं वायसरायने आपकी युद्धसम्बन्धिनी सहायताकी मुक्त कंठसे प्रशंसाकी थी, तथा फान्समें लड़नेवाली अँगरेजी सेनाओंके प्रधान सेनापित फील्डमार्शल सर डगलस हेग भी आपकी वीरताको देखकर प्रसन्न हुए थे और फ्रांन्सके राष्ट्रपतिने तो आपको " Croix d' officer of the Ligion d' Honneur" की उपाधिसे सम्मानित किया था।

जिस समय १९१८ की २९ मईको आप रणक्षेत्रसे लौटकर आए उस समय आपकी प्रजाने और अनेक गण्यमान्य व्यक्तियोंने आपका हार्दिक स्वागत किया । इन व्यक्तियोंमें स्वयं बादशाह पञ्चम जार्ज और 🞏 बीकानेरनरेश आदि भी सम्मिलित थे।

फान्स और मिस्रके रणक्षेत्रसे छोटनेके बाद जब ई० स० १९१९ में अफगानिस्तानके साथ भारत गवर्नमेंटका युद्ध छिड़ा तब भी आप वहाँकी भीषण गरमीकी परवा न कर गवर्नमेंटकी सहायतार्थ पश्चिमी सीमा प्रदेशमें जा पहुँचे। आपकी इस सहायतासे प्रसन्न होकर ई० स० १९२० के अप्रेलमें गवर्नमेंटने आपके अधिकारोंको पूर्ण

H 3

ä E

-34

सर

त्या अङ्गीकार कर आपको पीढ़ी दर पीढ़ींके छिए महाराजका खिताब दिया, और ई० स० १९२१ की जनवरीमें आपके राज्यमें आपकी सहामीकी तोपें बढ़ा कर स्थायी रूपसे १५ कर दी गईं।

and the second s

ई० स० १९२१ में जिस समय युवराज प्रिन्स ऑफ वेल्स भारतमें आए उस समय आप उनके अस्थायी ए० डी० सी० नियत हुए और सन् १९२१ की २४ नवंबरको स्वयं युवराजने आकर रतलामको सुशोभित किया। युवराजके भारतागमनके उपल्रक्षमें जो पोलोका खेल हुआ उसमें भी आपकी जीत हुई। इसपर स्वयं प्रिंस ऑफ वेल्सने जीतका प्याला आपको भेट किया। ई० स० १९२२ की १७ मार्चको भारतसे लौटते हुए युवराजने स्वयं अपने हाथोंसे आपको के० सी० बी० ओ० का पदक पहनाकर अपना स्थायी ए० डी० सी० बनाया।

महाराजा सज्जनिसहजी अन्य अनेक बातोंमें दक्ष होनेके अलावा शासनकुशलतामें भी किसीसे कम नहीं हैं। इसीसे आप अपने राज्यका सुप्रबंध करनेके साथ ही स्वर्गवासी रीवॉनरेशकी इच्छासे ई० स० १९१८ से १९२२ तक वर्तमान रीवॉनरेशकी बाल्यावस्थाके कारण उक्त राज्यके रीजैंट (निरीक्षक) भी रह चुके हैं।

इस समय आप नरेन्द्रमण्डल, मेओ कालेज अजमेर और डेली कालेज इन्दौरकी प्रबन्धकारिणी सभाके सभ्य और मध्यभारत राजपूत-हितकारिणी सभाके सहकारी अध्यक्ष हैं।

सर जॉन मालकमेक मध्यभारतके इतिहासमें लिखा है कि रतलाम-नरेश मालवाके राठोड़ोंके मुखिया हैं। रतलाम राज्यके बाहरके मालवा प्रदेशके जातीय झगड़ोंमें भी आपकी सम्मित मान्य समझी जाती है।

<sup>(</sup>१) मालकम्स सेन्ट्रल इण्डिया, भाग १, पृ० ४०।

सर्

सर

TO T

रतलाम राज्यका रक्तवा ९०२ वर्गमील और आवादी ८४,००० के करीब है । इसमेंसे ४४५ वर्गमील भूमि जागीर आदिमें वॅटी हुई है। इसके अलावा रतलामकी २२८ वर्गमील पृथ्वी (६० गाँव) कुशलगढ (राजपूताना)के रावके अधिकारमें है। इसकी एवजमें रावजी रतलामनरेशको टांका (कर) देते हैं।

रतलामके राज्यचिह्नमें दो चील पक्षियोंके बीच हनुमानकी मूर्ति बनी रहती है और सबसे ऊपर कटारसिंहत हाथ अङ्कित होता है। नीचेकी तरफ़ 'रत्नस्य साहसं तद्वंशरहम् ' लिखा रहता है। इनके सिवाय पचरंगे निशानके नीचे पोस्तके दानोंका चित्र होता है। यह मालवाकी खास पैदाबार है।

रतलामनेररा गौतम गोत्र, यजुर्वेद और माध्यन्दिनी शाखाको मानते हैं।

रतलाम राज्यके जागीरदार जो टांक (कर) राज्यको देते हैं वह नियत नहीं है। उसका बढ़ाना घटाना महाराजाकी इच्छापर निर्भर है।



# सीतामऊके राठोड़।

### १ राजा केशवदासजी।

पहले रतलामके इतिहासमें लिखा जा चुका है कि मुसलमान पदाधिकारिक मारे जानेके कारण बादशाह औरंगजेब इनसे नाराज हो गया था
और इसीसे मौका पाकर रत्निसहजीके पाँचवें पुत्र छत्रसालजीने लदूनेसे
आकर रतलाम पर अधिकार कर लियाँ था । कुछ दिन बाद जब केशवदासजीको शाही दरबारमें उपस्थित होनेका मौका मिला और इन्होंने
बादशाह औरंगजेबके सामने अपनेको निर्दोष सिद्ध कर दिया तब
उसने प्रसन्न होकर इन्हें तीतरोद (सीतामज ) और नाहरगढ़के परगने जागीरमें दिये । इस प्रकार रतलाम राज्यके हाथसे निकल जानेपर वि० सं० १७५२ में केशवदासजीने अपने सीतामजके नवीन
राज्यकी स्थापना की । वि० सं० १७७४ में केशवदासजीके गुणोंसे
प्रसन्न होकर बादशाह फर्रुखसियरने इन्हें अगली जागीरके अलावा
आलोटका परगना भी दे दियाँ।

वि० सं० १८०५ में इनका स्वर्गवास होगया।

इन्होंने सीतामऊकी रक्षार्थ नगरके चारों तरफ शहरपनाह बनवाना प्रारम्भ किया था । परन्तु यह कार्य इनके जीतेजी समाप्त न हो सका ।

<sup>(</sup>१) ख्यातोंमें लिखा है कि यद्यपि उक्त यवन पदाधिकारीके मारे जानेमें केशवदासजीका कुछ भी दोष न था और वे इस बातको सिद्ध करनेके लिए देहली भी गए थे, तथापि बादशाहद्वारा एक हजार दिनों तक इनके शाही दर-बारमें न आसकनेका हुक्म हो जानेसे इन्हें सफलता न हुई। इसी बीच छत्र-सालजीने बादशाहसे रतलाम राज्यपर अधिकार करनेकी मंजूरी ले ली।

<sup>(</sup>२) तीतरोद और आलोटकी शाही सनदें अब तक सीतामऊ राज्यमें विद्यमान हैं।

इनके दो पुत्र थे--बखतिसहजी और गर्जीसहजी । ज्येष्ट पुत्र बखत-

सिंहजीका स्वर्गवास केशवदासजीके जीते जी ही हो गया था, अतः केशवदासजीके बाद उनके छोटे पत्र गर्जासहजी राज्यके उत्तराधिकारी

हर।

२ राजा गजसिंहजी ।

ये केशबदासजीके छोटे पत्र थे और उनके बाद राज्यके अधि-कारी हुए। इनका जन्म वि० सं० १७७० में हुआ था। वि० सं० १८०७ में सीतामऊपर मराठोंका आक्रमण हुआ, इससे ये राजधानीको छोड़कर लदुने चले गए। मालवामें मराठोंका राज्य हो जानेसे आलोटपर देवासवालोंने और नाहरगढपर ग्वालियरवालोंने अधिकार कर लिया । गजसिंहजीका अधिकार केवल सीतामऊपर ही रह गया ।

वि० सं० १८०९ में गजसिंहजीका स्वर्गवास होगया।

### ३ राजा फतेहसिंहजी ।

ये गजिंसहजीके एक मात्र पुत्र थे और उनकी मृत्युके कुछ समय बाद इनका जन्म हुआ था।

इनके समय मराठोंके दबावके कारण राज्यको बहुत कुछ हानि उठानी पेंड़ी। इन्होंने राजधानीमें एक महल बनवाना प्रारम्भ किया

H 3

a

3

स्म

सर

<sup>(</sup> १ ) सीतामऊ गजटियरमें फतेहसिंहजीके समय ही आलोट और नाहर-गद्का मराठोंके नीचे जाना लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि ई० स० १७५३ में दौठतराव सिंधियाने फतेहसिंहजीसे सालाना ४१,५०० सलीमशाही रुपए लेना ठहराकर उनके बचे हुए राज्यके लिए उनको एक सनद लिख दी थी। कुछ दिन बाद सिंधियाने फतेहसिंहजीकी वाल्यावस्थाके कारण उनके राज्यप्रब-न्यके लिए भी अपने आदमी रख दिए। जब होते होते ग्वालियरवालोंका दबाव 🎺 बहुत बढ़ गया तब इन्होंने फिर दौछतरावसे सहायता चाही । उसने भी ४२,००० रुपए सालाना ठहराकर इन्हें एक दूसरी सनद कर दी।

था। परन्तु उसके पूरा होनेके पूर्व ही वि० सं० १८५९ में इनका स्र्गावास हो गया।

## ४ राजा राजसिंहजी।

ये फतेहसिंहजीके पुत्र थे और वि० सं० १८५९ में उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। इनका जन्म वि० स० १७४३ में हुआ थी।

पिंडारियोंके साथके युद्धके बाद जिस समय मालवामें ब्रिटिशराज्यकी या ईस्ट इण्डिया कम्पनीके राज्यकी स्थापना हुई, उस समय वि० सं० १८७७ में सर जान मालकम द्वारा कम्पनीके और सीतामऊ राज्यके बीच एक सन्धि हुई। उसके अनुसार कम्पनीने सीतामऊनरेशकी स्वाधीनता स्वीकार कर उनकी सलामीकी ११ तोपें नियत कर दीं और उनके राज्य परसे सिंधियाका अधिकार उठा दिया। इसकी एवजमें सालाना ६०,००० सलीमशाही रुपए सीतामऊ राज्यकी तरफ़से कम्पनीकी गवर्नमेंटके मारफत सिंधियाको मिलने लगे। इसपर राज-सिंहजीने फिर सीतामऊमें अपनी राजधानी स्थापित की।

वि० सं० १९१४ (ई० स० १८५७) के गदरमें राजिसहजीने कम्पनी सरकारकी अच्छी सहायता की। इसकी एवजमें उपद्रव शान्त होनेपर ब्रिटिश गवर्नमेंटने आपको २,००० रुपएकी कीमतका एक खिलत (सरोपाव) भेट किया।

वि० सं० १९१७ में रत्नसिंहजीसे प्रसन्न होकर जयाजीराव सिंधि-याने उपर्युक्त करकी रकम घटाकर ६०,००० से ५५,००० कर दी।

<sup>(</sup>१) गज़िट्यरमें इनका जन्म ई० स० १७८३ में होना लिखा है। उसमें यह भी लिखा है कि ग्वालियरवालोंने अपनी संधिके खिलाफ ४२,००० सलीमशाही ह्मएकी जगह जोर जुल्मसे ६०,००० सलीमशाही ह्मए वसूल करने ग्रह कर दिए थे।

<sup>(</sup>२) मिडियेटाइज्ड फर्स्टक्कास स्टेटमाना गया।

र्का सर म इ

E

6

राजिसहजीने ही केशवदासजीकी प्रारम्भकी हुई शहर-पनाहकी समा-ित की और आपके पिताने जिस महलको बनवाना प्रारम्भ किया था उसकी समाति भी आपहींके समय आपकी माता चावड़ीजीके उद्योगसे हुई। वि० सं० १९२२ में आपने अपने राज्यमें रेलके प्रचारके लिए विना दामके ही भूमि देनेका वादा किया।

वि० सं० १९२४ में इनका स्वर्गवास हो गया।

राजिसहजीके दो पुत्र थे—अभयसिंहजी और रत्नसिंहजी । परन्तु ये दोनों पिताके जीतेजी ही इस असार संसारसे चल बसे । इससे महाराज-कुमार रत्नसिंहजीके पुत्र भवानसिंहजी आपके उत्तराधिकारी हुए ।

## ५ राजा भवानीसिंहजी।

ये राजिंसहजीके पौत्र थे और उनके बाद वि० सं० १९२४ में राज्यके अधिकारी हुए।

वि० सं० १९३८ में त्रिटिश गवर्नमेंटके और सीतामऊ राज्यके बीच एक सन्धि हुई। उसके अनुसार आपने राज्यमें होकर जानेवाछे नमक परसे कर उठा दिया। इसकी एवजमें गवर्नमेंटने २०,०० रुपए साळाना हरजानेके रूपमें राज्यको देना स्वीकार किया।

वि० सं० १९४२ में इनका स्वर्गवास हो गयों। इनके पीछे पुत्र न होनेके कारण महाराजा फतेहासिंहजीके छोटे पुत्र नाहरसिंहजीके पौत्र (चीकछेवाछे तखतसिंहजीके बड़े पुत्र) बहादुरसिंहजी इनके गोद आए।

## ६ राजा बहादुरसिंहजी।

ये फतेहसिंहजीके प्रपौत्र थे और भवानीसिंहजीके स्वर्गवास होनेपर सीतामऊके अधिकारी हुएँ।

- (१) ई॰ स॰ १८८५ की २८ मईको इनका स्वर्गवास होना लिखा है।
- (२) इसपर सिंधियाने आपत्ति की कि मेरी सम्मतिके विना इनका गोद

वि० सं० १९४४ में ब्रिटिश गवर्नमेंटके साथ जो नई संघि हुई उसके अनुसार सीतामऊनरेशने अफ़ीम और लकड़ीके सिवाय अन्य सब बस्तुओंपरसे राहदारीका महसूल उठा दिया।

वि० सं० १९५५ की चैत वदी १३ (ई० स० १८९९ की ८ अप्रेल) को इनका स्वर्गवास हो गया । इनके पीछे पुत्र न होनेके कारण इनके भाई शार्दूलसिंहजी इनके गोद आए ।

# ७ राजा शार्द्लसिंहजी।

ये बहादुरसिंहजीके छोटे भाई थे और वि० सं० १९५६ में उनके । गोद आए । इनका जन्म वि० सं० १९३६ में हुआ था ।

वि० सं० १९५७ की वैशाख सुदी १२ (ई० स० १९०० की ११ मई) को हैजेकी बीमारीसे इनका देहान्त होगया।

इनके पीछे उत्तराधिकारी न होनेके कारण भारत सरकारने रत्निस-हजीके द्वितीय पुत्र रायसिंहजीके वंशज (काछी बड़ोदाके दलेलिसिंहजीके द्वितीय पुत्र ) रामसिंहजीको इनके गोद विठाया ।

### ८ राजा रामसिंहजी।

वि० सं० १९५७ की मंगसिर वदी १४ (ई० स० १९०० की २१ नवंबर) को ये शार्दूळसिंहजीके उत्तराधिकारी हुए । इसके पहळे वर्ष अकाळ पड़नेके कारण राज्यकी माळी हाळत बहुत ही बिगड़ी हुई

आना अनुचित है। परन्तु गवर्नमेंटने इस आपित्तको अनावश्यक बतलाया और सिंधियाको जो ऐसे अवसर पर नजराना मिलता था उस पर भी अपना हक कायम किया। अन्तमें राज्यकी दशा देखकर गवर्नमेंटने एक वर्षकी आयका आधा (३५,००० सलीमशाही हपएः) नजराना लेना ठहराकर ८,८७५ रुपएकी लागतका एक खिलत बहादुरसिंहजीको भेट किया।

34

₹

सर म

3

थीं और उसपर बहुतसा कर्ज भी हो रहा था। परन्तु आपके प्रयत्नसे शीघ़ ही रियासत कजसे मुक्त हो गई और उसके प्रबन्धमें भी बहुत उन्नति हुई।

आपने डेळी काळेज इन्दौरमें शिक्षा पाई थी और वि० सं० १९६१ की फागुन वदी ९ (ई० स० १९०५ की २८ फरवरी) को आपके बाळिग होनेपर राज्यका अधिकार आपको सौंप दिया गया । इसी वर्ष इन्दौरमें आपने तत्काळीन प्रिंस ऑफ वेल्ससे मुळाकात की ।

वि० सं० १९६४ की फागुन वदी ५ (ई० स० १९०८ की २२ फरवरी) को महाराजकुमार रघुवीरिसहजीका जन्म हुआ । वि० सं० १९६८ (ई० स० १९११) में आप देहली दरबारमें सम्मिलित हुए। वहींपर वादशाह पंचम जार्जने आपको के० सी० आई० ई० के पदकसे सम्मानित किया।

ई० स० १९१४ के यूरोपीय महाभारतमें भी श्रीमान्ने तन, मन, धनसे भारत गर्वनेमेंटकी सहायता की।

आप नरेन्द्रमण्डलके भी सदस्य हैं और आपको पूरे जुडीशल और माली अधिकार हैं। आप राज्यप्रवन्धमें दक्ष होनेके साथ ही विद्यारितक भी हैं। इसीसे आपने अपनी रियासतमें अनेक सुधार करनेके साथ ही कई पुस्तकें भी लिखी हैं। इनमें 'वायुविज्ञान' नामक पुस्तक विशेष उल्लेखयोग्य है। इसके सिवाय आपकी बनाई हिन्दी कविताकी एक दो पुस्तकें भी प्रकाशित हो जुकी हैं। आपको संस्कृतसे भी प्रेम है।

<sup>(</sup>१) इस अकालके कारण ही गवर्नमेंटने नजरानेमें राज्यकी एक वर्षकी आयका आधा भाग (४०,६०० हपए) ही लिया, और १०,१२५ रुपएका ख़िलत महाराजको भेट किया।

सीतामऊ राज्यका क्षेत्रफल २०० वर्गमील, आबादी २६,५४९ और आय ५ लाखंके करीब है। यहांके नरेशोंकी सलामीकी ११ तोपें नियत हैं और उनके राज्यचिह्न पर 'सत्यमेव जयति' और 'देव्याः पत्तनं राजसदनं' लिखा रहता है।

# सीतामऊके राठोड़ राजाओंका वंशवृक्ष। १ केशवदासजी २ गजसिंहजी ३ फतेहसिंहजी नाहरसिंहजी ४ राजसिंहजी तखतसिंहजी शार्द्छसिंहजी रतनसिंहजी बहादुर० ५ भवानीसिंहजी रायसिंहजी ६ बहादुरासिंहजी ७ शार्दूलंसिंहजी

८ रामसिंहजी

<sup>(</sup>१) सीतामक गज़िटयरमें आयका हिसाब इस प्रकार दिया है:—१,२६,००० खालसा ( राज्यकी वार्षिक आय ), १,०७,००० जागीर ( सरदारोंकी आय ), और ६७,००० माफीदारोंकी आय ।

# सैलानाके राठोड़।

यहाँके राजा भी राठोड़ोंकी रतलामबाली शाखासे निकले हुए रत-नावत रौठोड़ ही हैं। बि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) तक यह प्रदेश भी रतलामके अधीन था। इसी वर्ष रतलामनरेश केसरी-सिंहजीके छोटे पुत्र जयसिंहजीने यहाँपर अपने नबीन राज्यकी स्था-पना की।

#### १ जयसिंहजी।

ये रतलामनरेश केसरीसिंहजीके छोटे पुत्र थे। वि० सं० १७८७ (ई० स० १७३०) में इन्होंने अपना स्वाधीन राज्य स्थापन किया। उस समय इनकी राजधानी रावटी हुई। परन्तु वि० सं० १७९३ (ई० स० १७३६) में इन्होंने नवीन राजधानी (सैलाना) की स्थापना की।

सैलानाकी तवारीखर्मे लिखा है कि जयसिंहजीको उनके चाचा प्रतापितिहजीने गोद लिया था। परन्तु जब प्रतापितिहजीने अपने भाई (जयसिंहजीके पिता) केसरीितिहजीको मार डाला तब जयसिंहजीने अपने पिताका बदला लेनेको अपने धर्मिपता प्रतापितिहजीपर चढ़ाई की। इसी युद्धमें प्रतापितिहजी मारे गए। जयसिंहजी रतलामका राज्य अपने बड़े भाई मानसिंहजीको सौंप प्रतापितिहजीकी जागीर रावटीमें जो बसे। कुल दिन बाद वहीं पर इन्होंने सैलाना राज्यकी स्थापना की।

इन्होंने झाबुआ राज्य पर भी चढाई की थी । परन्तु अन्तमें इनके आपसमें सुलह हो गई ।

<sup>(</sup>१) सेलाना गज्टियरमें रतनर्सिंहजीको ई॰ स॰ १६४८ के करीब माल-वेमें जागीर मिलना लिखा है

इनके ५ पुत्र थे —देशिसंहजी, दौर्जतिसहजी, जसक्तिसिहजी अजबीसहजी, और सामन्तिसिहजी ।

## २ जसवन्तसिंहजी ।

ये जयसिंहजीके तृतीय पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १८१४ (ई० स० १७५७) में उनके उत्तराधिकारी हुए।

## ३ अजबसिंहजी ।

ये जसनन्तसिंहजीके छोटे भाई थे और उनकी मृत्युके बाद वि० सं० १८२९ (ई० स० १७७२) में उनके उत्तराधिकारी हुए। इनके तीन पुत्र थे—मोहकमसिंह, भोपनिंसह और गुमानसिंह।

#### ४ मोहकमसिंहजी।

ये अजनसिंह जीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १८३९ (ई० स० १७८२) के गद्दीपर बैठे।

इस समय तक सैलाना राज्यकी स्वाधीनता नष्ट हो गई थी और इसका बहुतसा भाग होल्कर और सिंधियाके आधिकार में चला गया था। इसके अलावा सिंधियाने ४२,००० सलीमशाही रुपए वार्षिक कर (नालबंदीके नामसे) राज्यपर लगा दिया था।

वि० सं० १८५४ (ई० स० १७९७) में इनका स्वर्गवास हो गया।

## ५ लछमनसिंहजी।

ये मोहकमसिंह जीके पुत्र और उत्ताबिकारी थे। इनके समय तक मराठोंका युद्ध जारी था। जिस समय वि० सं० १८७६ (ई० \*स० १८१९) में सर जान मालकमने मालबेकी मालगुजारीका नया

<sup>(</sup>१) इनका स्वर्गत्रास पिताके जोतेजो ही हो गया था।

<sup>(</sup>२) इनको सेमलिया जागोरमें मिला था।

प्रवन्ध किया उस समय ग्वालियरनरेश दौलतराव सिंधियाने ४२,००० रुपए (सलीमशाही) सालाना मिलते रहनेकी जैमानत लेकर सैलाना राज्यके प्रवन्धसे अपना हाथ हटा लिया। अन्तमें वि० सं० १९१७ (ई० स० १८६०) से ये रुपए सिंधियाकी एवजमें भारत सरकार लेने लेगी।

आजकल ४२,००० सलीमशाही की एवज़में २१,००० प्रच-लित कलदार रुपए गवर्नमेंट लेती है ।

वि० सं० १८८२ (ई० स० १८२६) में छछमनसिंहजीका स्वर्गवास हो गया।

#### ६ रतनसिंहजी।

ये छछमनिसहजीके पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए । वि० सं० १८८४ (ई० स० १८२७)में इनका स्वर्गवास हो गया।

## ७ नाहरसिंहजी।

ये रतनींसहजीके चाचा थे, तथा रत्नसिंहजीके पीछे पुत्र न होनेके कारण ५० वर्षकी अवस्थामें उनके उत्तराधिकारी हुए।

सैलानाके इतिहासमें लिखा है कि इनके समय रतलाम राज्यने इनके हिस्सेमें मिलनेवाले चुंगीके तीसरे भागको घटा कर सातवाँ भाग कर दियाँ।

- (१) यह जमानत कम्पनी सरकारने दी थी।
- (२) यह रुपया सिंधियाने ग्वालियर कंटिजेंट (सेना) के खर्चके लिए गर्वनेमेंटको लेनेका अधिकार दे दिया था।
- (३) कहते हैं कि छत्रसालजीने जब रतलाम राज्यके तीन भाग किए थे, तिव उक्त राज्यसे प्राप्त होनेवाली चुंगोके भी ३ बराबरके भाग कर दिए थे। परन्तु अवन्धके सुभीतेके लिए उसकी वसूली पूर्ववत् एक साथ ही होती थी।

#### ८ तखतसिंहजी।

ये नाहरसिंहजीके पुत्र थे और उनके बाद वि० सं० १८९८ (ई० स० १८४२) में गद्दीपर बैठे। इनकी मृत्यु वि० सं० १९०७ (ई० स० १८५० ) में हुई थी।

९ दुलैसिंहजी ।

ये तखतसिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी थे। राज्यप्राप्तिके समय इनकी अवस्था १० वर्षकी होनेके कारण राज्यका काम कम्पनी सरकारकी देख भाळमें होने लगा। परन्तु वि० सं० १९१४ में गदरके समय यह काम रतनिसहजीकी विधवा रानीको सौंप दिया गया । इसपर उन्होंने उस समय मन्दसौर स्थान पर गवर्नमेंटकी अच्छी सहायता की । इसके बद्छे गवर्नमेंटने दुछैसिंहजीको खास खरीता और खिळत देकर सम्मानित किया।

वि० सं० १९१६ (ई० स० १८५९) में दुछहसिंहजीको राज्याधिकार मिला और वि० सं० १९२१ (ई० स० १८६४) में इन्होंने राज्यमें होकर निकलनेवाली रेल्वेके लिए विना मूल्य भूमि देनेकी प्रतिज्ञा की। वि० सं० १९४८ (ई० स० १८९१) में रेल्वेद्वारा अधिकृत भूमिका प्रबन्ध भी गवर्नमेंटको सौंप दिया गया।

बि० सं० १९३४ (ई० स० १८७७) में देहली दरबारके समय महारानी विक्टोरियाकी तरफसे आपको एक झंडा भेट किया गया।

वि० सं० १९३८ (ई० स० १८८१) में दुलैंसिंहजीने नमक-पर लगनेवाला कर उठा दिया। इसकी एवज़में गवर्नमेंटने सैलाना रा-भ्ज्यको साळाना १०० मन नमक विना मूल्य देना निश्चित किया **।** परन्तु वि० सं० १९४० (ई० स० १८८३) में इस नमकके बदले ४१२॥) रुपए नक़द कर दिए गए।

1

वि० सं० १९४४ (ई० स० १८८७) में रतलाम और सैलाना-के बीच एक सन्धि हुई। इसके अनुसार रतलामको वार्षिक १८,००० सलीमशाही रुपए देनेका वादा कर सैलानानरेशने अपने राज्यमें अपनी तरफ़से चुंगी लगानेका अधिकार प्राप्त किया। [यही रकम वि० सं १९५८ में घटाकर ६००० रुपए (कलदार) कर दी गई।] इसी वर्ष अफीमको छोड़कर अन्य वस्तुओंपरसे चुंगी उठा ली गई।

सैलानाके इतिहासमें लिखा है कि अन्तिम समयमें इन्होंने राज्यका-र्यकी देखभालमें शिथिलता कर दी थी। इसीसे कई बातोंमें इन्हें रतलामके मुकाबलेमें नुकसान उठाना पड़ा। वि० सं १९५२ (ई० स० १८९५ की १३ अक्टोबर ) में इनका स्वर्गवास हो गया। ये संस्कृतके ज्ञाता थे और इन्होंने १,५०,००० रुपए खर्चकर सैलानेसे दो मील पर केदारनाथका मन्दिर बनवाया था।

#### १० राजा जसवन्तसिंहजी।

ये सेमलियांके सरदार भवानीसिंह जीके ज्येष्ठ पुत्र थे और दुलैसिंह जीके पीछे पुत्र न होने के कारण वि० सं० १९४१ में उनके गोद आए। इनका जन्म वि० सं० १९२१ की भादौं सुदी २ (ई० स० १८६४ की ३ सितंबर) को हुआ था। आप बड़े विद्वान् और योग्य पुरुष थे। आपने संस्कृत और अँगरेजी दोनों की अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। राज्यप्रवन्ध हाथमें लेते ही आपने उसमें सुधार करना प्रारम्भ किया। इसके अलावा अनेक लोकहितकारी कार्यों के करने के साथ ही साथ आपने राज्यकी माली हालतमें भी बहुत

<sup>(</sup>१) इसके अनुसार रतलाम और सैलानाके बीच आने जानेवाले मालपर रतलामनरेशने अपनी चुंगी छोड़ दी।

कुछ उन्नित की। घीरे घीरे राज्यमें शिक्षाप्रचारके छिए स्कूछ आदि मी खोछे गए। वि० सं० १९५६ (ई० स० १९००) में राज्यमें भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। परन्तु आपने दुर्भिक्षपीड़ितोंकी सहायताका बहुत ही अच्छा प्रबन्ध किया। इससे प्रसन्न होकर भारत सरकारने अगछे वर्ष आपको प्रथम श्रेणीके 'कैसर-ए-हिन्द' के पदकसे भूषित किया। वि० सं० १९६१ (ई० स० १९०४) में आप के० सी० आई० ई० बनाए गए और इन्हें अपने नामके साथ 'बहादुर' उपाधिके छगानेका अधिकार मिछा। इसी वर्ष छार्ड कर्जनने अजमेरके मेओ कालेकके पुनः संगठनपर विचार करनेके छिए एक सभा की। उसमें आप मध्यभारतके नरेशोंके प्रतिनिधिकी तौरपर निमन्त्रित किए गए।

आपको मकान, मन्दिर आदि बनवानेका भी बड़ा शौक था। आपहींके उद्योगसे फतेहाबादकी रह्नसिंह जीकी छतरीकी मरम्मत हुई थी । इसके अछावा यहाँका 'जसवन्तिनवास' नामक महळ भी आपका ही बनवाया हुआ है। आपने राज्यकी व्यापारहाद्विमें भी अच्छी सहायता दी। ई० स० १९११ के देहली दरबारमें आपको कोरोनेशन पदक और बादशाहका स्वहस्ताक्षरित चित्र भेट किया गया। इसी अवसर पर वह नजराना—जो सैलानाकी गद्दी पर किसीके गोद आनेपर गवर्नमेंटको दिया जाता था—माफ कर दिया गया। आप क्षत्रिय उपकारिणी महासमाके जनरल सेकेटरी थे और उसके सभापतिका आसन भी प्रहण कर चुके थे। आपकी धार्मिक प्रवृत्तिके कारण ही भारतवर्ममहामण्डलने आपको 'भारतधर्मेन्दु' की उपाधि दी थी।

<sup>(</sup>१) रतलाम राज्यके संस्थापक।

<sup>(</sup> २ ) इस कार्यमें रतलाम और सीतामऊने भी सहायता की थी।

विव संव १२७६ की आषाढ सुदी १५ (ई० स० १९१९ की १३ जुलाई) को राजा जसवन्तिसहजीका स्वर्गवास हो गया। आपके ५ पुत्रे और ३ कन्याएँ हैं।

#### १० राजा दिलीपसिंहजी।

आप जसवन्तसिंहजीके ज्येष्ठ पुत्र और उत्तराधिकारी हैं। आपका जन्म वि० सं० १९४७ की फाल्गुन सुदी ८ (ई० स० १८९१ की १८ मार्च) को हुआ था और वि० सं० १९७६ की श्रावण वदी १ (ई० १९१९ की १४ जुलाई) को आप गदी पर बैठे। आपने मेओ कालेज, अजमेरमें डिप्रोमा परीक्षा तककी शिक्षा प्राप्त की है। आप एक चतुर और योग्य नरेश हैं।

ई० स० १९२० के दिसंबरमें आप पुरीमें होनेवाली क्षत्रिय उप-कारिणी सभाके सभापति बनाए गए और तबसे ही आप उसके स्थायी उपसमापति हैं।

ई० स० १९२१ के अप्रेलमें गवर्नमेंटने आपको परम्पराके लिए अपने राज्यमेंके सब तरहके फौजदारी मामलोंके फैसले करनेका अधि-कार दिया।

वि० सं० १९७५ की काँर सुदी १० (ई० स० १९१८ की नि १५ अक्टोबर) को आपके बड़े महाराजकुमार दिग्विजयसिंहजीका और वि० सं० १९७७ की माघ सुदी १३ (ई० स० १९२१ की २० फरवरी) को दूसरे महाराजकुमारका जन्म हुआ।

<sup>(</sup>१) इनमें हितीय कुमार मुत्थान (धारराज्यमें ) के और तृतीय कुमार रावटीके शासक हैं।

<sup>(</sup>२) प्रथम कन्याका विवाह इंगरपुरनरेशसे, द्वितीय कन्याका नरसिंहगढ़-नरेशसे और तृतीय कन्याका खिळचीपुरनरेशसे हुआ है।

सैलाना राज्यका क्षेत्रफल ४५० वर्गमील, जनसंख्या २७,१६५ के करीब और आय (जागीरोंकी आयसिहत) ४ लाखके करीब है। यहाँके नरेशोंको 'हिज हाइनेस' का खिताब है और इनकी सलामीकी ११ तोपें नियत हैं। यह राज्य भारत गवर्नमेंटको २१,००० रुपए वार्षिक कर देता है।

# सैलानेके राठोड़ राजाओंका वंशावृक्ष ।

१ जयसिंहजी २ जसवन्तसिंहजी दौलतसिंहजी अजवसिंहजी(जसवन्तसिंहजीके गोदआए) ३ अजबसिंहजी ४ मोहकमसिंहजी बख्तावरसिंहजी ५ लछमनसिंहजी दिवसिंहजी ६ रतनसिंहजी कुशलसिंहजी ७ नाहरसिंहजी नाहरसिंहजी (रतनसिंहजीके गोद आए) ८ तखतसिंहजी भवानीसिंहजी ९ दुलैसिंहजी जसवन्तसिंहजी ( दुलैसिंहजीके गोद आए ) १० जसवन्तसिंहजी ११ दिलीपसिंहजी

અ

सर

हु

भ

å

विक्रम की १३ वीं शताब्दीमें ईडरमें परमारोंका राज्य था । इस वंशका अन्तिम राजा अमरितह वि० सं० १२४९ में पृथ्वीराज चौहान-की सहायताको गया और वहीं पर शहाबुद्दीन गोरीके साथकी छड़ाईमें

मारा गया । इसके बाद ईडरपर कोली जातिके हाथी सोडका अधिकार हुआ । इसका पुत्र सांत्रिया सोढ जब राज्यका स्वामी हुआ तब उसने अपने मंत्रीकी सुन्दरी कन्यासे विवाह करनेका विचार किया । यह मंत्री

नागर ब्राह्मण था । अतः उसे यह सम्बन्ध पसन्द न था । इसीसे

उसने राठोड़ोंसे साजिश कर विवाहके दिन आसथानजी और उनके भ्राता सोनगजी आदिको लाकर अपने घरमें छिपा दिया। जब सांव-

छिया सोढ बारात सजाकर आया तत्र मंत्रीने उसकी बड़ी खातिर की और

सारे वरपक्षवाळोंको खूब ही मदिरा पिळाई। जिस समय ये छोग

मदिरा पीकर मस्त हो गए उस समय राठोड़ोंने बाहर निकलकर एकाएक इन पर आक्रमण कर दिया । सारेके सारे कोली मारे गए । सांवलिया

सोड भी-जो बचकर निकल भागा था-ईडरके किलेके द्वारपर पहुँचते

पहुँचते मार डाला गया । परन्तु मरते समय उसने अपने रुधिरसे सोन-गर्जीके ललाट पर तिलक कर उन्हें ईडरका राजा बना दिया ।

#### १ राव सोनगजी।

जपर लिखे इतिहासके अनुसार वि० सं० १३३१ के करीब किसी समय सोनगजी ईडरकी गदीपर बैठे। ये सीहाजिक मॅझछे पुत्र और

<sup>(</sup>१) कहते हैं कि यह किला बेणी बच्छराजने बनाया था।

राव आसथानजीको छोटे माई थे। इनके ५ पुत्र थे, जो एकके बाद एक गद्दीपर बैठे<sup>9</sup>।

## २ राव अहमछुजी।

ये सोनगजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए।

## ३ राव धवलमछ्जी ।

ये शायद अहमलुजीके छोटे भाई थे और उनके बाद गद्दीपर बैठे। ४ राव स्ट्रणकरणजी।

ये धवलमलुजीके छोटे भाई थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए।

## ५ राव खनहत्तजी ।

ये खूणकरणजीके छोटे भाई थे और उनके पीछे राज्यके अधिकारी हुए। ये ईडरके राव कभी तो मुसलमानोंकी अधीनता स्वीकार कर लेते थे और कभी फिर स्वाधीन हो जाते थे।

## ६ राव रणमछजी।

ये खनहत्तर्जाके छोटे भाई थे और उनके पुत्र न होनेके कारण उनके उत्तराधिकारी हुए । इन्होंने यादवराजासे भागर छीन लिया था । यह देश ईंडर और मेवाड़के बीच था ।

इसके बाद गुजरातके बादशाह मुजप्फ़रशाह (प्रथम) ने तीन बार ईडरपर चढ़ाई की । पहली वि० सं० १४५० में, दूसरी वि० सं० १४५५ में और तीसरी वि० सं० १४५८ में । यद्यपि दो बारकी चढ़ाइयोंमें इन्होंने शाही सेनाको पूरी सफलता न होने दी, तथापि तीसरी

<sup>(</sup>१) इसी समयके बादसे ही ईडरपर मुसलमानोंके आक्रमण प्रारम्भ हो गए थे। कभी वे उक्त प्रदेशपर अधिकार कर लेते थे और कभी फिर राठोड़ राजा उन्हें हराकर अपनी स्वाधीनताका झंडा खड़ा कर देते थे। इसीसे इनके वंश-जोंका राज्य पूरी तौरसे न जम सका।

आ सर म

E.

ૐ

वारमें इन्हें ईडर छोड़ना पड़ा। इस पर ये वीसलनगर चले गए। परन्तु मुजफरशाहके मरनेपर इन्होंने फिर ईडर पर अधिकार कर लिया और वि० सं० १८६८ में (मुजफरशाह प्रथमके मरनेपर) जो बलवा मचा उसमें इन्होंने मोइडुद्दीन फीरोज़खां और मस्तीखांकी सहायता कर उन्हें ईडरके किलेमें पनाह दी। इससे अप्रसन्न हो सुलतान अहमद प्रथमने ईडरपर चढ़ाई की। इसपर वे दोनों खान भागकर नागौर चले गए और राव रणमळुजीने बहुतसा माल असवाब देकर वि० सं० १८७१ में सुलतान अहमदसे सुलह कर ली।

## ७ राव पुंजोजी।

ये रणमळुजीके पुत्र थे और उनके बाद ईडरकी गद्दीपर बैठे । वि० सं० १४८३ में गुजरातके बादशाह अहमदशाह प्रथमने इनके राज्यपर चढ़ाई की । दोनों तरफ़की सेनाओं के बीच ख़ासा युद्ध हुआ । परन्तु अन्तमें इन्हें हारकर भागना पड़ा । इसके बाद वि० सं० १४८५ में फिर मुसळमानोंने ईडरपर हमजा किया । इसमें भी राव पुंजोजीकी ही हार हुई । युद्धसे छौटते हुए मार्गमें एक खड़ेको पार करते हुए इनका बोड़ा गिर पड़ा । इससे इनकी मृत्यु हो गई ।

## ८ राव नारायणदासजी ।

ये पुंजोजींके पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। इस पर (वि० सं० १४८५ में ) फिर अहमदशाहने ईडर पर चढ़ाई

<sup>(</sup>१) ये ईडरके राजा इसी प्रकार समय समय पर अपनी स्वाधीनता घोषित कर मुसलमानोंको तंग किया करते थे और जब वे इन पर चढ़ाई करते थे तो ये भागकर पहाड़ोंमें चले जाते थे। वहाँ पर इनका पीछा करना ख़तरनाक और असम्भव था। इसीको रोकनेके लिए वि० सं० १४८४ में खुलतान अहमदशाह प्रथमने हाथमाटी नदीके तीर पर अहमदनगरका किला बनवाया।

की। यह देख इन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार कर छी और उसे 3,000 रुपए सालाना करस्वरूपसे देनेका वादा किया। परन्तु कुछ दिन बाद फिर इन्होंने अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी। इस पर फिर मुलतानने ईडर पर हमला कर वहाँके गढ़पर अधिकार कर लिया।

## ९ राव भाणजी ।

ये नारायणदासजीके भाई थे और उनके बाद गद्दी पर बैठे । इनके समय वि० सं० १५०२ में गुजरातके मुहम्मदशाह द्वितीय-ने ईडर पर चढ़ाई की । इस पर ये पहाड़ोंकी तरफ भाग गए। अन्तमें इन्होंने मुहम्मदसे सुलह कर ली। इनको फ़ारसी तवारीखोंमें वीर-रायके नामसे लिखा है। इनके दो पुत्र थे—सूरजमल और भीमसिंह।

## १० राव सूरजमछजी ।

ये राव भाणजीके ज्येष्ठ पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए । इनके समय वि० सं० १५५३ में महमूदशाह बेगड़ाने ईडर पर आक-मण किया; परन्तु इन्होंने उसे बहुत कुछ भेट आदि देकर छौटा दिया। इन्होंने करीब डेढ़ वर्ष तक राज्य किया।

## ११ राव रायमछजी।

ये सूरजमल्जिनि पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए।
इनका विवाह मेवाङ्के राणा संप्रामिसहजी प्रथमकी कन्यासे हुआ था।
इनके समय इनके चाचा भीमजीने ईडर पर अधिकार कर लिया था और
भीमजीके मरनेपर उनके पुत्र भारमल्लुजी उनके उत्तराधिकारी हो गएथे।
इसपर राणाजीने भारमल्लुजी पर चढ़ाई की और उन्हें निकालकर अपने
दामाद रायमल्लुजीको फिर ईडरकी गद्दी पर बिठा दिया। भारमल्लुजी भागकर गुजरातके बादशाह मुजफ्ररशाह दितियके पास सहायताकी

अि सर

हा

म ङ

10

प्रार्थना करनेक छिए पहुँचे। इसपर उसने अहमदनगरके हाकिम निजामुलमुल्कको इनकी सहायता करनेकं छिए छिखा। इसीके अनु-सार वि० सं० १५७२ में निजामुलमुल्कने ईंडर पर चढ़ाई कर रायमछ्जीको निकाल दिया और भारमछ्जीको दुवारा ईंडरकी गद्दी पर बिठा दिया। इसके बाद निजामुलमुल्कने रायमछ्जीका पीछा किया। पहाड़ोंमें पहुँचने पर दोनोंके बीच भीषण युद्ध हुआ। इसमें निजा-मुलमुल्कके बहुतसे सरदार मारे गए और उसे हारकार छोटना पड़ा।

कुछ दिन बाद राणा संप्रामिंसह प्रथमने और जोधपुरके राव गांगाजीने गुजरात पर चढ़ाई की और वि० सं० १५७४ में रायमहुर-जीको तीसरी बार ईडरकी गद्दी पर बिठा दिया । इस पर सुलतान मुजन्मरशाह द्वितीयने निज्ञामुलमुल्कको उनके मुकाबलेके लिए भेजा; परन्तु वह युद्धमें मारा गया । यह समाचार पाकर सुलतानने मिलक नुसरतुलमुल्कको चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी । इसने ईडर पर अधिकार कर बहाँपर जाहिरुलमुल्कको प्रबन्धके लिए रख दिया । परन्तु रायमहुजीने राणाजीकी सहायतासे उसे मार डाला । इस पर सुलतान स्वयं एक बढ़ी सेना लेकर वहाँ पहुँचा । परन्तु अन्तमें उसे भी हारकर लौटना पड़ा । यह घटना वि० सं० १५७६ की है ।

इसके बाद शीव्र ही रायमलुजीका स्वर्गवास हो गया।

#### १२ राव भीमजी ।

इन्होंने अपने भर्ताजे सूरजमलुजीसे ईडरका राज्य छीन लिया था। नि० सं० १५७१ में पाटनके सूबेदार ऐनुलमुक्कने अहमदाबादकी तरफ जाते हुए ईडर पर आक्रमण किया; परन्तु इन्होंने उसे हराकर सगा दिया। इसका बदला लेनेको एक बड़ी बादशाही सेना इन पर

**छर**र

चढ़ आई; परन्तु इसके पहुँचनेके पूर्व ही राव भीमजीने पहाड़ोंका आश्रय छे लिया।

शाही सेनाने आकर ईडरमें बड़ी छूट मार की । इसके बाद रावजीने एक बड़ी रकम नज़र देकर मुज़फ़्तरशाह द्वितीयसे मुलह कर ली।

## १३ राव भारमञ्जी।

ये भीमजींके पुत्र थे और उनके बाद ईंडरकी गद्दीपर बैठे। परन्तु मेवाइके राणा सांगाजीने रायमछ जीकी सहायता कर उन्हें गद्दीपर बिठा दिया। वि० सं० १५७२ में इन्होंने सुलतान मुजफ्तरशाहसे सहायता माँगी। उसने भी निजामुल मुलकको भेज किर इन्हें ईंडरकी गद्दी दिला दी। दो वर्ष बाद वि० सं० १५७४ में राणाजींकी सहायतासे फिर रायमछ जीने ईंडरकी गद्दी छीन ली। परन्तु इसके बाद किर वहाँ पर मुसलमानोंका कब्जा हो गया। अन्तमें एक बार फिर राणाजींने सहायता देकर रायमछ जीको ईंडरका अधिपति बना दिया।

वि० सं० १५७६ में रायमलुजीका देहान्त हो गया और भार-मलुजी ही गई के मालिक रह गए। परन्तु ईडरपर मुसलमानोंने अपना कब्जा बनाए रक्खा।

वि० सं० १५७६ में राणा सांगाजीने फिर ईडरपर हमला किया। इसपर वहाँका मुसलमान शासक मुबारिज भागकर अहमदनगर चला गया। राणाजीने ईडरपर अधिकार कर अहमदनगरको भी छट लिया। इन हमलोंमें जोवपुरके राव गांगाजीने भी राणाजीकी सहायता की थी। परन्तु वि० सं० १५७७ में मुलतान मुज़फ़रशाह द्वितीयने पीला ईडरपर अधिकार कर लिया। जिस समय ईडरपर मुसलमानोंका अधिकार हो गया था उस समय भारमलुजी सरवीन नामक गाँवमें जा

रहे थे। परन्तु कुछ ही समय बाद उन्होंने आक्रमण कर फिर ईडर पर अधिकार कर टिया। इस पर वि० सं० १५८५ में बहादुरशाहने ईडर पर चढ़ाई की। परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं हुई। इसके बाद वि० सं० १५८७ में उसने दुबारा हमला किया। इस बार भारमछुजीको मुसलमानोंकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी। वि० सं० १६०० में इनका स्वर्गवास हो गया।

#### १४ राव पुंजोजी (द्वितीय)।

ये भारमछजीके पुत्र थे और उनके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए। इनके समय अहमदनगरके बादशाहकी हुकूमत शिथिल पड़ गई थी। अत: ईडर राज्य उस समय बहुत कुछ स्वाधीन हो गया था। इसके बाद इन्होंने अहमदनगरके बादशाहको समय पड़ने पर २,००० सवा-रोंकी सहायता देनेका वादा कर खिराज देना भी बंद कर दिया।

#### १५ राव नारायणदासजी (द्वितीय)।

ये पुंजोजी (द्वितीय) के पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए। वि० सं० १६३० में इन्होंने गुजरातके सूबेदार खान अजीज कोकाके खिलाफ बगावत की। इस पर खुद अकबरने चढ़ाई कर इस बगावतको दबाया। इसके बाद वि० सं० १६३२ और १६३३ में फिर दो बार अकबरने ईडर पर सेना मेजी। अन्तिम बारकी चढ़ाईमें वहाँपर बादशाह अकबरका अधिकार हो गया।—परन्तु अधीनता स्वीकार कर लेने पर नारायणदासर्जाको ही अकबरने वहाँका राज्य सौंप दिया और उन्हें २,००० पैदल और ५०० सवारोंकी सेनाका अफ़सर बना दिया।

<sup>(</sup>१) यह गाँव साँवित्या सोढके वंशजोंके अधिकारमें था। यद्यपि यह गाँव अब मेवाइके राज्यमें है तथापि उस समय ईडरके नीचे ही था।

इनकी कन्याका विवाह मेवाङ्के महाराणा प्रतापके साथ हुआ था और इन्होंने अकबरके साथके युद्धमें उन्हें मदद भी दी थी।

## १६ राव वीरमदेवजी।

ये नारायणदासजी (द्वितीय) के पुत्र और उत्तराधिकारी थे। ये बड़े बीर थे और हमेशा किसी न किसीके साथ छड़ते रहते थे। इन्होंने अपने सौतेछे भाई रायिसहको मार डाछा था। रायिसहजीकी बहन आँबेरके राजाको ब्याही थी। अतः जिस समय ये काशीकी यात्रा करके आँबेर पहुँचे उस समय रायिसहजीकी बहनने इन्हें मरवाकर अपने भाई-का बदछा छिया।

इनके समय राणाजीने ईंडर राज्यके पानवड, पहाड़ी, जवास, जोर, पाथीन, वलेच, आदि कई प्रदेशोंपर आधिकार कर लिया था।

## १७ राव कल्याणमञ्जजी ।

ये वीरमदेवजीके छोटे भाई थे और उनके बाद गदीपर बैठे। ख्यातोंमें लिखा है कि ये भवाङ्के महाराणा और सीरोहीके रावसे बराबर लड़ते रहते थे। इन्होंने औगना, पानवड, आदि कई पहाड़ी प्रदेश राणाजीसे वापिस छीन लिए थे।

इनके बड़े भाईका नाम गोपाछदासजी था । यद्यपि वीरमदेवजीके बाद उनके उत्तराधिकारी होनेके हकदार वे ही थे तथापि कल्याणमळजीने राज्यपर अपना अधिकार कर छिया था, इसीसे गोपाछदासजी बादशाहके पास देहळी चछे गए । कुछ समय बाद उन्होंने शाही सेना छेकर भाण्डवपर हमछा किया और जिस समय वे उसको फ़तह कर ईडर पर आक्रमण करनेका विचार कर रहे थे उस समय छाछिमियाँ नामक मुसछ-मान जुमीदारने उन्हें मार डाळा। जिस समय गोपालदासजी देह तो गए थे उस समय वे अपने कुटुम्ब-वालोंको बालो नामक ग्वालेके पास छोड़ गए थे। गोपालदास नीकी मृत्युके बाद इनके पुत्रोंने अपने आसपासके प्रदेशपर अधिकार कर लिया और जिस स्थानपर ये रहते थे उसका नाम उस ग्वालेके नाम पर वाला-सना रक्खा।

#### १८ राव जगनाथजी।

ये कल्याणमल्डजींके पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए। इन्होंके किसी कारणसे बेताल भाटको ईडरसे निकाल दिया था। अतः उसने वि० सं० १७१३ में देहली पहुँच बादशाह शाहनहाँसे सहायताको प्रार्थना की। इसपर बादशाहन गुजरातके स्वेदार शाहजादे मुरादको ईडर पर चढ़ाई करनेकी आज्ञा दी। शाही आज्ञानुसार इसी वर्ष शाहजादेने ईडर पर अधिकार कर सम्यद हातूको वहाँका शासक बना दिया। राजजी भागकर पौल गाँवकी तरफके पहाड़ोंमें चले गए। वहीं पर इनका देहान्त हुआ।

#### १९ राव पुंजोजी ( तृतीय )।

ये जगन्नाथजीके पुत्र थे और पिताके मरनेपर राज्यप्रातिकी इच्छासे बादशाहके पास देहली चले गए। परन्तु बहाँपर आँबेरके राजाने इनको सफलमनोरथ न होने दिया। इस पर ये निराश हो उदयपुर पहुँचे। राणा राजांभहजी (प्रथम) ने इनकी सहायता कर वि० सं० १७१५ में इन्हें ईडरकी गर्दापर विठा दिया। परन्तु इन्होंने मुमलमानोंके भयसे अपनी रानियों और खजानेको सरवान नामक स्थानमें ही रख छोड़ा। करीब ६ महीने राज्य करनके बाद विवसे इनकी मृत्यु हुई।

#### २० राव अर्जुनदासजी ।

ये पुंजी तृतीयके छोटे भाई थे और उनके बाद गदीपर बैठे । जिस समय इन्होंने बनासनके रहबरों (परमारों) पर आक्रमण किया, उस समय ये उनके हाथसे मारे गए।

#### २१ राव गोपीनाथजी।

ये कल्याणमळ्ळजीके पुत्र और जगन्नाथजीके छोटे भाई थे।

इन्होंने अर्जुनदासजीकी मृत्युके बाद अहमदाबादके इलाकेमें छुटमार मचा दी। इसपर सय्यद हातूने इन्हें बहुत सा धन देकर कुछ शान्त किया। जब इसकी सूचना स्बेदारको लगी तब उसने सैयद हातूके स्थानपर कमालखाँको ईडरका शासक बनाया। परन्तु गोपीनाथजीने वि० सं० १७१६ में इसे भगाकर ईडरपर अधिकार कर लिया। वि० सं० १७२१ तक वहाँपर इन्हींका राज्य रहा। परन्तु रहबर गरीबदासको भय बना रहता था कि कहीं ये हमसे राव अर्जुनदासजीका बदला न लें। इसीसे वह अहमदाबाद जाकर मुसलमानी फीजको ईडरपर चढ़ा लाया। इसपर गोपीनाथजीको भागकर पहाड़ोंकी शरण लेनी पड़ी। ये अफीम बहुत खाते थे और इसके न मिलनेसे वहींपर पहाड़ोंमें इनका देहान्त हो गया।

## २२ राव कर्णसिंहजी।

ये गोपीनाथजीके पुत्र थे । वि० सं० १७३६ में इन्होंने ईडरपर हमलाकर मुसलमानोंको भगा दिया और वहाँपर अपना अधिकार कर लिया । परन्तु इसके कुछ समय बाद मुहम्मद अमीनखाँने और मुहम्मद बहलेलिखाँन ईडरपर वापिस अधिकार कर लिया । कर्णसिंहजी भाग-कर सरवान गाँवकी तरफ चले गए और वहींपर इनका स्वर्गवास हुआ। इनके दो पुत्र थे—चन्द्रसिंह और माधवसिंह । माधवसिंहने वेरावरपर अधिकार कर लिया था । वह स्थान अब तक इन्होंके वंदाजोंके अधि-कारमें है । परन्तु ईडरपर बहुत समय तक मुसलमानोंका अधिकार रहा । उस समय वहाँका शासक मुहम्मद बहलोलखाँ था । र्भा सर

> मा ङ

**I** 

२३ चन्द्रसिंह।

ये कर्णसिंहजींके पुत्र थे । वि० सं० १७५३ में इन्होंने ईडर राज्यके प्रदेशोंपर आक्रमण करना शुरू किया और वि० सं० १७७५ में बसाई बालोंकी सहायतासे ईडरसे मुसल्मानोंको निकाल कर वहाँ पर अपना अधिकार कर लिया । परन्तु अन्तमें सिपाहियोंकी तनस्त्राह चढ़ जानेसे ईडरका राज्य बलासड़ाके ठाकुर सर्दारसिंहको सौंप ये पौल गाँवमें आए और वहाँके जागीरदारको मारकर उक्त स्थान पर इन्होंने अपना कल्जा कर लिया । उक्त स्थान पर अब तक इन्होंके वंशजोंका अधिकार चला आता है । कुछ समय तक तो सरदारसिंहने इनके नाम पर ईडरका प्रवन्ध किया; परन्तु अन्तमें वहाँवालोंसे झगड़ा हो जानेके कारण उसे भी भागकर बालासनाकी तरफ जाना पड़ा ।

इसके बाद ईडर पर बच्छा पंडितने अधिकार कर लिया। वि० सं० १७८५ के करीब तक वहाँ पर उसीका अधिकार रहा और इसी वर्षके करीब जोधपुरमहाराजा अजीतिसहर्जाके छोटे पुत्र आनन्दिसहर्जी और रायसिंहजीने इसे निकालकर वहाँ पर अपना राज्य कायम किया। इनका इतिहास आगे लिखा जायगा।



<sup>(</sup>१) फार्ब्सकी रासमालामें भी इस घटनाका समग्र वि॰ सं० १७८५ ही लिखा है।

# ईडरके पहले राठोड़ोंका वंदावृक्ष ।



का सर

E

मा अ

# ईडरके दूसरे राठोड़।

वि० सं० १७८१ में जोधपुरमहाराजा अर्जातासिंहजीके मारे जाने पर उनके छोटे पुत्र आनन्दसिंहजी और रायसिंहजीको उनकी माताने सती होनेके पूर्व ही कुछ भरोसेके राजपूर्तोंको सौंप दिया था और उनसे इनकी रक्षाकी प्रतिज्ञा करवा छी थी।

पहले कुछ समय तक तो इन्होंने मारवाड़में इधर उधर गड़बड़ मचाई और अन्तमें जब बादशाह मुहम्मदशाहने महाराजा अभयसिंहजीको ईडरकी जागीर दी तब वहाँ पहुँच उस पर अधिकार कर लियों । महा-राजा अभयसिंहजीने भी मारवाड़में शान्ति हो जानेकी आशासे इसमें आपात्ति नहीं की । यह घटना वि० सं० १७८५ के करीबकी है ।

किसी किसी ख्यातमें लिखा है कि आनन्दिसहजी वामो और पाल-नपुरकी तरफ़से सेना लाए थे और गड़वाड़ाके कोलियोंने भी ईडरपर अधिकार करनेमें इनकी सहायता की थी।

### १ राजा आनन्दसिंहजी।

इन्होंने वि० सं० १७८५ में ईडर पर अधिकार किया थाँ। इनका जन्म वि० सं० १७६४ की आषाढ वदी ५ को हुआ था। इनके

<sup>(</sup>१) औरंगजेबके मरनेपर बादशाही ताकत कमजोर पड़ गई थी। इससे इनको ईडरपर अधिकार करनेमें उधरसे विशेष बाधा न पड़ी। उस समय ईडर राज्यमें ईडर, अहमदनगर, मोदास, बायद, हरसोल, प्रांतिज और बीजापुर थे। इसके आलावा पाँच परगने दूसरे भी इसके अधीन कर लिए गए थे।

<sup>(</sup>२) बाम्बे गजिट्यरमें वि॰ सं॰ १७८८ लिखा है। परन्तु यह ठीक प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जिस समय इन्होंने ईडरपर अधिकार किया था, उस समय मेवाइके राणा संप्रामसिंहजी द्वितीयने ईडरको अपने राज्यमें मिला छेनेका विचार किया और आंबेरके महाराजा सवाई जयसिंहजीकी मार्फत जोध-पुरके महाराजा अभयसिंहजीसे भी इसकी इजाजत छे छी। उस समय महाराजा

छोटे भाई रायासिंहजी भी इनके साथ रहते थे । रायसिंहजीका जन्म वि० सं० १७६८ की सावन वदी २ को हुआ था । यह देख मेवा-इके महाराणा संप्रामसिंहजी द्वितीयने ईडरको अपने राज्यमें मिळानेके इरादेसे वहाँपर सेना भेजी । यद्यपि इसमें महाराणाजीको पूरी सफळता नहीं हुई तथापि कुछ समय तक आनन्दिंसहजीको राणाजीकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ी ।

वि० सं० १७९१ में जवाँमर्दखाँने ईडरपर चढाई की । इसपर आनन्दिसहजी और रायसिंहजीने मल्हारराव होल्कर और राणोजीसे सहा-यता माँगी । ये दोनों उस समय माळवेमें थे । इस छिए शीघ्र ही मद-दके वास्ते जा पहुँचे । यह देख जवाँमर्दखाँने १,७५,००० रुपए दंडके देकर अपना पीछा छुडाया ।

वि० सं० १७९५ में गुजरातके सूबेदार मोमीनखांने ईडरपर चढ़ाई की और रणासण और मोहनपुरके सरदारों पर कर छगाया । परन्तु आनन्द-सिंहजी और रायसिंहजीने झगड़ा उठाया कि यह कर हमको मिछना चा-हिए; क्योंकि ये स्थान हमारे राज्यके अन्तर्गत हैं। अन्तमें यह झगड़ा आपसमें ही निपट गया । रायसिंहजी तो मोमीनखांके साथ रहने छगे और मोमीनखांने उनके सैनिकोंका खर्च देना मंज्र किया । वि० सं० १७९८ में राघवजी मराठाने रायसिंहजीको मोमीनखांको छोड़कर अ-पनी तरफ आजानेके छिए बहुत कुछ दबाया । परन्तु उन्होंने यह बात

जयसिंहजी और अभयसिंहजीने जो पत्र राणाजीको इस विषयमें लिखे थे वे अब तक उदयपुरमें विद्यमान हैं। ये पत्र वि॰ सं॰ १७८४ के आषाढमें लिखे गए थे। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि आनन्दसिंहजीने इसके पूर्व ही इंडरपर अधिकार कर लिया था। (मारवाइमें संवत् आवणसे बदलता है, अतः इसके अनुसार उस समय वि॰ सं॰ १७८५ ही होना चाहिए।)

र्भा सर

म अ व

नहीं मानी। इसकी एवजमें शीव ही मोमीनखाँने मोदास, कांकरेज, अहमदनगर, प्रांतिज और हरसोछके परगने इनको जागीरमें दे दिए।

वि० सं० १७९९ में रहवर (परमार) राजपूतोंने इंडर पर आक-मण कर वहाँके राजा आनन्दिसहजीको मार डाला । जब यह समाचार रायिसहजीको मिला तब उन्होंने मोमीनखांसे आज्ञा लेकर रहबरोंको ई-डरसे निकाल दिया और आनन्दिसहजीके ६ वर्षके बालक शिविसहजीको ईडरकी गद्दीपर बिठा दिया । तथा शिविसहजीके बालक होनेके कारण राज्यका प्रबन्ध वे स्वयं मंत्रीकी तरह रहकर करने लगे । वि० सं० १८०७ में इनका देहान्त हो गर्यो ।

## २ राजा शिवसिंहजी।

ये आनन्दसिंहजीके पुत्र थे और उनकी मृत्युके बाद वि० सं० १७९९ में ६ वर्षकी अवस्थामें गद्दीपर बैठे । वि० सं० १८१४ में मुस-लमानोंको हराकर मराठोंने अहमदाबाद छीन लिया । इस अवसर पर शिवसिंहजीने मुसलमानोंकी सहायता की थी । इसीसे नाराज होकर मरा-ठोंने इनसे प्रांतिज और बीजापुरका परगना छीन लिया, तथा मोदास, बायद और हरसोलका आधा हिस्सों माँगा । यह भाग पहले रायसिं-

(२) इनकी मृत्युके समयका पूरी तौरसे निश्चय नहीं हुआ है।

<sup>(</sup>१) किसी किसी स्थान पर लिखा मिलता है कि आनन्दसिंहजीके ईडर-विजयके कुछ वर्ष बाद वहाँके देसाईने दामाजी गायकवाड़से कह सुन कर बचाजी दुवाजीको ईडर पर अधिकार करनेको मिजवाया। इस चढ़ाईमें रहवर राजपूर्तोंने भी इसे सहायता दी थी। वि० सं० १८१० में आनन्दसिंहजी मारे गए। इसके बाद बचाजी वहाँपर कुछ सेना छोड़ लौट गए। वहीं कहीं पर रायसिंहजीकी मृत्युका वि० सं० १८२३ में होना लिखा है। इनके साथ ही बौहान देविसिंह और कूंपावत अमरसिंह भी मारे गए।

<sup>(</sup>३) बादमें मोदास, बायद और हरसोलके परगने गवर्नमेंटने पेशवासे लेलिए। ई॰ स॰ १४१२ के सेटलमेंटके समय इसकी एवज़में ईडरकी आमदनीसे २४,००१ और अहमदनगरकी आमदनीसे '८,९५२ स्पए गायकवाइको देनाः

हुजीके अधिकारमें था और उनकी मृत्युके बाद उनके सन्तान न होनेके कारण शिवसिंहजीके अधिकारमें आगया था ।

वि० सं० १८२३ में आप्पा साहबकी अधीनतामें गायकवाड़की सेनाने ईडर पर चढ़ाई की और इनसे ईडरका आधा राज्य माँगों। बहुत कुछ कहा सुनी होनेपर शिवसिंहजीको ईडरकी आमदनीका आधा हिस्सा मराठोंको छिख देना पड़ा।

शिवसिंहजीके बड़े पुत्र भवानीसिंहजीने ईडरके सरदार सूरजमलको मार डाला था। अतः वि० सं० १८३५ में पेशवाकी तरफके अहम-दाबादके प्रबन्धकर्ताने मृत सूरजमलके भाईकी सहायतासे ईडर पर गृनीम घोड़ा' नामका कर लगाया। वि० सं० १८४८ में शिवसिंहजीका स्वर्गवास हो गया। इनके पाँच पुत्र थे—भवानीसिंह, संग्रामसिंह, जालिम-सिंह, अमीरसिंह, और इन्द्रसिंह।

## ३ राजा भवानीसिंहजी।

ये शिवसिंहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद गद्दी पर बैठे। इन्होंने केवल १२ दिन ही राज्य किया और इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई।

## ४ राजा गम्भीरसिंहजी ।

ये भवानीसिंहजीके पुत्र थे और उनके पीछे उनके उत्तराधिकारी हुए । उस समय इनकी अवस्था केवल १३ वर्षकी थी। इससे कुछ समय बाद ही इनके चाचाओंने इन्हें मार डालनेका इरादा किया। परन्तु

<sup>(</sup>१) उनका कहना था कि आधा राज्य बिवर्सिंहजीका था और वे निस्स-न्तान मर गए हैं। अतः वह हिस्सा हमारे सुपुर्द कर दो।

<sup>(</sup>२) कहीं कहीं पर उस समय इनकी आयु १० वर्षकी होना लिखा है।

5

म ङ

यह पड्यन्त्र प्रकट हो गया और वे छोग ईडरसे निकाल दिए गए। संग्रामिसहजी तो अहमदनगर चले गए और जालिमिसहजी और अमर-सिंहजीने कई दिनोंके झगड़ेके बाद क्रमशः बायद और मोदास पर अधिकार कर लिया।

वि० सं० १८५२ में इन तीनों भाइयोंने मिलकर ईडर पर चढ़ाई की। इस पर गम्भीरसिंहजीने इन्हें डावर, अरोर, विरावाड, सेनोल, गावत और सावरकांठा, आदि प्रदेश देकर सुलह कर ली। ये सारे प्रदेश जालिमसिंहजीके अधिकारमें रहे और ई० स० १८०६ में उनकी मृत्युके बाद उनकी विधवा स्त्रीने गायकवाइकी अनुमतिसे अहमदनगरके स्वामी कर्णासिंहके माँई प्रतापसिंहजीको गोद ले लिया। परन्तु वि० सं० १८७८ में इनके मर जानेपर यह परगना अहमदनगरमें मिला लिया गया। परन्तु गंभीरसिंहजी इस पर अपना हक प्रकट करते रहे।

वि० सं० १८५८ में पाछनपुरकी मुसछमान सेनाने गड़वाड़के कोछी सरदार पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। इस पर कोछी सर-दारने गम्भीरासिंहजीसे सहायता चाही। परन्तु ये उस समय कुछ भी सहायता नहीं दे सके।

इसके अगले वर्ष गायकवाड़की कर वसूल करनेवाली सेनाने काठि-यावाड़की तरफ़से आकर सिद्धपुरमें पड़ाव किया और राजा गम्भीरसिं-

<sup>(</sup>१) यह इन्हें इनके पिताने ही जागीरमें दिया था। इनके भाई इन्द्रसिं-इजी अंधे थे। इनको तीन गाँवोंसहित सरका इलाका जागीरमें मिला था।

<sup>(</sup>२) किसी किसी स्थान पर जालिमासिंहका मोदास पर और अमरसिंहका नायद पर अधिकार करना लिखा है।

<sup>(</sup>३) कहीं कहीं पर भतीजा लिखा है।

हजीको चढ़ा हुआ कर देनेके छिए बुलाया । इस पर इन्होंने करकी स्कमसे सालाना कुछ अधिक देनेका वादा कर मराठा फ़ौजके अफ-सरको गड़वाड़से मुसलमानोंको निकाल देनेके छिए उद्यत किया । इसीके अनुसार मराठोंने मुसलमानोंसे गड़वाड़ छीन कर वहाँपर फिर कोली सरदारका अधिकार करवा दिया । मराठोंके साथ जो सालाना २४,००० ६० देनेकी बात गंभीरसिंहजीने तय की थी, उसका नाम गनीम घोड़ा 'से बदलकर 'घास दाना ' स्क्खा गया । कोली सरदारने भी इसकी एंवजमें गड़वाड़की आमदनीका तीसरा भाग ईडरवालोंको देना मंजूर किया ।

वि० सं० १८६१ में घोड़वाड़के रहबर (परमार) जातिके सर-दारको उसके भाईने मार डाला। इस पर गंमीरासिंहजीने मृत सरदा-रके पुत्रको अपने चाचासे बदला लेनेमें सहायता दी। इसकी एवज्रमें उसने अपनी जागीरकी आमदनीके पाँच भागोंमेंसे दो भाग ईडर राज्यको देनेका वादा किया। अन्तमें ये हिस्से इन्द्रसिंहजीको दे दिए गए।

वि० सं० १८६५ में गम्भीर्रासहजीने वीराहरें, तांबीं, नवरगाँव और बेरनों पर हमला कर उक्त स्थानोंपर 'खिचड़ी ' नामका कर लगाया। इसी प्रकार पौलके राव रत्नसिंहजीको भी यह कर देनेको बाध्य किया।

अगले वर्ष फिर गम्भीरसिंहजीने चढ़ाई कर कर्चा, समेरा, देहगामड़ा, वंगर, बांदीओल, आदि कोलियोंके गाँवोंसे खुरकी नामके राजपूतोंके

<sup>(</sup>१) यह ईंडरके पुराने राजाओंके वंशजोंके अधिकारमें था।

<sup>(</sup>२) यह कोलियोंका गाँव था।

<sup>(</sup>३) नवरगाँव और बेरना दाँताके पवाँरोंके नीचे थे।

गाँवसे और सिरदोई, मोहनपुर, रणासण और रूपाल आदि रहवरोंकें गाँवोंसे कर वसूल किया।

वि० सं० १८८० में वायदका स्वामी अमरींसह मर गया। इस पर उसकी सम्पत्तिके छिए ईडर और अहमदनगरके राजाओं में झगड़ा उठ खड़ा हुआ। अन्तमें वि० सं० १८८३ में महींकांठाके पोछिटिकछ एजेंटने तहकीकात कर एक सुछहनामा करवाया। उसके अनुसार वायदका दो तिहाई हिस्सा ईडरवाछोंको मिछा और वाकीका एक तिहाई अहमदनगरवाछोंको मिछा। परन्तु इसकी एवजमें ईडरके राजाको मोदासका हक छोड़ना पड़ा। पर इसका पाछन कभी नहीं हुआ और यह झगडा यों ही जारी रहा।

वि० सं० १८९० में गम्भीरिसहजीका स्वर्गवास हो गया । इनके दो पुत्र थे—उम्मेदिसिंह और जवानिसिंह । इनमेंसे उम्मेदिसिंहकी मृत्यु पिताके जीतेजी ही हो गई थी ।

#### ५ राजा जवानसिंहजी।

ये गम्मीरसिंहजीके पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए । इनके बाळक होने और राज्यप्रबन्ध ठीक न होनेके कारण इनकी भाताकी सळाहसे इनके राज्यका प्रबन्ध ई० स० १८३७ में कम्पनी सरकार अपने अधीन कर ळिया। परन्तु ई० स० १८५२ में उसने खजानेके अळावा बाकीका प्रबन्ध राज्यको छौटा दिया। खजानेकी देख-भाळ ई० स० १८५९ तक उसीके अधीन रही। इसके बाद सारा प्रबन्ध जवानसिंहजीको सौंप दिया गया। इसी समय मोदास और बायदका झगड़ा फिर उठ खड़ा हुआ। परन्तु वि० सं० १९०० में जोधपुरमहाराजा मानसिंहजीका स्वर्गवास हो जानेसे अहमदनगरके.

बामी तखर्तीसिंहजी उनके गोद चळे गए। इस पर मोदास और बायद तगनों सिहत अहमदनगरका इळाका वि० सं० १९०५ में फिर ईंडर तथमें मिळा दिया गर्यो।

वि० सं० १९२८ में ब्रिटिश गवर्नमेंटके और इनके बीच मारवाड़के समकको ईडर राज्यमें न आने देनेके बाबत एक सन्धि हुई।

जवानसिंहजी बड़े ही बुद्धिमान् और योग्य राजा थे। इसीसे प्रसन्तः होकर ब्रिटिश गवर्नमेंटने इन्हें बंबईकी व्यवस्थापिका सभा ( लेजिस्लेटिव काउंसिल ) का सभासद बनाया और के० सी० एस० आई० का खिताब दिया। वि० सं० १९१९ में इनको गोद लेनेकी सनद मिली।

वि० सं० १९२५ (ई० स १८६८ के दिसंबर) में ३८ वर्षकी अवस्थामें इनका स्वर्गवास हो गया।

#### ६ राजा केसरीसिंहजी।

ये जवानसिंहजीके पुत्र और उत्तराधिकारी थे । राज्यपर बैठनेके समय इनकी अवस्था छोटी होनेके कारण राज्यका कार्य पोलिटिकल एजेंटकी देखभालमें होने लगा और ई० स० १८८२ (वि० सं० १९३८) में जब ये बालिग हो गए तो इन्हें सोंप दिया गया।

बि० सं० १९३१ में ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईंडर राज्यके बीच एक अहदनामा छिखा गया । उसके अनुसार हाथीमाटी नामक नर्दासे बाँधके द्वारा ईंडर राज्यमें होकर एक नहर निकाली गई और इस नहरकी सीमाके अन्दरके दीवानी व फ़ौजदारी अधिकार गवर्नमेंटको सोंप दिये गए।

वि० सं० १९३८ में ब्रि० गवर्नमेंटने अहमदाबाद कलक्टरीके कुछ गाँवोंके हिस्सेके बदले राज्यको दूसरे ४ गाँव दे दिये।

(१) महाराजा तखतसिंहजीने अहमदनगरको अपने अधिकारमें रखनेकी बहुत कुछ कोशिश की, परन्तु इसमें उन्हें सफलता नहीं हुई। वि० सं० १९४० में ईडर और उसके तींतोई ठिकानेने गवर्नमेंट द्वारा प्रस्तावित अफ़ोमकी संधि अंगीकार की । इससे ईडरमें अफ़ीमकी काइत करना रोक दिया गया और उसके बेचने आदिके ।छिए पहलेसे लाइसेंस (आज़ा) हासिल करना जरूरी हो गया।

वि० सं० १९४२-४३ में गायकवाड़की सेना हटाकर उसकी बचतसे एक शिक्षित घुड़सवार और पैदल सेना (पुलिस) रक्खी गई।

वि० सं० १९४२-४४ में तमाम महीकांठा प्रदेशसे वस्तुओं के लाने ले जानेकी चुंगी उठा दी गई। इसी वर्ष ईडरनरेशको के० सी० एस० आई० का खिताव मिला। वि० सं० १९४५-१९४६ में ईडर राज्यने अपने तीन गाँवों के लिए गवर्नमेंटके अहमदाबादके गोदामसे शराव खरीदना मंज्र किया और अपनी ५ स्थानों की आवकारीका ठेका एक नियत समयके लिए गवर्नमेंटको दे दिया। इनमें से तीन स्थानों का ठेका पहले वि० सं० १९५१ में और दुवारा वि० सं० १९६१ में दुहराया गया।

वि० सं० १९५३ में गवर्नमेंटने अफ़ीमके बाबत नई संधि की। वि० सं० १९५४ में ईडरके राज्यने अहमदाबाद—प्रान्तिज रेखेंके छिए जितनी पृथ्वीकी आवश्यकता हो उतनी पृथ्वी दीवानी और फौजदारी अधिकारोंके सहित गवर्नमेंटको देना अङ्गीकार किया।

वि० सं० १९५७ (ई० स० १९०१ की २० फरवरीको ) इनका स्वर्गवास हो गया। यद्यपि इनकी मृत्युके समय इनकी एक रानी गर्भवती थी और बादमें उसके गर्भसे ई० स० १९०१ की ४ अक्टोबरको एक पुत्र भी हुआँ तथापि उस बालकके कुळ ही दिन

<sup>(</sup>१) इस बालकका नाम कृष्णसिंह रक्खा गया था।

ब्रह (ई० स० १९०१ की ३० नवंबरको) मर जानेके कारण गवर्नमेंट-ब्रह्म महाराजा प्रतापसिंहजी ईडरकी गद्दी पर बिठा दिए गए ।

## ७ महाराजा प्रतापसिंहजी ।

ये जोधपुरके महाराजा तखतिसहर्जांके तीसरे पुत्र और महा-राजा जसवन्तिसहर्जींके छोटे भाई थे। इनका जन्म वि० सं० १९०२ की कार्तिक वदी ६ (ई० स० १८४५ की २१ अक्टोंबर) को हुआ था। ये बालकपनसे ही बड़े वीर स्वभावके थे। वि० सं० १९२५ में इन्होंने अपने बड़े भाता महाराजकुमार जसवन्तिसहर्जींकें साथ गोड़वाड़ परगनेमें जाकर वहाँके मीणों और भीलोंको मारकर उक्त प्रदेशमें शान्ति स्थापनकी थी।

वि० सं० १९२९ में इनके पिताका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद ये अपने बहनोई जयपुरमहाराजा रामसिंहजीके पास चळे गए और वहीं पर राज्यकार्य सीखते रहे। वि० सं० १९३५ में आप जोधपुर राज्यके प्रधान मंत्री बनाए गए। इसपर आपने मारवाड़के प्रबन्धको नवीन ढंगपर स्थापित किया और देशमें विद्याका प्रचार कर जोधपुरको एक उन्नत नगर बना दिया। इसके अलावा राज्यमें बड़े बड़े बाँध आदि बँधवाकर देशमें की पानीकी कमीको भी बहुत कुछ दूर कर दिया। पहले मारवाड़ राज्यमें उर्दुका दौर दौरा था। परन्तु आपने उसके स्थानमें हिन्दीका प्रचार किया।

ई० स० १८७८ में आप नेपिल चेम्बरलेन कमीशनके साथ काबुलकी तरफ मेजे गए। वहाँसे लौटने पर आपको सी० एस० आई० का खिताब मिला। इ० स० १८८५ में आप के० सी० एस० आई० बनाए गए। ई० स० १८८७ में महारानी विक्टोरियाकी जुिबलीमें आप जोध-पुर-महाराजके प्रतिनिधिकी हैसियतसे छंदन पहुँचे। इस अवसर पर आपको ऑनरेरी लेफ्टिनेन्ट कर्नलका पद मिला।

वि० सं० १९५२ में प्रतापिसहजीके बड़े भाता जोधपुरनरेश महाराजा जसवन्तिसहजीका स्वर्गवास हो गया । उस समय उनके उत्तराधिकारी महाराजा सरदारिसहजी बालक थे । इस कारण महाराज प्रतापिसहजी उनके रीजेंट बनाए गए और इन्हींकी अध्यक्षतामें रीजेंसी काउंसिल राज्यकार्यकी देख भाल करने लगी । आपने इस अवसर पर जहाँ तक हो सका अनेक लोकोपकारी कार्य कर देशको उन्नत किया ।

वि० सं० १९५४ में महारानी विंक्टोरियाकी डायमंड जुबिली पर आप फिर लंदन गए। वहीं पर आपको जी० सी० एस० आई० की सर्वोच्च उपाधि मिली और साथ ही आपकी राज्यकार्यकी योग्यताको देखकर केम्ब्रिज यूनीवर्सिटीने आपको एल० एल० डी० की उपाधिसे भूषित किया।

इसी वर्ष भारत सरकारने मोहमंद पठानोंको दंड देनेका आयोजन किया । उसमें भी आपने यथासाध्य अच्छी सहायता दी । वि० सं० १९५५ में आप जोधपुर रिसालेके साथ तिराहके युद्धमें गए । आपकी वीरतासे प्रसन्न होकर महारानी विक्टोरियाने वि० सं० १९५६ में आपको 'ऑर्डर ऑफ़ बाथ 'का पदक प्रदान कर अँगरेज़ी सेनामें कर्न-लका पद दिया । इसके अलावा आगरेके दरबारके समय आप सी० बी० की उपाधिसे भूषित किए गए ।

बक्सर-विद्रोहके समय वि० सं० १९५७ में ये जोधपुरके सरदार रिसालेके साथ चीन पहुँचे। वहाँ परकी आपकी बहादुरीको देखकर वि० सं० १९५८ में गवर्नमेंटने आपको कें० सी० बी० का खिताब दिया।

इसके बाद वि० सं० १९५८ की माघ सुदी ४ (ई० स० १९०२ की १२ फरवरी) को ५६ वर्षकी अवस्थामें भारत सरकारने आपको ईडरके राजा केसरीसिंहजिके दत्तक रूपसे ईडरकी गद्दी पैर विठाया। अगले वर्ष (ई० स० १९०२ के अगस्तमें) सम्राट् सप्तम एडवर्डके तिलकोत्सव पर आप सम्राट्के ए० डी० सी० और इम्पीरियल सर्विस सेनाके मेजर जनरल बनाए गए।

वि० सं० १९६२ में जिस समय सम्राट् पंचम जार्ज युवराजकी हैसियतसे भारतमें आए उस समय आप उनके शरीररक्षक नियुक्त किए गए।

वि० सं० १९६८ में जोधपुरनरेश महाराजा सरदारसिंहजीका देहान्त हो गया। उस समय उनके उत्तराधिकारी महाराजा सुमेरसिंह-जीकी अवस्था छोटी होनेके कारण महाराजा प्रतापिसहजीने अपने दत्तक पुत्र महाराजा दौछतिसिंहजीको ईंडरका राज्य सौंपकर जेठके महीनेमें जोधपुर राज्यके रीजेंटका पद अङ्गीकार कर छिया। इसी वर्ष सम्राट् पश्चम जार्जके राजतिछकोत्सव पर छंदनमें आपको ऑक्सफर्ड यूनीवर्सि-टीने डी० सी० एछ० की उपाधिसे भूषित किया। इसके बाद दिछी दरबारके समय वि० सं० १९६९ में आपको जी० सी० बी० ओ०

<sup>(</sup>१) इसकी सूचना आपको भारत गवर्नमेंटने संवत् १९५८ की पौष वदी १३ को तारद्वारा दी थी।

<sup>(</sup>२) इसी अवसर पर बादशाहने आपको जोधपुरमें रीजेंट रहने तक महा-राजा बहादुरका खिताब और १७ तोपोंकी सलामीकी इज्जत बख्शी। यह इज्जत अन्त तक आपको प्राप्त रही।

83

अि सर

म अ व

**₹**(

की उपाधि मिली । इस रीजेंसीके कालमें भी आपने जोधपुर राज्यमें अनेक परिवर्तन किए ।

वि० सं० १९७१ में यूरोपका प्रसिद्ध महाभारत छिड़ गया। इसपर आप जोधपुर महाराजा सुमेरसिंहजीके साथ फ्रांसके रणक्षेत्रमें जा पहुँचे। वि० सं० १९७२ में वहाँसे छोट कर जोधपुर गए और वहाँका राज्यभार महाराजा सुमेरसिंहजीको सौंपकर वि० सं० १९७३ में फिर रणक्षेत्रको छोट गए। इसी वर्ष (ई० स० १९१८ की १ जनवरीको) आपको के० जी० वी० का खिताब मिछा।

वि० सं० १९७५ में जोधपुरनरेश महाराजा सुमेरसिंहजीका स्वर्ग-वास हो गया और उनके उत्तराधिकारी उनके भ्राता महाराजा उम्मेद-सिंहजीके बालक होनेके कारण सर प्रतापको एक बार फिर युद्धक्षेत्रसे लौटकर आना पड़ा । जोधपुरमें तीसरी बार रीजेंसी काउंसिल बनी और आप उसके अध्यक्ष बनाए गए । आपने जहाँ तक हो सका राज्यकी आमदनी बढ़ानेमें और उन्नति करनेमें बड़ा परिश्रम किया ।

वि० सं० १९७९ की भादों सुदी १३ (ई० स० १९२२ की ४ सितंबर) को ७६ वर्षकी अवस्थामें आपका अचानक स्वर्गवास हो गया।

<sup>(</sup>१) महाराजा प्रतापसिंहजी ई० स० १९१५ के अक्टोबरमें जोधपुर आए और १९१६ अप्रेलमें बापिस रणक्षेत्रको छोट गए। महाराजा सुमेर-सिंहजीने इनके जोधपुरमें रहने तक राज्यका सारा भार इन्हींके हाथमें छोड़ दिया था। ई० स० १९१६ की फ्रवरीमें आप जोधपुरमहाराजाके साथ ही बनारस हिन्दू यूनिवार्सिटीकी स्थापनाके उत्सवमें भी सम्मिलत हुए थे। आपको महारानी एलेकज़ेंड्राने भारतीय योद्धाओंका मुखिया समझ लंदनमें एक चाँदीकी ढाल और एक झंडा भेट किया।

महाराजा प्रताप बड़े वीर, साहसी और चतुर पुरुष थे। भारत गव-तेमेंट और स्त्रयं सम्राट् तक भी आपका बड़ा मान रखते थे। आपको इतिहाससे भी बड़ा प्रेम था। आपके गुणोंसे प्रसन्न होकर ही गवर्न-मेंटने आपकी सल्लामीकी तोपें १५ से बढ़ाकर १७ कर दी थीं।

## महाराजा दौलतसिंहजी।

ये महाराजा तखतिसंह जीके पीत्र और महाराज भोपाल सिंह जीके पुत्र हैं। इनका जन्म वि० सं० १९३५ की वैशाख सुदी ११ (ई० स० १८७८ की ३० मई) को हुआ था। वि० सं० १९३८ की १८७८ की ३० मई) को हुआ था। वि० सं० १९३८ की सावन सुदी १० को ये पहले अपने चाचा महाराज माधवसिंह जीके मोद गए थे। आपने अजमेरके मेओ कालेजमें शिक्षा पानेके बाद जोधपुर रिसालेमें भरती होकर सामरिक शिक्षा भी पाई थी। इसके बाद आप जोधपुर राज्यके मिलिटरी सेकेटरी (सामरिक मंत्री) इसके बाद आप जोधपुर राज्यके मिलिटरी सेकेटरी (सामरिक मंत्री) नियुक्त हुए। ई० स० १९०२ के अप्रेलमें सर प्रतापने आपको अपने गोद ले लिया। उस समय इनकी अवस्था २५ वर्षकी थी। इसी वर्ष बादशाह एडवर्ड सहमके तिलकोत्सव पर लंदनमें आप प्रिन्स ऑफ वेल्स-के आनररी ए० डी० सी० बनाए गए। इसके बाद ई० स० १९११ के जूनमें आप वर्तमान् सम्राट् जार्ज पंचमके तिलकोत्सव पर फिर लंदन गए।

वि० सं० १९६८ में जब महाराजा प्रतापसिंहजी दूसरी बार जोध-पुर राज्यके रीजेंट नियत हुए उस समय ई० स० १९११ की २१ जुलाई (वि० सं० १९६८ की श्रावण वदी १०) को आप ईडरकी गद्दी पर बैठे। वि० सं० १९६८ की आहिबन वदी ८ को आपका राज्याभिषेक हुआ। आप ब्रिटिश सेनाके ऑनरेरी मेजर हैं और आपने यूरोपीय महास-मरके समय मिस्नमें जाकर गवर्नमेंटकी सहायता की थी। आपके बड़े महाराजकुमार हिम्मतिसंह जीका जन्म बि० सं० १९५६ की भादों बदी १३ (ई० १८९९ की २ सितंबर) को हुआ था। पहले ईड-रकी; राजधानीका नाम अहमदनगर था। परन्तु महाराजा प्रतापने उसका नाम बदल कर आपहींके नाम पर हिम्मतनगर रख दिया था। तबसे यही नाम अवतक चला आता है।

ईडर राज्य वंबई अहातेके प्रथम श्रेणीके राज्योंमें है। इसका क्षेत्र-फळ १६६९ वर्गमील और आबादी पौने दो लाखके करीब है। राज्यकी आय करीब ६ लाखके बैठती है। ईडरनरेशोंकी सलामीकी १५ तोपें हैं। इनको महीकांठाके कुछ सरदारोंसे १९,१४० रुपए, ६ आने, ११ पाई 'खिचड़ी' (कर) के मिलते हैं। तथा इनको बार्षिक ३०,३३९ रुपए, १५ आने, २ पाई 'घासदाने' (कर) के गवर्नमेंटके मारफत गायकवाड़को देने पड़ते हैं। इनको गोद लेनेका अधिकार भी प्राप्त है।

# अहमदनगरकी शाखाके राठोड़

ईडरके इतिहासमें लिखा जा चुका है कि राजा गंभीरसिंहजीक समय उनके चाचा संप्रामसिंहजीने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया थे उसी समयसे अहमदनगरकी शाखा अलग हो गई।

## १ संग्रामसिंहजी।

ये ईडरनरेश शिवसिंहजीके द्वितीय पुत्र थे और अपने भतीजेके छोटे होनेक कारण अहमदनगरके स्वाधीन शासक बन बैठे । वि० सं० १८५५ में इनका देहान्त हो गया ।

## २ कर्णसिंहजी ।

ये संग्रामसिंहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद अहमदनगरके स्वामी हुए।

वि० सं० १८६३ में मोदासके ठाकुर ज्ञालिमसिंहजीके पीछे पुत्र न होनेके कारण उनकी विधवा स्त्रीने गायकवाड़की अनुमतिसे कर्ण-सिंहजीके छोटे भौई प्रतापसिंहजीको गोद लिया। परन्तु उनके पीछे भी पुत्र न होनेके कारण वि० सं० १८७८ में मोदासका परगना अ-हमदनगरमें मिला लिया गया।

वि० सं० १८९२ में कर्णसिंहजीका स्वर्गवास हो गया। उस समय कम्पनी सरकारने सतीकी प्रथा बंद कर दी थी। परन्तु कर्णसिंहजीके अपुत्रोंने, जिनका नाम पृथ्वीसिंह और तखतिसिंह था, निडर हो रात्रिमें ही अपनी माताके सती होनेका प्रबन्ध कर दिया। इस क्रियाके

<sup>(</sup>१) कहीं कहीं पर भतीजा लिखा है।

र्खा सर मा

E

निर्विप्त समाप्त हो जानेपर वे दोनों अपने अनुयायियों के साथ पहा-डोमें चले गए। कुछ समय बाद वहाँ के जागीरदारोंने भी बगावत कर दी। यह देख कम्पनीने पृथ्वीसिंहजीसे और तखतसिंहजीसे सुलह कर ली तथा आगेसे सती न होने देनेकी प्रतिक्वा करवा कर पृथ्वीसिंह-जीको अहमदनगरकी गद्दी पर बिठा दिया।

#### ३ पृथ्वीसिंहजी।

ये कर्णासिहजीके बड़े पुत्र थे और उनके बाद राज्यके स्वामी हुए। इन्होंने वि० सं० १८९२ से १८९६ तक शासन किया।

इनकी मृत्युके समय इनकी रानी गर्भवती थी। उसके गर्भसे एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परन्तु वि० सं० १८९८ (ई० स० १८४१) में वह मर गया। इस पर पृथ्वीसिंहजीके छोटे भाई तखतसिंहजी अह-मदनगरके अधिकारी हुए।

#### ४ तखतसिंहजी।

ये कर्णासिंहजीके छोटे पुत्र थे और वि० सं० १८९८ में अपने बालक भतीजेके मर जानेपर अहमदनगरकी गद्दी पर बैठे।

वि० सं० १९०० में जोधपुरमहाराजा मानसिंहजीका स्वर्गवास हो जानेके कारण ये उनके गोद बिठाए गए । इससे आप अपने पुत्र

<sup>(</sup>१) इनमें मुंडेटीके ठाकुर चौहान सूरजमलजी और दमोदरके ठाकुर राणावत गंभीरासिंहजी भी थे। इसी सेवाके उपलक्षमें उनको झालामंडकी जागीर दी गई।

<sup>(</sup>२) इसी समय यह भी तय हुआ था कि ई० स० १८१२ में जो संधि अँगरेज़ सरकारके साथ हुई थी उसका पालन किया जाय, राज्यमें कोई विदेशी न रक्खा जाय, हर एक मामला पहले कम्पनी सरकारके पास भेजकर तय किया जाय। यह संधि ई० स० १८३६ की फ्रवरीमें हुई थी।

नसवन्तसिंहजीको साथ लेकर जोधपुर चले गए। इनका इरादा अह-म्दनगरको भी अपने अधिकारमें रखनेका था । इससे बहुत दिनोंतक इंडरवालोंसे झगड़ा चलता रहा। परन्तु वि० सं० १९०५ में कम्पनी सरकारने अहमदनगर ईडरवाळोंको सौंप दिया। इसीके साथ मोदास और बायद पर भी ईंडरनरेशका अधिकार हो गया। ईडरके दूसरे राठोड़ोंका वंशवृक्ष । जोधपुरमहाराजा अजीतसिंहजी रायसिंहजी १ आनन्दसिंहजी किशनसिंहजी ( १७९९) २ शिवसिंहजी ३ भवानीसिंहजी (१) संप्रामसिंहजी, जालिमसिंहजी अमरसिंहजी इन्द्रसिंहजी ( अहमदनगरकी शाखा ) कन्या २ कर्णसिंहजी प्रतापसिंहजी ( जालिमसिंहजीके गोद गए ) गभीरसिंहजी उम्मेदसिंहजी ५ जवानसिंहजी (३) पृथ्वीसिंहजी (४) तखतसिंहजी ( जोधपुर गोद गए ) ६ केसरीसिंहजी एक कन्या एक पुत्र ७ प्रतापसिंहजी ८ दौलतंसिंहजी ( महाराजकुमार हिम्मतसिंहजी )

34 सर

E

37

H

परिशिष्ट ।

# १—राष्ट्रकृट और गहड़वाल-वंश।

बहुतसे प्राच्य और पाश्चात्य विद्वान् दक्षिणके राष्ट्रकूटों और पांचालदेश (कनौज) के गहड़वालोंको एक वंशका माननेमें संकोच करते हैं \* और अपने अनुमानकी पुष्टिमें निम्न-लिखित कारण उपस्थित करते हैं---

- (१) राष्ट्रक्टोंके लेखोंमें उनको चंद्र-वंशी लिखा है; परंतु गहड्वाल अपनेको सूर्यवंशी लिखते हैं।
  - (२) राष्ट्रकूटोंका गौतम, तथा गहड्वालोंका कार्यप-गोत्र है।
- ( ३ ) गहड्वालोंके लेखोंमें उनको राष्ट्रकूट न लिखकर गहड्वाल ही लिखा है।
  - ( ४ ) राष्ट्रकूटों और गहड़वालोंके आपसमें विवाहसंबंध होते थे।
  - (५) अन्य क्षत्रिय गहड़वालोंको उच्च वंशका नहीं मानते। आगे कमशः इन शंकाओं पर विचार किया जाता है-
- (१) राष्ट्रक्टोंके विकम-सं० ९७१ के ताम्र-पत्रमें ही पहले पहल इनका चंद्र-वंशी यादव सात्यिक + के वंशमें होना, लिखा है; परंतु विक्रम-संवत् १०५७ के यादव-राजा भिलम (द्वितीय) के ताम्र-पत्रसे प्रकट होता है कि राष्ट्रकूटों और यादवोंके आपसमें विवाहसंबंध होते थे। यादव राजा सेडणचंद्र (द्वितीय)

\* इण्डियन ऐण्डिकेरी, भाग १४ ( ई॰ स॰ १९०० )।

+ कुछ लोगोंका अनुमान है कि जिस प्रकार चूड़ावत, ऊदावत और जगमा- 🥞 लोत नामकी शाखाएँ राठोड़ों और सीसोदियोंके वशोंमें मिलती हैं, उसी प्रकार संभव है, राष्ट्रकूट-वंशमें भी कोई दूसरी यादव नामकी शाखा चल पड़ी हो। परंतु जिस तरह राठोड़ों और सीसोदियोंके वंशकी कुछ शाखाओंके नाम मिल जाने पर भी ये दोनों वंश बिलकुल भिन्न हैं, उसी तरह प्रसिद्ध चंद्र-वंशी यादव और यादव-शाखाके राठोड़ भी भिन्न ही हैं। इसके सिवाय आजकल एक ही नाम-की और भी अनेक ऐसी शाखाएँ प्रचलित हैं, जो बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, आदि भिन्न भिन्न वर्णों तकमें पाई जाती हैं। जैसे-नागदा, दाहिमा, सोनगरा, श्री-

के वि॰ सं॰ १९२६ के ताम्रपत्रसे भी इसी बातकी पुष्टि होती है। अतः हमारी सम्मतिमें ये राष्ट्रकूटराजा वास्तवमें सूर्य-वंशी ही थे; परंतु द्वारकाके निकट रहनेके कारण इन पर वैष्णव-मतका विशेष प्रभाव पड़ गया । इसीसे कालांतरमें होग इन्हें यदु-वंशी समझने लग गए। इसी प्रकारका एक और उदाहरण यहाँ पर दिया जाता है —

जिस समय गोहिलवंशी राजा छूनी-नदी परके खेड नामक स्थान ( मारवाड ) में राज्य करते थे, उस समय वे अपनेको सूर्य-वंशी समझते थे; परंतु वि॰ सं॰ १३३० के बाद जब राठोड़ सीहाजीके पुत्र आसथानजीने उनका राज्य छीन लिया, तो वे इधर-उधर घूमते हुए भावनगरमें जा बसे । कुछ दिन बाद राष्ट्र-कूटों की तरह इन पर भी वैष्णव-मतका प्रभाव पड़ा। इससे उन्हीं सूर्य-वंशी गोहिलोंके वंशज होने पर भी वहाँके शासक आज अपनेको चंद्र-वंशी सम-झते हैं।

यदि उपर्युक बातोंको छोड़कर साधारण तौरसे विचार किया जाय, तो भी यह सूर्य, चंद्र और अग्नि-वंशका झगड़ा पौराणिक कल्पना-मात्र ही प्रतीत होता है; क्योंकि एक ही वंशके छेखोंमें किसीमें किसीको सूर्य-वंशी छिख दिया है, तो किसीमें चंद्र या अग्नि-वंशी बना दिया है। आगे इस प्रकारके कुछ उदाहरण पाठकोंके अवलोकनार्थ उद्भृत किए जाते हैं-

उदयपुरके वीर-शिरोमणि महाराणाओंका वंश जगत्में सूर्यवंशके नामसे प्रसिद्ध है; परंतु वि॰ सं॰ १३३१ के चित्तीइगढ़के एक लेखमें लिखा है—

जीयादानन्दपूर्व तिदह पुरमिछाखंडसौन्द्रयेशोभि क्षोणीप( पृ )ष्ठस्थमेव त्रिदशपुरमधः कुव्येदुचैः समृद्ध्याः यस्मादागत्य विप्रश्चतुरुद्धिमहीवेदिनिक्षिप्तयूपो बप्पाख्यो वीतरागश्चरणयुगमुपासीत( सीष्ट )हारीतराशेः।

अर्थात्—आनंदपुरसे आकर बप्प-नामक ब्राह्मणने हारीतराशिकी सेवा की। यही बात आबूके अचलेश्वरके मन्दिरके पासके मठसे मिले वि॰ सं॰ १३४२

के समरसिंहके छेखसे भी प्रकट होती है।

राणा कुंभाके समयमें बने एकलिंग-माहात्म्यमें लिखा है-आनन्दपुरविनिर्गतविप्रकुलानन्दनो महीदेवः; जयित श्रीगुहदत्तः प्रभवः श्रीगुहिछवंशस्य ।

त्तम नाचाम राजवरा।

का

सर

1

H

37 a

अर्थात्—आनंदपुरसे आए हुए ब्राह्मण-वंशका गुहदत्त गुहिल-वंशका संस्था-पक हुआ।

जयदेव कवि-रचित 'गीतगोविंद' पर राणा कुंमाकी बनाई 'रसिकप्रिया' नाम-की टीका है। उसके आदिमें लिखा है—

श्रीवैजवापेन सगोत्रवर्थः श्रीवष्पनामा द्विजपुङ्गवोऽभूत्; हरप्रसादादपसादराज्यप्राज्योपभोगाय नृपोऽभवद्यः

अर्थात्—वैजनाप-गोत्रके ब्राह्मण वप्पको शिवके प्रसादसे राज्य मिला। चाटसू ( जयपुर-राज्य ) से मिले हुए गुहिलोत वालादित्यके लेखमें लिखा है— ब्रह्मक्षत्रान्वितोऽस्मिन् समभवद्समे ×××

अर्थात्—(परशुरामके समान) बाह्म और क्षात्र तेजोंको धारण करनेवाला ( भर्तृभट-नामक राजा ) इस वंशमें हुआ। ( यहाँ पर कविने ब्रह्म-क्षत्रमें श्लेष रखकर अर्थको वड़ी खुबीसे प्रकट किया है।)

ऊपर ळिखे प्रमाणोंसे सिद्ध होता है कि इस प्रसिद्ध गुहिलोत-वंशका संस्थापक कोई वैजवाप-गोत्री नागर ब्राह्मण था। परंतु क्या कोई इस बात पर विश्वास करनेको तैयार हो सकता है ?

यही हाल सोलंकियों ( चालुक्यों ) के वंशका भी है। वि॰ सं॰ ११३३ के सोलंकी विकमादित्य ( छठे ) के लेखमें लिखा है-

ओं स्वस्ति समस्तजगत्प्रस्तेभगवतो ब्रह्मणः पुत्रस्यात्रेन्नेत्रसमु-त्पन्नस्य यामिनीकामिनीलालमभूतस्य सोमस्यान्वये ××× श्रीमानस्ति चालुक्यवंशः।

अर्थात्—चंद्रके वंशमें चालुक्य-वंश हुआ।

यही बात इनकी दूसरी अनेक प्रशस्तियोंसे, हेमचंद्ररचित द्वयाश्रय काव्य और जिनहर्षगणि-रचित वस्तुपालचरितसे भी सिद्ध होती है।

वि० सं० १२०० के सोलंकी कुलोत्तुंगचूडदेव (द्वितीय) के ताम्र-पत्रमें इनको चंद्र-वंशी, मानव्य-गोत्री एवं हारीतिका वंशज लिखा है।

काइमीरी पंडित बिल्हणने अपने बनाए 'विक्रमांकदेव-चरित' नामक काव्यमें इस चालुक्य ( सोलंको )-वंशकी उत्पत्ति ब्रह्माके चुल्छ ( अंजली ) के जलसे लिखी है, और इसका समर्थन वि० सं० १२०८ के सोलंकी कुमारपालके सम-

यके लेख, खंभातके कुंधुनाथके लेख तथा त्रिलोचनपालके वि॰ सं॰ ११०७ के ताम्र-पत्र आदिसे होता है।

हैहय (कलचुरो )-वंशी युवराजदेव (द्वितीय ) के समयके बिल्हारी (जब-लपुर जिलेमें ) के लेखमें इसी चालुक्य-वंशका द्रोणके चुल्द्धसे उत्पन्न होना लिखा है; परंतु पृथ्वीराज-रासोमें सोलंकियोंको अग्नि-वंशी लिखा है। इस समय स्वयं सोलंकी और बधेल \* भी अपने पूर्वज चालुक्यको विशिष्ठकी अग्निसे उत्पन्न हुआ बतलाते हैं।

अब हम चौहान-वंशकी उत्पत्ति पर विचार करते हैं—

वि॰ सं॰ १२२५ के, सर जेम्स टाडको मिळे हुए, हाँसीके किलेके लेखमें वि॰ सं॰ १३७७ के, देवड़ा और आबू-पर्वत परके अचलेश्वरके मंदिरके, वि॰ सं॰ १३७७ के, देवड़ा और आबू-पर्वत परके अचलेश्वरके मंदिरके, वि॰ सं॰ १३७७ के, देवड़ा (चौहान) राव छंभाके लेखमें चाहमान (चौहान) वंशका चंद्र-वंशी और (चौहान) राव छंभाके लेखमें, नयचंद्र-वस-गोत्री होना लिखा है, एवं वीसलदेव (चतुर्थ) के समयके लेखमें, नयचंद्र-वस-गोत्री होना लिखा है, एवं वीसलदेव (चतुर्थ) के समयके लेखमें, नयचंद्र-स्स-गोत्री होना लिखा है। आजकलके है। परंतु पृथ्वीराज-रासोमें चौहानोंका अग्नि-वंशी होना लिखा है। आजकलके चौहान भी अपने पूर्वजका विशिष्ठके अग्निकुंडसे उत्पन्न होना मानते हैं।

आगे परमार-वंशकी उत्पत्तिका कुछ विवरण देते हैं×—

पद्मगुप्त ( परिमल )-रचित नवसाहसांक-चरितमें इस वंशकी उत्पत्ति विशिष्ठके पद्मगुप्त ( परिमल )-रचित नवसाहसांक-चरितमें इस वंशकी उत्पत्ति विशिष्ठके अग्निकुंडसे लिखी है, और उनके लेखों तथा धनपाल-रचित तिलक-मंजरीसे भी इस बातकी पुष्टि होती है। परंतु हलायुधने अपनी पिंगलसूत्रवृत्तिमें एक श्लोक उद्धृत किया है। उसमें परमार-वंशी राजा मुंजको 'ब्रह्मक्षत्रकुलीनः' कहा है। यह विचारणीय है।

आजकल मालवेकी तरफके परमार अपनेको सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यका वंशज बतलाते हैं। परंतु इनके पूर्वजोंके लेखादिकोंसे इस बातकी पुष्टि नहीं होती।

इसी प्रकार प्रतिहार (पिंडहार )-वंश भी अछूता नहीं बचा । कहीं पर इस वंशको ब्राह्मण हरिश्चंद्र और क्षत्रियाणी भद्राकी संतान लिखा गया † है, तो कहीं पर इसे विशिष्ठके अग्निकुंडसे उत्पन्न हुआ माना गया है।

\* सोलंकियोंकी एक शाखा।

× बौहानों और परमारोंका प्रामाणिक इतिहास हमारे 'भारतके प्राचीन राज-चंद्य'-नामक ग्रंथके पहले भागमें दिया हुआ है।

† विप्रःश्रीहरिचन्द्राख्यः पत्नी भद्रा च क्षत्रिया। (आगेका पृष्ठ देखो)

श्री आं सर मां उ इन दातों पर विचार करनेसे अनुमान यह होता है कि इसी प्रकार राष्ट्रकूटों और गहड़वालोंके वंशमें भी गड़वड़ की गई हो, तो कुछ आश्चर्य नहीं। यह सक झमेला संभवतः पुराणोंकी कथाओंके अनुकरणसे उत्पन्न हुआ है। अतः ऐतिहा-सिक दिष्टिसे यह विशेष महत्त्वका नहीं।

(२) विज्ञानेश्वरने लिखा है कि राजपूतोंका गोत्र उनके पुरोहितके गोत्रानु-सार ही होता है। इससे ज्ञात होता है कि विकमकी १२ वीं शताब्दीके आस-पास क्षत्रियोंका गोत्र उनके पुरोहितके गोत्रके अनुसार ही समझा जाता था। अतः संभव है, कन्नोजकी तरफ आने पर राष्ट्रकूटोंके पुराने पुरोहित छूट गये हों, उन्होंने दूसरे पुरोहित बना लिए हों, और इसीसे उनका गोत्र बदलकर गौतमके स्थानमें काश्यप हो गया हो। यह भी संभव है कि पहले ये लोग काश्यप-गोत्री ही रहे हों और मारवाइमें आने पर पुरोहितके बदल जानेसे इन्होंने गौतम-गोत्र धारण कर लिया \* हो।

राजाओं के खोंमें बहुधा उनके गोत्रका उक्षेख नहीं होता । अतः संभव है, कालांतरमें पुराना गोत्र भूल जानेसे ही इन्होंने काश्यप-गोत्र अंगीकार कर लिया हो, जैसा अनेक स्थानोंमें देखनेमें आता है। ऐसी हालतमें चिरकालसे एक समझे जानेवाले राष्ट्रकूट और गहड़वाल-वंशको केवल गोत्रोंके आधार पर एक दूसरेसे भिन्न समझना उचित नहीं प्रतीत होता।

(३) प्रतिहार बाउकका एक लेख जोधपुरसे मिला है। उसमें लिखा है— भट्टिकं देवराजं यो वल्लमण्डलपालकम् ; निपात्य तत्क्षणं भूमो प्राप्तवान् छत्रचिह्नकम् ॥ १९॥

ताभ्यान्तु [ ये सुता ] जाताः [ प्रतिहा ]रांरच तान्विदुः ॥ ५ ॥ ( प्रतिहार बाउकका ९४० का लेख )

\* जोधपुरसे ५ कोस पर बीडासनी नामक एक गाँव है। वहाँ के भाटी-डां जोशी श्रीमाली ब्राह्मणोंका कहना है कि जिस समय रणमलजीके मारे जाने पर जोधाजी निताँ इसे भागे उस समय मार्गमें उनके यहाँ ठहरे थे और जब ने फिर राज्यके अधिकारी हुए और उन्होंने जोधपुर बसाया तब यह श्राम्य उनको दान देकर उन्हें अपना पुरोहित बनाया। ये ब्राह्मण गौतम गोत्री हैं। अर्थात — जिसने वल्लमंडरुके भाटी राजा देवराजको मारकर छत्र पाया।
तथा—

[ भट्टि ] वंशविशुद्धायां तदस्मात्कक्कभूपतेः; श्रीपद्मिन्यां महाराश्यां जातः श्रीबाउकः सुतः ॥ २६ ॥

अर्थात्—प्रतिहार राजा कक्षके भाटी-वंशकी रानीसे बाउक नामका पुत्र हुआ। इस लेखमें प्रसिद्ध यादव-वंशका उल्लेख न करके उसकी भाटी-नामक शाखा- का ही उल्लेख किया गया है। अतः क्या इससे यह समझ लेना चाहिए कि भाटी को गयादवोंसे भिन्न वंशके हैं? यदि नहीं, तो फिर क्या कारण है कि युवराज लोग यादवोंसे भिन्न वंशके हैं? यदि नहीं, तो फिर क्या कारण है कि युवराज गोविंदचंद्रके लेखोंमें राष्ट्रकूट-वंशके स्थान पर गहड्वाल-वंश\*का उल्लेख गोविंदचंद्रके लेखोंमें राष्ट्रकूट-वंशके स्थान पर गहड्वाल-वंश\*का उल्लेख होनेसे ही राष्ट्रकूट और गहड्वाल-वंशको भिन्न माना जाय? इसके अलावा होनेसे ही राष्ट्रकूट और गहड्वाल-वंशको भिन्न माना जाय? इसके अलावा आजकल भी चौहानों×की देवड़ा आदि और गुहिलोतोंको सीसोदिया आदि शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके लोग चौहान या गुहिलोतके नामसे अपना परिचय न देकर देवड़ा शाखाओंके नामोंसे ही देते हैं, और प्रसिद्ध हैहय-वंशी नरे- शांका चलाया संवत् उनकी कलचुरी-शाखाके नाम पर ही कलचुरि-संवत् कह- लाता है।

(४) महाराजाधिराज गोविंदचंद्रकी रानी कुमारदेवीका एक छेख + सारनाक्य से मिला है। इससे ज्ञात होता है कि महणकी नवासी इस कुमारदेवीसे गह-इवाल राजा गोविंदचंद्रका विवाह हुआ था। संध्याकरनंदीरचित राम-चरितमें

× चौहान-वंशज होने पर भी कोटा-नरेश उक्त वंशकी हाड़ाशाखाके नामसे ही प्रसिद्ध हैं।

+ ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग ९, पृ० ३१९-३२८।

<sup>\*</sup> चंदेल-वंशी क्षत्रियोंके लेखोंमें उनको अत्रिके पुत्र चंद्रका वंशज मानकर चंद्रात्रेय लिखा है। पृथ्वीराज रासोमें इनकी उत्पत्ति गहड़वाल-नरेश इंद्रजित्के पुरोहित हेमराजकी विधवा कन्या हेमवतीके गर्भसे चंद्रमा द्वारा लिखी है। परंतु पुरोहित हेमराजकी विधवा कन्या हेमवतीके गर्भसे चंद्रमा द्वारा लिखी है। परंतु चंदेल अपनेको राष्ट्रकृटोंका वंशज बतलाते हैं। इनका राज्य बुंदेलखंडमें और उसके आसपास था। इसी प्रकार बुँदेले भी गहड़वालोंके वंशज माने जाते हैं। परंतु आजकल कारण-विशेषसे अन्य क्षत्रिय वंश उन्हें अपनी बराबरीका नहीं समझते। इन बुँदेलोंमें पीछसे कुछ परमार, चौहान आदि भी मिल गए हैं।

a de

आ

#

3

H

3

à

ज

इस महण ( मथन ) को राष्ट्रकूटवंशी लिखा है। संभव है, यह संबंध कारण-वश भूलसे हुआ हो, अथवा संध्याकरके लिखनेमें ही गलती हुई हो; क्योंकि न तो उक्त लेखमें महणके वंशका उल्लेख है, और न अन्य कोई ऐसा संबंध ही अब तक देखनेमें आया है। इसके सिवाय बदायूँसे लखनपालके समयका एक लेखः मिला है। अक्षरोंको देखनेसे यह विकमकी तेरहवीं शताब्दीके उत्तराईका प्रतीत होता है। इसमें मदनपाल × द्वारा मुसलमानोंके आक्रमण रोकनेका वर्णन है। इससे अनुमान होता है कि यह घटना जयचंद्रकी मृत्युके पहलेकी ही होगी। इसमें लिखा है—

> प्रख्याताखिळराष्ट्रकृटकुळजश्मापाळदोःपाळिता, पांचाळाभिधदेशभूषणकरी वोदामयुतापुरी।

अर्थात्—तमाम राष्ट्रकूट-वंशी राजाओंसे रक्षित पांचालदेशको सुशोभित करनेवाली बदायुँ-नामक नगरी है।

यहाँ पर एक तो अखिल (तमाम) शब्दका प्रयोग करनेसे अनुमान होता है कि उस समय राष्ट्रकूट-वंशकी अनेक शाखाओंका राज्य पांचाल-देश (कन्नीज और उसके आसपासके प्रदेश) पर था, अर्थात् उस समय कन्नीज पर राज्य करनेवाले गहड़वाल भी राष्ट्रकूटोंकी ही एक शाखा समझे जाते थे। दूसरे, उक्त लेखमें सबसे पहला नाम चंद्र और फिर उसके पुत्रका नाम विश्रहपाल दिया हुआ है। इसी प्रकार जयचंद्रके पुत्र हरिश्चंद्रके वि॰ सं॰ १२५३ के लेखमें भी सबसे पहला नाम चंद्र और उसके पुत्रका नाम मदनपाल लिखा है, तथा इन दोनों लेखोंमें चंद्रको ही पहले पहल पांचाल-देशका जीतनेवाला माना है। इससे भी ज्ञात होता है कि दोनों लेखोंका चंद्र एक ही था। उसके बाद उसका बड़ा पुत्र मदनपाल तो कन्नोजका राजा हुआ, और छोटे पुत्र विश्रहपालको बदायूँको जागीर मिली। क्या इससे सिद्ध नहीं होता कि बदायूँके राष्ट्रकूट और कन्नोजके गहदबाल एक ही वंशके थे?

डां जं वि॰ सं॰ १९०७ ( श॰ सं॰ ९७२=ई॰ स॰ १०५१ ) का लाट-देशके पर ज त्रिलोचनपालका एक ताम्रपत्र + मिला है। उसमें लिखा है—

<sup>\*</sup> ऐपियाफिया इण्डिका, भाग, १ पृ० ६४।

<sup>×</sup> यह मदनपाल चन्द्रकी छठी पीढ़ीमें था।

<sup>+</sup> इण्डियन ऐण्टिकेरी, भाग १२, पृ० २०१।

कान्यकुञ्जे महाराजराष्ट्रकृटस्य कन्यकाम् । छञ्च्वा सुखाय तस्यां त्वं चौलुक्याप्तुहि सन्ततिम् ॥ ६॥

अर्थात्—हे चौछक्य, त् कन्नीजके राष्ट्रकृट राजाकी कन्यासे विवाह कर संतित प्राप्त कर ।

इससे भी सिद्ध होता है कि कन्नोजके गहड़वाल राष्ट्रक्टोंकी ही एक शाखा समझे जाते थे; क्योंकि अन्य किसी राठोड़-वंशका वहाँ पर राज्य करना नहीं पाया जाता। अतः निश्चय ही पहले लिखे विवाह-संबंधमें कुछ न कुछ भूल अवस्य हुई होगी।

(५) युवराज गोविंदचंद्रका वि॰ सं॰ ११६६ का एक छेख मिला है। उसमें लिखा है—

प्रध्वस्ते सूर्यसोमोद्भवविदितमहाक्षत्रवंशद्वयेऽस्मिन्; उत्सन्नप्रायवेद्ध्विनजगद्खिलं मन्यमानः स्वयंभूः । कृत्वा देहम्रहाय प्रवणमिह मनः शुद्धवुद्धिर्घारिज्याम्; उद्धतुं धर्ममार्गान् प्रथितमिह तथा क्षत्रवंशद्वयं च । वंशे तत्र ततः स एव समभूद्ध्यालचूडामणिः; प्रध्वस्तोद्धतवैरिवीरितिमिरः श्रीचन्द्रदेवो नृपः ।

अर्थात्—सूर्य और चंद्रवंशी राजाओं के नष्ट हो जाने पर जब संसारसे वैदिक धर्मका लोप होने लगा, तब इन सबका उद्धार करनेके लिये स्वयं ब्रह्माने इस वंशमें चंद्रदेव राजाके नामसे अवतार लिया।

। इससे सिद्ध होता है कि उस समय गहड़वाल-वंश बड़ी ही श्रद्धाकी दृष्टिसे देखा जाता था।

इन सब प्रमाणों पर विचार करनेसे ज्ञात होता है कि होरल, स्मिथ आदि पाश्चात्य विद्वानों और उनके अनुगामी अनेक प्राच्य विद्वानोंकी की हुई राष्ट्रकूटों और गहड़वालोंके संबन्धकी कल्पनाएँ निस्सार ही हैं।

वि॰ सं॰ की बारहवीं शताब्दीमें काश्मीरी पंडित कल्हणने राजतरंगिणी— नामक काश्मीरका इतिहास लिखा था। उसके सातवें तरंगमें लिखा है—

प्रख्यापयन्तः सम्भूति षट्ट्रिशिशतिकुछेषु ये। तेजस्विनो भास्वतोपि सहन्ते नोचकैः स्थितिम्॥

इससे प्रकट होता है कि उस समय क्षत्रियोंके ३६ प्रसिद्ध वंश माने जाते थे। परंतु कुमारपालचरित और पृथ्वीराज-रासो आदिमें जिल्लिखित ३६ वशीं-में गहड्वालोंका नाम नहीं दिया है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि उस समय ये राष्ट्रकूटोंके अंतर्गत ही समझे जाते थे। इसीसे इनका अलग उक्लेख करनेकी आवश्यकता नहीं समझी गई।

es (

446

6

H

3

अतः हमारी समझमें राष्ट्रकूटोंकी ही एक शाखा गहडवालके नामसे प्रसिद्ध हुई। कुछ लोग इनका गहड़ नामक प्राममें रहनेके कारण गहड़वाल कहलाना और कुछ इनका गाहड्वाले (बलवाले ) होनेसे गाहड्वाल कहलाना अनुमान करते हैं।

## २—कृष्णराज ( प्रथम ) पृष्ठ २८-

'राजवातिंक ' आदि प्रन्थोंके कर्ता प्रसिद्ध जैन तार्किक अकलंक भट्ट कृष्ण-राज प्रथमके समय हुए थे।

## ३—कृष्णराज (तृतीय) पृष्ठ ६०-

यशस्तिलक चम्पूके कर्ता इन्हीं सोमदेवसूरिने 'नीतिवाक्यामृत 'नामक एक राजनीतिका उत्तम प्रन्थ भी बनाया था \*।

कनाड़ी भाषाका प्रसिद्ध कवि पोत्र भी इसीके समय हुआ था। यह जैनम-तानुयायी या और इसने शान्तिपुराणकी रचना की थी। कृष्णराज तृतीयने इसे ' उभयभाषाचकवर्तीं'की उपाधिसे भूषित किया था।

महाकवि पुष्पदन्त भी इसी कृष्णके समय मान्यखेटमें आया था और उसने मंत्री भरतके आश्रयमें रहकर अपभंश भाषाके जैन महापुराणकी रचना की थी। इस यन्थमें मान्यखेटके छटे जानेका वर्णन है। यह घटना वि० सं० १०२९ में हुई थी। इससे ज्ञात होता है कि इसने महापुराण कृष्ण तृतीयके उत्तराधिकारी खोडिंगके समय समाप्त किया होगा। इसी कविने 'यशोधरचरित ' और 'नाग-कुमारचरित 'की भी रचनाकी थी। इसमें भरतके पुत्र नन्नका उल्लेख है। वे अन्थ भी शायद कृष्ण तृतीयके उत्तराधिकारियोंके समय ही बनाए गए होंगे। कारंजाके जैनपुस्तकभंडारमें ' ज्वालामालिनिकल्प ' नामक एक यन्थ है। उसके अन्तमें लिखा है:—

जैनसाहित्यसंशोधक, खण्ड २, अङ्क १, पृ० ३६

अष्टारातसैकषष्ठिप्रमाणराकवत्सरेष्वतीतेषु । श्रीमान्यखेटकटके पर्वण्यक्षयतृतीयायाम् ॥ शतदस्रसहितचतुदरातपरिमाणग्रन्थरचनया युक्तम् । श्रीकृष्णराजराज्ये समाप्तमेतन्मतं देव्याः ॥ र्थात–यह पस्तक शक संवत ८६१ में कृष्णराजके राज्यमें समाप्त हुई ।

अर्थात्-यह पुस्तक शक संवत् ८६१ में कृष्णराजके राज्यमें समाप्त हुई \*। इससे श० सं० ८६१ में कृष्णराज तृतीयका राज्य होना पाया जाता है।

#### ४-पालिध्वज पृष्ठ ११--

जिनसेनाचार्थरचित आदिपुराणके २२ वें पर्वमें लिखा है:— स्रग्वस्त्रसहसानाव्जहंसवीनमृगेशिनां। वृषभेभेंद्रचकाणां ध्वजाः स्युर्दशभेदकाः। २१९। अष्टोत्तरशतं क्षेयाः प्रत्येकं पालिकेतनाः एकैकस्यां दिशि प्रोचोस्तरंगास्तोयधोरिव। २२०।

अर्थात्—माला, वस्न, मयूर, कमल, हंस, गरुड, बैल, हाथी और चक्रके चिन्होंसे व्वजाओं के दस मेद होते हैं। इनमेंसे प्रत्येक तरहकी एक सौ आठ व्वजाएँ एक एक दिशामें होनेसे (अर्थात् प्रत्येक दिशामें कुल मिलाकर १०८० और चारों दिशाओं में मिलाकर ४३२० व्वजाएँ लगी होनेसे ) पालिकेतन—पालिव्वज कहाती हैं।

#### ५--राष्ट्रकृट कृष्णराजके चाँदीके सिके-

धमोरी (अमरावती ताल्छका ) से राष्ट्रकूट राजा कृष्णराजके करीब १८०० चाँदीके सिके मिले हैं। इन सिक्कोंमें एक तरफ राजाका मस्तक है और दूसरी तरफ 'परममाहेश्वरमहादित्यपादानुध्यातश्रीकृष्णराज ' लिखा है। इस पदसे भी इनका सूर्यवंशी होना सिद्ध होता है।

<sup>\*</sup> जैनसाहित्यसंशोधक, खण्ड २, अङ्क ३, पृ० १४५-१५६

#### ग्रन्थकारका परिचय ।

( लेखक—रायसाहय कुँवर चैनसिंहजी एम॰ ए॰, एल॰ एल॰ वी०, जज चीफ कोर्ट, मारवाड़ राज्य, जोधपुर)

इस प्रन्थके लेखक साहित्याचार्य पण्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ काश्मीरी ब्राह्मण हैं। इनके पूर्वज कई शताब्दियोंसे काइमीरकी राजधानी श्रीनगरमें रहते थे। इस वंशमें प्रकाश भट्टे एक अच्छे विद्वान् और गणितज्ञ हो गए हैं। उनके पुत्रका नाम फतेह मह थां। फतेह भट्टके पुत्र मिरज भट्टके नामसे प्रसिद्ध हुए। फारसी भाषाके विद्वान होनेके कारण ही मित्रोंने आपका यह उपनाम रख दिया था। उनके पुत्रका नाम गोविन्द भट्ट था। ये बडे वैय्याकरणी थे। उनके प्रत्र शङ्कर भट्ट वैदिक कर्मकाण्डमें प्रवीण हुए । शङ्कर भट्टके पाँच पुत्र हुए—वासुदेव, लक्ष्मण, मुकुन्दमुरारि, ऋषभदेव और महागणेश । इनमेंसे ब्रन्थकारके पिता मुकुन्द्मुरारिजीका जन्म वि० सं० १९०६ की माघ सुदी १३ को हुआ था। वि॰ सं॰ १९१८ की वैशाख सुदी ८ को आपके पिताका स्वर्गवास हो गया। उस समय आपकी अवस्था केवल १२ वर्षकी ही थी। परन्त आपकी माताने आपके विद्योपार्जनमें किसी तरहकी गड़बड़ न होने दी । २० वर्षकी अवस्थामें आपका अध्ययन समाप्त हुआ और आपकी गिनती संस्कृतके और विशेषतर वैदिक कर्मकाण्डके विद्वानों में होने छगी। चित्रक-छासे भी प्रेम था। इसीसे आपने विद्योपार्जनके साथ साथ इसमें भी अच्छी योग्यता प्राप्त कर छी थी।

वि॰ सं॰ १९३५ में आपने देशाटनका विचार किया और उसीके अनुसार अनेक तीर्थस्थानोंमें घूमते हुए ये जोधपुर आए। तबसे आप यहीं पर स्थायी रूपसे निवास करते हैं। आप एक ज्ञानवृद्ध, वयोवृद्ध, सौम्य और सरस्र प्रकृतिके व्यक्ति हैं।

वि॰ सं॰ १९४७ की आपाड शुक्क १५ को इसी जोधपुर नगरमें विश्वे-श्वरनाथजीका जन्म हुआ। इन्होंने प्रारम्भिक शिक्षा अपने पिताजीसे प्राप्त कर वि॰ सं॰ १९६१ में १४ वर्षकी अवस्थामें पंजाब यूनीवर्सिटीकी प्राज्ञ परीक्षा पास की। इसके बाद वि॰ सं॰ १९६५ में जयपुर संस्कृत काळेजसे ये शास्त्रीः परीक्षामें और इसीके अगले वर्ष साहित्यकी आचार्य परीक्षामें उत्तीर्ण हुए ।

#1

3

H

3

á

<sup>(</sup>१) कास्मीरमें भट्ट शब्दका प्रयोग पण्डितके लिए किया जाता है।

<sup>(</sup>२) इनका उपनाम 'फिर भट्ट' था।

## भारतके प्राचीन राजवंग



साहित्याचार्यं पग्डित विश्वेश्वरनाथ रेउ। (ग्रन्थकर्ता)

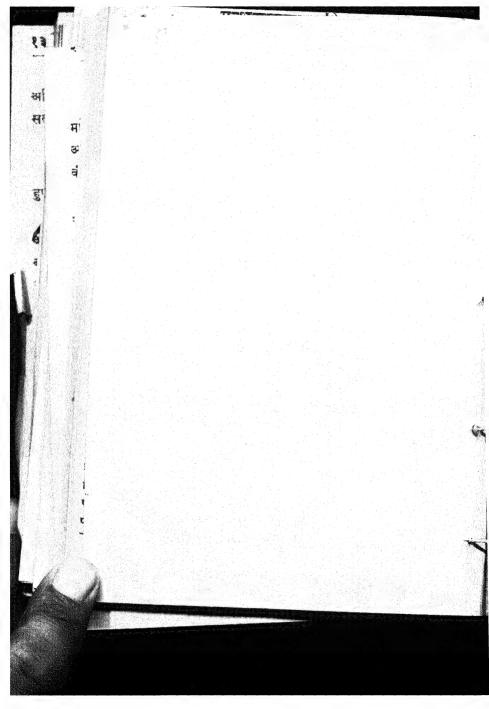

ह्तमें इनके सर्व प्रथम रहनेके कारण जयपुर कालेजकी तरफ्से इन्हें एक एक मिला। इन्हीं दिनों आपने संस्कृतके अभ्यासके साथ ही मैं।ट्रेक्यूलेशन कि अँगरेजीका भी अभ्यास कर लिया था।

इस प्रकार अध्ययन समाप्त कर वि॰ सं॰ १९६७ में ये जोधपुर राज्यके इतिहास कार्योलयमें नियत हुए। उस समय बंगाल एशियाटिक सोसाइटी-की प्रार्थनापर जोधपुर दरबारकी तरफसे डिंगल (मारवाड़ी) भाषाकी कविता एकत्रित की जाती थी। इस कार्यमें इन्होंने अच्छी योग्यता दिखाई। इससे प्रसन्न होकर उक्त सोसाइटीके उपप्रधान महामहोपाध्याय पं॰ हरप्रसाद शास्त्रीने अपनी रिपोर्टमें इनके कार्यकी प्रशंसा लिखी। इस विभागमें ये करीब ४ वर्ष तक रहे और वि॰ सं॰ १९७१ में इनको जोधपुर राज्यके अजायबव-रके उपाध्यक्षका पद मिला। इसीके साथ करीब डेढ़ वर्षतक आप यहाँके जसवन्त कालेजमें संस्कृतके प्रोफेसरका कार्य भी करते रहे। इनके समय यूनिवर्सिटीकी परीक्षाओं में यहाँका संस्कृतका फल सर्वोत्तम रहा।

इनको पुरातस्वानुसन्धानसे भी प्रेम है। इसीसे इन्होंने प्राचीन लिपि,
मुद्रा, कारीगरी और मूर्तियों आदिका अच्छाज्ञान प्राप्त किया है। इन्हींके
उद्योगसे राजकीय अजायबवरमें पुरातस्वविभाग और उसीके साथ सार्वजनिक
पुस्तकालय खोला गया। इनका प्रबन्ध अच्छा होनेके कारण ही भारत सरकारने भी इस अजायब घरको रिकम्नाइज्ड (स्वीकृत) अजायबघरोंकी सूचीमें
ले लिया है। इनके प्रबन्ध और योग्यताको देखकर राज्यके अधिकारियोंने
वि० सं० १९७३ में इन्हें सरदार म्यूजियम और सुमेर पिडलक लाइबेरीका
अध्यक्ष बना दिया। तबसे आप इसी पदपर हैं।

ये एक परिश्रमी, विद्वान्, कवि और योग्य व्यक्ति हैं। इनकी अनेक छेख-मालाएँ और कविताएँ हिन्दीकी प्रसिद्ध प्रसिद्ध पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं। रेइसके अलावा इनके कई ऐतिहासिक छेख इण्डियन ऐण्टिकेरी और बंगाल एशियाटिक सोसाइटीके जर्नलमें भी प्रकाशित हो चुके हैं।

इनके लिखे भारतके प्राचीन राजवंश नामक इतिहासकी प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानोंने मुक्त कंठसे प्रशंसा की है और काशी नागरी प्रचारिणी सभाने इसके लिए इन्हें २००) रुपएका पुरस्कार और एक पदक दिया है।

इन्होंने 'शैव सुधाकर ' नामक संस्कृत प्रन्थपर सरल भाषाटीका लिखी है ुऔर जोधपुरनरेश महाराजा जसवन्तासिंहजी (प्रथम) रचित वेदान्तके पाँच ब्रंथोंका और महाराजा मानसिंहजी रचित 'कृष्णविलास ' नामक श्रंथका संपा-दन भी बड़ी योग्यतासे किया है।

₹0€.

अलङ्कार

... 908.

| <b>9</b> 8 1                      | <b>23</b> 2                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| अरुमसऊदी १६,                      | इन्द्रराज (तृतीय) २, ५, ५०-५२,              |
| भहर ८२,                           | इन्द्रराज (चतुर्थ) ६४,                      |
| अशोक ३,१९,                        | इन्द्रसिंह १९६, २०६, २०८, २११,              |
| असदखान २१३,                       | २१२, २१९, २२०, २२६,                         |
| अहमदनगरकी शाखाके राठोड ४५१        | इन्द्रायुध ३३,                              |
| अहमदशाह १४३,                      | इन खुदीद १५,                                |
| अहमल ४२५,                         | इब्र हौकल १६,                               |
| आ                                 |                                             |
| आका १४४,                          | ईडरके दूसरे राठोड़ राजाओंका                 |
| आज्म १३७,                         | इतिहास ४३६,                                 |
| आज्म २०९,                         | ईडरके दूसरे राठोड राजा-                     |
| आत्मानुशासन १३,                   | ओंका वंशवृक्ष ४५३,                          |
| आदिपुराण १३, ४४, ४६३,             | <b>ईडरके पहले राठोड़ राजाओंका</b>           |
| आदिल्खान १९५,                     | इतिहास ४२५-४३५,                             |
| आनन्दविलास २०६,                   | ईडरके पहले राठोड़ राजाओंका                  |
| आनन्दसिंह२२५, २२७, ४३६-४३८        | वंशवृक्ष ४३५,                               |
| आपा सिंधिया २३६, २३७,             | ईश्वरीसिंह २३१-२३३ <b>,</b>                 |
| आल्हा १३५, १३६,                   | ₹                                           |
| आसकरन १७८, १७९,                   | उप्रसेन १७८, १७९,                           |
| आसथान १२३, १२४, ४५५,              | उदयसिंह १६४, १६५, १७०-१७२,                  |
|                                   | 90%,                                        |
| इनायतखान २१३,                     | उदयसिंह १७५, १७६, १८०-१८४,<br>उदयादित्य ६१, |
| इन्दराज २५०, २५२, २५३, २५६,       | उम्मेदसिंहजी २९१–२९५,                       |
| इन्द्र १७, २३-२५,                 | <u> </u>                                    |
| इन्द्रजित ४५९,                    | <b>जदा १४</b> २,                            |
| इन्द्रराज ३८, ४१, ७१,             | कदा १४८, १५१,                               |
| इन्द्रराज (प्रथम ) २, २१, २४, २५, | <b>ऊदा १५</b> ९,                            |
| इन्द्रराज (द्वितीय) २५, २८,       | जमादे १७४,                                  |
|                                   |                                             |

| 3 III ~         |                             | <b>98</b>                  | प्रष्ठ                                   |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                 | *                           |                            | क्कराज २१,                               |
|                 |                             | एरेग ( एरेयम्मरस ) ८०      |                                          |
| ЯÌ              |                             | एलगिन २८९                  | ), / · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| <sup>सर</sup> म | ,                           | ओ                          | ककराज (प्रथम) ६९,                        |
|                 | 7.5                         | ओक्केतु 99                 | ।, कर्कराज (द्वितीय) २७, २८, ३०,         |
| 3               |                             | ्री प्राप्त के अपन         | ३१, ७०,                                  |
| 5               | i                           | औरंगज़ेब १९९-२०२, २०४, २०६ | , कर्कराज-कक (प्रथम) २५,                 |
| <b>इ</b> '      |                             | २०८-२१०, २१२, २१४-२१६      | , कर्कराज-कक (द्वितीय) ११, १५,           |
|                 |                             |                            | १७, १८, ६२-६४,                           |
| 6               |                             | कक्ष ४५९                   | , कर्णसिंह १९६, ३३२-३३४,                 |
|                 |                             | कङ्कदेव ६२                 | , कर्णसिंह ४३३,                          |
| đ               |                             | कनपाल १२७                  |                                          |
|                 |                             | कन्न (कन्नकेर-प्रथम) ८०    | , कर्जन २८४,                             |
|                 |                             | कन्न (कन्नकेर-द्वितीय) ८१  | , कलिविष्ट ५७,                           |
|                 |                             | कत्रौजके गहदवाल ९५-११७     | , कल्याणमळ ४३१, ४३२,                     |
|                 | 369 Her<br>1131 Her<br>1631 | कन्नोजके गहदवाल राजाओंका   | कल्याणसिंह १६७, १६९, १७१,                |
|                 |                             | नकशा 99५                   | १७३, १७६, ३२३–३२५                        |
|                 |                             | कत्रौजके गहड्वाल राजाओंका  | कल्याणसिंह ३८०-३८२,                      |
|                 | •                           | वंशात्रक्ष ९१६             | , किल्ला १७६, १८२, १८३,                  |
|                 |                             | कपर्दि (द्वितीय) ४१, ४२    | , कहा १८२,                               |
|                 |                             | कमधज ९                     |                                          |
|                 |                             | कम्बय्य ३५                 |                                          |
|                 |                             | करणी ३१९                   | , कांधल १४६, १४७, १५२, १५३,              |
|                 |                             | करणीदान २३१                | , ३१७, ३१८,                              |
|                 | 1.                          | करन १४९                    | े बान्हड्देव १३०,                        |
|                 |                             | करन १८७                    | 1901-61 435.                             |
|                 |                             | करमताँ २०७                 | 1 444171 5 7 7 5                         |
| 7/              |                             |                            | , कार्तवीर्थ (द्वितीय) ८२,               |

| [18] 사이트 아이트 아이트 그 그 그리고 있다.                                                     |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| र्ष्ट ।                                                                          | ( ततीय ) १६, १८, ३१,                        |
| 19 ( 30541()////                                                                 | (00 0E. 857) 0773                           |
| नीर्ज ( चतर्थ ) ८४, ८५,                                                          | कृष्णवस्त्रमं ••• २६४.                      |
| त्रामान २००,                                                                     | कृष्णविल्लास २६४,                           |
| see see 40 %                                                                     | कृष्णविरास<br>कृष्णसिंह १८४, १८७, ३६८, ३६९, |
| ाबुल मसालिक व उलममासिक १५,                                                       | कृत्वासह १८४, १००, ११,                      |
| ानगढ़के राठोड़ राजा ३६८–३८८,                                                     | कृष्णसिंह ३२४,                              |
| ानगढ़के राठोड़ राजाओंका वंश-                                                     | केशवदास १७९,                                |
| वृक्ष ••• ३८८,                                                                   | केशवदास ३९५, ३९६,४०९,४१०,                   |
| वृक्ष २२,<br>तिराज                                                               | केसरीसिंह ३९७,                              |
| तिराज १७, २३,                                                                    | नेनानीमिंद ४४२-४० भ                         |
| तिवसा ( ।६११। थ )                                                                | 200                                         |
| 28, 26, 20, 28, 3°,                                                              | केन्यामवर्त १२, १०,                         |
| नुबशाह १४८,<br>१ ११२.                                                            | , , ,                                       |
| तुबुद्दीन ऐबक ९, ११२,<br>न्दकदेवी ५५, ६०,                                        | न्त्रेजाते                                  |
| न्दकदेवा                                                                         | क्यानदेव (नान्यदेव) १४,                     |
| मारदेवी १०३, १०४, ४५९,                                                           |                                             |
| मारपालचरित ४६२                                                                   |                                             |
| म्सा १४३–१४५, १४७, १४८                                                           | , खनहत्त ४२५,                               |
| ४५५, ४५६                                                                         | े खनहत्त १९५,<br>खानजहां १९५,               |
| हुरुण्डक ५१                                                                      | ' खरम •••                                   |
| कुलोत्तुंगचूडदेव ४५६                                                             | ' बुसरो ··· ·· १०६,                         |
| - ocu 988 986, 74)                                                               | 2 3                                         |
| कृत्ण २३, २४                                                                     | , बोखर १३७,                                 |
| कृषा १२%, १२%, २४<br>कृष्ण<br>कृष्णकुमारी २४९ <b>, २</b> ५०, २५ <sup>५</sup>     | ते खोष्टिगदेव५६,६०६१,४६२,                   |
|                                                                                  |                                             |
|                                                                                  | °,                                          |
| कुष्णराज ( प्रथम ) १४, २८, २<br>इष्णराज ( प्रथम ) १४, २८, २<br>३०–३२, ३४, ७०, ४६ | ९, गङ्गासिंह ··· ३५२-३५७,                   |
| कृष्णराज (द्वितीय) १५, ३९, ४                                                     | २, गणितसारसंप्रह १२, १३, ४५,                |
| कुष्णराज ( । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                   | ६, गजासिंह १८७-१९७,                         |
|                                                                                  | [[문화]] 수 있다. 이용 지수 않는다는 사람들이 들어왔다.          |

|                      | 8              | 00°                             |
|----------------------|----------------|---------------------------------|
|                      |                |                                 |
|                      | মূন্ত          | पृष्ठ .                         |
| गजसिंह २३३,          | २३६, २३७, २४०, | गोविन्दराज ४०, ७२, ७३,          |
|                      | ३३९-३४२,       | गोविन्दराज (प्रथम ) २४, २५,     |
| गजसिंह               | 890,           | गोविन्दराज (द्वितीय) ३१-३५, ३९, |
| गम्भीरसिंह           | ४३९-४४२, ४५१,  | गोविन्दराज (तृतीय) २९, ३३, ३६-  |
| गयकर्णदेव            | ८७,            | ३९, ७१, ९४,                     |
| गहडवाल               | 9, 90,         | गोविन्दराज (चतुर्थ) ५२-५५,      |
| गाङ्गा १६०-१         | ६३, ३२२, ४२८,  | गोविन्दाम्बा ५०, ५१             |
| गाडणदेव              |                | गोसल्लदेवी १०३,                 |
| गामुण्डव्य           | ३६,            | ब्राहारि ( ब्रहरिपु ) १२१,      |
| गीतगोविन्द (जया      | देव) ४५६,      | ਬ                               |
| गुणदत्तरंग भूतुग     | ४४,            |                                 |
| गुणभद्राचार्य        | 93,89,         |                                 |
| गुलराज               | २५६,           | चिण्डकब्बे ७९,                  |
| गुलावराय             | २४३, २४४,      |                                 |
| गुलाबसिंह            | 399.           |                                 |
| गुहदत्त              | ४५६,           |                                 |
| गोगादे               | 930,           |                                 |
| गोपाल                | ა,             | चन्द्रसेन १७१, १७४–१७८,         |
| गोपालदास             | 997,           | चिन्द्रकादेवी ८४,               |
| गोपीनाथ              | ४३३,           | चाकिराज ३८, ६                   |
| गोल्हणदेव            | ८७,            | चाचा १४३,                       |
| गोविन्दचन्द्र        | 6, 900-904,    | चांपा १४७,                      |
|                      | ४५९, ४६१,      | चूंडा १४३, १४४,                 |
| गोविन्दचन्द्रके सिवे | ١٠٠٠ ٩٥٤, ٩٥٤, | चूंडा १३२, १३५-१३९, १४५,        |
| गोविन्ददास           |                | (1984) (1984) <b>3</b>          |
|                      | ८4, 966, 968,  | छत्रसाल ३९६, ३९७,               |
|                      | २०, २१,        | छत्रसिंह २४६, २५६, २५७,         |
| गोविन्दराज           | ७०,            | छाडा १२८, १२९,                  |

, 204, जगतसिंह जगतसिंह २४९, २५०, २५३, २५५, जगतासिंह (द्वितीय) ... २३०, ५६, ६१, जगत्तुङ 89, 40, जगत्तुङ्ग (द्वितीय) ... ٠٠٠ ٤٦, जगदेकमल ... ... ४३२, जगन्नाथ ... 933, जगमाल ... 960, जगमाल ३६९, ३६०, जगमाल ... १३७, ज़फरखान ( प्रथम ) ८२, ८३, जयकर्ण जयचन्द्र ८, ९, १०७-११३, ४६०, २०७, जयदेव 84, जयधवला 26. जयभट्ट ... 908, जयसिंह २३, २४, जयसिंह ۷۰, जयसिंह (द्वितीय) जयसिंह १९१, १९४, २०१, २०२, २१६–२१८, २२१, २२४, २२९, 230, २१२, २१४. जयसिंह ... ... ४१६, जयसिंह ... 928, जलालुद्दीन ... ४४२, ४४३, जवानसिंह ... २४०, ३४१, जवाहरसिंह ( मल )

जसवन्तराव हुल्कर २४९-२५१, जसवन्तसिंह ( प्रथम ) १९५-२०८, 364, जसवन्तसिंह (द्वितीय) 759-760. ... 890. जसवन्तसिंह ... . ४२०-४२२, जसवन्तसिंह ... 964-968, 983, जहांगीर € ₹, जाकब्बा ... 920, 926. जालणसी ... 284. जालिमसिंह ... जालिमसिंह ••• जिनसेन १२, १३, ३३, ४४, ४६३, जिनहर्ष ... 39, जेजर ... 937-938, 930, जैतमाल ... २३९, २४१, जैतसिंह १६२, १६५, ३२१-३२३, जैतसी ... 9६4, 9६८, 9६९, जेता जैत्रचन्द्र ( जयन्तचन्द्र ) ... १०७, ... 909-903, जैमल ... 947. जैसल ... १३७, जैसिंह ... 949, 948, 944, जोगाजी ३, १४२, १४४-१५४, जोधाजी ... 396, 846, जोरावरसिंह... ३३७-३३९, २२९, ... २७०, २७१, जोरावरसिंह... ... ४६२, ज्वालामालिनी कल्प

বৃষ্ণ 🎺

**33** 

411

# 3

17

दन्तिग

500

| झ                                 |        |
|-----------------------------------|--------|
| संसराज                            | щ,     |
| झाबुआके राठोड़ राजाओंका           | 39     |
| इतिहास ३६३-३                      | e la   |
| <b>श्रा</b> वुआके राटोड़ राजाओंका | ولات   |
| वंशवृक्ष ३                        | c e    |
| ड र                               | 443    |
| डफरिन २                           | oun    |
| डूंगजी २६                         | 1      |
| इंगरसिंह ३४९-३५                   | (T)    |
|                                   |        |
| त १६                              | 7,     |
| तस्तसिंह २६४-३७                   | .   .  |
| पाल्यावह ४१९, ४४९ ४७० ००          | 2 / 5  |
| तिलक्षमझरी (धनपाल) ४६९            | ₹,   f |
| 11101                             |        |
| तुन २२<br>तैम्र १३७               | , दु   |
| तैमूर                             | ,      |
| तैलप (द्वितीय) १५, १७, १८, ६३     | , दु   |
| 7 7 7 15, 43,                     |        |
| तैलप ( तृतीय ) ८३,                | दुर्   |
| त्रिभुवनपाल ७,                    | दूद    |
| त्रिभुवनसी १३०,                   | देव    |
| त्रिलोचनपाल ४५६, ४६०,             | देव    |
| त्रिविकमभट्ट ५२,                  |        |
| नैठोक्यमह (सोमेश्वर प्रथम) ८१,    | देवर   |
| ( भागपर अथम ) ८१,                 | देवर   |

<u>র</u>ষ্ট दन्तिग (दन्तिवर्मा )... ... दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा-प्रथम)२०, २४, ч, दन्तिदुर्ग (दन्तिवर्मा-द्वितीय) १, २, १७, २४, २६-२८, ३०, 39, 48, 60, दन्तिवर्मा 680 दमयन्तीकथा 47, दलथंभन २०६, २०७, २१६, दलपतसिंह ... दला (जोइया) दायिम ( दावरि ) ... दाराशिकोह 996-200, 202, दाल्हणदेवी ... दिलीपसिंह ... दुर्गराज दुर्गादास २०७-२०९, २११, २१३-२१५, २१७, २१८, २२५, दुर्जनसाल दुर्लभराज दुलैसिंह दूदा १४९, १५३, १५५, १५९, देवनाथ २४६, २५५, २५६, देवपाल देवरक्षित देवराज 98, रेवराज 936, देवराज भाटी देवीदास १५३, ३२०,

₹€,

<u>বূষ</u>

| मुख                          | 20 29                           |
|------------------------------|---------------------------------|
| देवीसिंह २३५, २३८,           | नन्नराज २०,२१,                  |
| दौलतखान १६२,                 | नयनकेलिदेवी १०१,                |
| दीलतखान ३२०,                 | नयचन्द्र सूरि ४५७,              |
| दालतखान                      | 036-4X5 488 10 18               |
| दौळतसिंहजी ४४९-४५०,          | 980, 131,                       |
| ह्याश्रयकाव्य ४५६,           | ज्याची १५६-१५८                  |
|                              | नराजी ३१९,                      |
| धनपाल ् ६१, ६२,              | जनमाइसाङ्चरित (पद्मगुप्त ) ४५%, |
| धनोपके राठोड और उनका         | नागनेची • १२५,                  |
| वंशवृक्ष ••• ९४,             | नागकुमारचरित ४६२,               |
| धरणीवराह ९२,                 | नागावलोक (नागभद्द ) २१,         |
| धर्मपाल २१, २२, ३९,          | नारायण ६, ७,                    |
| ्धमपाल ••• रा                | नारायण                          |
| घवल ··· ·· <sup>९२</sup> ,   | नारायणदास (प्रथम) ४२६, ४२७,     |
| धवलमल ४२५,                   | नारायणदास (द्वितीय) ४३०, ४३१,   |
| धवलराय ••• १३६,              | नारायणशाह ४,                    |
| dil 2 41-241.00              | नार्थवक रेपरे,                  |
| धूहड १०, १२५, १२६,           | नाहरसिंह ४१८,                   |
| धोंकलसिंह २४८-२५१, २५३,      | निरुपम ३३, ३४,                  |
| २५४, २६०, २६५,               | निरुपम ५६, ६५,                  |
| ्र ध्रुवराज ••• ३१–३६, ९६,   | नीजिकव्वे ••• ••• ७९,           |
| घ्रवराज                      | नीतिवाक्यामृत ४६२,              |
| भ्रुवराज ( प्रथम ) १५, ४० ७३ | , नृपतुङ्ग १२, १३,              |
| ध्रुवराज (द्वितीय) ४२, ७४    | ' नैनसी २००,                    |
|                              | नैषध चरित १३, ११०,              |
|                              |                                 |
| ्र नन्दराज २, २०, २१         | , प्राज्येवी <sup>८३,</sup>     |
| ि नन्दिवर्मा ••• ••• ३६      | , पद्मलद्वा ••• •••             |
| নয় ৩९                       | पद्मासह ••• •• २ ००, २ ००       |
| नन्न (गुणावलोक) · २२         | ्री पद्मावती १६३,               |
|                              |                                 |

<del>स</del>।

म ॐ .a

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ                         | <b>र</b> ष्ठ                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sales de la constante de la co | परबल २१, ३९,                  | प्रतापसिंह २४१, ३७९, ३८०,         |
| dament of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | परवेज १९१, १९३,               | प्रतापसिंह १४१, १४२, १४६          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पर्वतसिंह ३९९, ४००,           | प्रतापसिंह २३७,                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाइयलच्छी नाममाला ६१, ६२,     | प्रतापसिंह २७४, २७६, २७८, २८१,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पाबू १२४,                     | २८४, २८६, २८८, २९१, २९२,          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्वती १२२,                  | 884-889, 849,                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पार्श्वाभ्युदय १३, ४४,        | प्रतापसिंह ३४२, ३४३,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पालिध्वज ११, ४६३,             | पृथ्वीसिंह ४५१, ४५२,              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिहुग ७९,                     | प्रबन्धकोश १११,                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिरथीराज १७०, १७१,            | प्रश्नोत्तररत्नमालिका १२, १३, ४५, |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पिंगलसूत्रवृत्ति ४५७,         | पुष्पदन्त ४६२,                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुंजोजी ( प्रथम ) ४२६,        | पोत्र (कवि) ४६२,                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुंजोजी (द्वितीय) ४३०,        | 95                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुंजोजी (तृतीय) ४३२,          | फतनखां १५१,                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुलकेशी (द्वितीय) १७, २५, २७, | फतेहसिंह २७९, २८४,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पुल्लशक्ति ४१,                | फतेहसिंह ४१०, ४११,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पूर्णपाल १३९,                 | फर्हखसीयर २१९-२२१,                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीपति (प्रथम ) ४६,        | फ़ीरोज़ १३९-१४२,                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | प्रथ्वीराम ४८, ७८, ७९,        | फ़ीरोज़शाह (द्वितीय) १२४,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीराजरासो ४५७, ४६२,       | ब                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीराजविजय ४५७,            | वखतसिंह २२४, २२५, २३४, २३५,       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीश्रीका ९८,              | ३३७, ३३८,                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीसिंह २०३, २०४,          | बङ्केयरस ४५,                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीसिंह ३८२-३८५,           | बहिंग ५०, ५४-५६,                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृथ्वीसिंह ३९८,               | वहिंग ६०                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पेरमानडी भूतुग ४४,            | बप ४५५, ४५६, 🧺                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पोषा १४२,                     | वनवीर १६४, १६५,                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ਸ਼ਵਾਫ ૪৩,                     | बरासिंच १४९, १५५, १५८, १५९,       |
| i.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |                                   |

| 28                                     |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| भैरवसिंह ४०१, ४०                       | 28                         |
| अगेलनेज                                | 1 100, 80%                 |
| 110mm                                  | 183, 988,                  |
| 177 mm                                 | 000 483                    |
| 200                                    | ४, महादेवी ४७              |
|                                        | , महापुराण (जैन ) ४६२.     |
| म                                      | महारह १९                   |
| मंगलीश १७, २५<br>मन्नि                 | भहाराष्ट्र                 |
|                                        | , महालक्ष्मी ९२,           |
| मजाहिदखान १४८                          | , महावताखान १९२-१९×        |
| मदनदेव ९९                              | , महावीराचार्य १२, १३, ४५, |
| -मदनपाल ७                              | , महिरेलण १२६,             |
| मदनपाल ८, ९, ४६०                       | महीचन्द्र ९६,              |
| मदनपालके सिके ९९, १००,                 | -0                         |
| मदनपालदेव ९७-१००                       | 11, 34,                    |
| मदनवर्मदेव १०८                         | 7                          |
| मदनविनोदनिघण्डु ९९,                    |                            |
| मदनसिंह ३८६, ३८७,                      |                            |
| मदालसाचम्पू ५२,                        | माधवराव सिंधिया २३८, २४२,  |
| मञ्जकरशाह १८१,                         | ( 444 ) 154-450            |
| मधुराजदेव भोंसले २६०,                  | 780,                       |
| मनसा ११,                               | माधवसिंह ४४९,              |
| मनोहरदास १९९,                          | मानकीर १६,                 |
| मम्मट ९१,                              | मानपुर •• •• १९,           |
| मिलिक यूसुफ (मल्द्रखान) १५५,           | मानासिंह २९४,              |
| 948, 946, 948,                         | मानसिंह २४५-२६४, ३४४,      |
|                                        | मानासह ३७३, ३७४            |
| मिलियाचेन                              | मानासह                     |
| ************************************** | मानासह (द्वितीय ) २२७      |
| मिल्लिनाथा १३०-१३३, १३६, १३७,          | मानाङ्क १, १९,             |

म

ĕ a

3 **4** 

H

10° C

E.

|                       | SB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | पृष्ठ              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| रदृपाटी ( रद्दराज्य ) | 90,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राजसिंह       | ٠٠٠ ٠٠٠ ٩४६        |
| रिट्रक                | ३, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | राजसिंह       | 996                |
| रणकंभ (रणस्तम्भ)      | ٠٠٠ ६३,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राजसिंह       | २४१, ३४२           |
| रणजीतसिंह             | ४०२-४०४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजसिंह       | २०८, २०९,          |
| रणधीर                 | 935-489,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजसिंह       | ३७४, ३७५,          |
| रणधीर                 | 989,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राजसिंह       | ४११, ४१२,          |
| रणमल १३८,             | 980-984,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | राजादित्य     | ٠٠٠ ५६, ५८         |
| रणमल ४२५,             | ४२६, ४५८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राज्यपाल      | २२,                |
| रणविग्रह              | 40,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | राट           | ४०,                |
| रणवीरदेव              | 938,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राठवर (राठउर- | राठोड़) ३, (९, १०) |
| रणावलोक               | ٠٠٠ ۽ ٢٧,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | राणगदेव       | १३७, १३८,          |
| रतनसिंह               | ३९०-३९४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | २३७, २३८,          |
|                       | ४१८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | राबर्ट        | २६७,               |
| रतलामके राठोड़ राजाओ  | ंका इतिहास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | राम           | 904,               |
|                       | 308-806                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रामचन्द्र     | 988,               |
| रत्नपुर               | ٠٠٠ ٦,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रामदेव        | 940,               |
| ्रत्नमालिका           | 93,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रामराय        | 994,               |
| रत्नसिंह १८४, २००,    | ३९२–३९४,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | रामसिंह २३१-  | २३४, २३६-२३८,      |
|                       | १४५-३४८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | २४१, ३४०, ३४१      |
| रनादेवी               | २१, ३९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | रामसिंह       | २६६, २७१,          |
| रफीउद्दरजात           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ३९५                |
| रफीउद्दौला            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | ४१३-४१५            |
| रसिकप्रिया            | the state of the s | रायपाल        | 949,               |
| राघवदेव , १           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रायपाल        | 974, 970,          |
| राचमह्र ( प्रथम )     | 49,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रायमल         |                    |
| राचलदेवी              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | रायमळ         | 98%,               |
| राजवार्तिक            | ४६२,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रायमञ्ज       | ४२७, ४२८,          |
| राजतरंगिणी ( कल्हण )  | ४६१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | रायसिंह       | 984, 202,          |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               |                    |

| रायसिंह १७९, १८०,                              | 7 |
|------------------------------------------------|---|
| रायसिंह १७६, १७७, ३२५-३२८,                     | 7 |
| रायसिंह ४३६-४३८,                               |   |
| राल्हदेवी ५८, १०१,                             | ē |
| राष्ट्रिक (रिष्टिक) ३, १९                      | 5 |
| राष्ट्रकूट, (राष्ट्रवयं) १, ३(४), ५,           | ē |
| ٥, ٩, ٩٥, ٩٥                                   | 3 |
|                                                | ŝ |
| राष्ट्रकूटोंका धर्म ••• ११,                    | 3 |
| राष्ट्रकूटोंकी प्राचीनता और उनके               | • |
| फुटकर लेख १९,                                  | • |
| राष्ट्रकूटोंके समयकी विद्या और                 | - |
| कलाकौशलकी व्यवस्था १३,                         |   |
| राष्ट्र्येना ११,                               |   |
| राष्ट्रोढ (राष्ट्रोर ) (३), ४, ६, १०,          |   |
| राष्ट्रौढवंश महाकाव्य ४, ६, ७,<br>राहप ३०, ७०, |   |
|                                                |   |
| 222 224                                        |   |
| , हवनाथ २२३, २२३,<br>इ.स ४,                    |   |
| ह्डी रानी १७५,                                 | - |
| रूपसिंह २०१, ३७०-३७३,                          |   |
| रूपादे १३३,                                    |   |
| रेड्डी ³,                                      | - |
| 🕈 रेवक निम्मडि ५६,                             | - |
| रोहड़िया बारहट १२६,                            |   |
| रोशन अख्तर २२२,                                |   |
|                                                |   |

स्त **ठक्ष्मी** ह्मी हक्मीदेव ( प्रथम )... उक्ष्मीदेव (द्वितीय) 68, 64, 63, लक्ष्मी देवी १३, १०४, लक्ष्मीधर लखनपाल लखमण लच्छियाम्बा... ४१७, ४१८, ल्लमनसिंह ... लटलूर ₹, लटलुराधीश्वर ... २६३, लडलो ललितादित्य ( मुक्तापीड )... 939, लाखा ... 947, लाखा १३८, १४०, लाखा 999-939, लाखा फूलाणी लाट ... लाट (गुजरात) के राष्ट्रकूट राजाओंका इतिहास ६९-७७, लाट ( गुजरात ) के राष्ट्रकूट राजाओंका नकशा ... 00 लाट ( गुजरात ) के राष्ट्रकूट राजाओंका वंशवृक्ष ... ७६, लातना २६६, २६७, लारेंस

| 5.4        |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
|            | छंभा ( राव )                                              |
|            | छंभा ( राव ) ४५७, विद्य्धराज ९९,                          |
| <b>8</b> 4 |                                                           |
| ਜ਼         | ••• ॰ ९ ७, । विध्यवधन ( प्रथम )                           |
| ੋ' ਸ'      |                                                           |
| 3          | वज्रह २७, वीचण ४५८,                                       |
| á          | वत्सराज २१, ३३, ३४ ४३ जीवन                                |
| ਫ਼ਾਂ       | वनमालीदास ५०, ५१,                                         |
|            |                                                           |
| 2          | वान्द्रा ५७ वीगा ०००                                      |
|            | वत्युक ५७,                                                |
|            | वरदाईसेन ११५, ११८, वीरमदेव                                |
|            | पराह •• •• ३३, वीर्यराम                                   |
|            | ••• १०१, विसलदेव                                          |
|            | वारक वारक                                                 |
|            | विनामिक                                                   |
|            | विक्रमादित्य २३, वरसळ १५१, वैरीसाळ २४६,                   |
|            | श्रीविक्षात्रकल्पत्र । १९८५ । <sup>९५</sup> वर्षारकल्पत्र |
|            | विक्रमांकदेवचरित ( विल्हण ) ४५६, शङ्करगण ४९, ५०           |
|            | विग्रहपाल ७, ९, ४६०, शङ्करगण ४९, ५०, हिन्त्रपार्विक       |
|            | विजयकीर्ति ४७,                                            |
|            | विजयचन्द्र ८. १०६ १०० हार प्राप्त                         |
|            | ावजयपाल १४८,                                              |
|            | विजयासह २३५-२५०                                           |
|            | विजयादित्य (दितीय ) २,० ८५ । 🤽 १७०,                       |
|            | विजयादित्य (तृतीय)                                        |
|            | विद्वलदास १९४, शाइस्ताखान २०३                             |
|            | गर्ड, । शाहस्ताखान स्वर्                                  |

| शान्तिवर्मा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | and Section 1                        | <b> </b>                   | प्रष्ट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शान्तिपुराण ४६२, श्रपं, शार्ट्लिस ३५५, ३५५, शार्ट्लिस ३५५, ३८६, शार्ट्लिस ३८५, ३८६, शार्ट्लिस ३८५, ३८६, शार्ट्लिस ३८५, ३८६, सरवारसि ३४८, ३४९, सरवारसि ३४८, ३४९, शाह्जहां ( सानी ) २२२, सानानिस ( शाह्जहां ) २२२, सानलिस ( शाह्जहां ) २२२, सानलिस ( शाह्जहां ) २२२, सानलिस ( शाह्जहां ) २२२, सानानिस ( शाह्जहां ) २२२, सानलिस ( शाह्जवां ) २२, सानलिस ( शाह्जवां )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A F                                  | शान्तिवमी ७९,              | संयोगिता १११,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| शार्दूलसिंह ३५६, ३५७, शार्दूलसिंह ३८५, ३८६, सरदारसिंह ३४८, ३४९, सरदारसिंह ३४८, ३४९, सरदारसिंह ३४८, ३४९, सरदारसिंह ३४८, ३४९, सरदारसिंह ३२७, २२८, शाहजहां ( सानी ) २२२, शाहजहां ( सानी ) २२२, शिवनाथसिंह ३५५, २५५, विवसिंह ३९५, २५५, विवसिंह ३९५, ४४९, ४५९, शिवसिंह ३२८, ४३९, ४५९, शिवसिंह ३२८, ४३९, ४५९, स्वाईसिंह २४३, २४८, २५०, २५३, २४४, ३४८, ३४९, ४५९, श्रे सहस्राज्ञेन १८५, ३४९, ३४९, ३४९, ३४९, श्रे सहस्राज्ञेन १८५, ३४९, श्रे सहस्राज्ञेन १६५, ३५०, ३६३, श्रे सहस्राज्ञेन १६५, ३५०, श्रे सहस्राज्ञेन १६५, १५०, १६९, १६९, १६९, १६९, १६९, १६९, १६९, १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | September 1                          |                            | सरदारसिंह २८०-२८६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शार्ट्लसिंह ३८५, ३८६, शार्ट्लसिंह ४९३, शार्ट्लसिंह ४९३, शार्ट्लसिंह ४९३, शार्ट्लसिंह ४९३, १९५, १९८, १९८, १९८, १९८, १९८, १९८, १९८, १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A Contractor                         |                            | सरदारसिंह ३७७,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शार्ह्लसिंह ४१३, शार्ड्जहां १९४, १९५, १९८, १९९, सरबुळ-दखान १२०, १२८, १८०, १९९, शाह्जहां १९४, १९५, १९८, १९९, सळावतखान १९६, १४०, श्विवतिसंह १८५, १४९, सळीमखान १३८, १४०, श्विवतिसंह १८५, ४३९, ४५१, स्विवतिसंह १८०, २०३, श्वाचा १००, २०३, श्वाचा १००, २०३, श्वाचा १००, २०३, श्वाचा १८५–१८९, श्वाचा १६५–१८९, श्वाचा १६५–१८०, ३२३, श्वेरशाह १६५–१००, १६६ १९०, स्वाचा १२८, स्वाचा सिंह १८०, स्वाचा १२८, स्वाचा १२८, स्वाचा १२८, स्वाचा १२८, स्वाचा १२८, स्वाचा १२८, स्वाचा १८०, स्वच्चा १८०, स्वच्चा १८०, स्वच्चा स्वच्चा १८०, स्वच्चा स्वच्चा १८०, स्वच्चा स्वच्चा १८०, स्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | September 1                          |                            | सरदारसिंह ३४८, ३४९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शाहजहां १९४, १९५, १९८, १९९, शाहजहां (सानी) २२२, शाहजहां (सानी) २२२, शिवनाथसिंह २५२, २५२, शिवसिंह २६५, ४३९, ४५१, शिवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, शिवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, शिवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, शिवसिंह १८२-१८९, शिवसां १६२, ३२२, शिवसां १६५-१७०, ३२३, शिरशाह १६५-१७०, ३२३, शिरशाह १६५-१७०, ३२३, शिरशाह १६५-१७०, ३२३, शिवस्ं १६५-१७०, ३२३, शिवस्ं १६५-१७०, ३२३, शिवसं १३, ३५, शिहषे १३, ३५, शीहषे १३, १५, शीहषे १३, १५, शीहषे १३, १५, शीहषे १६, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १६९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १६९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १५९, स्वासिंह १६९, स्वासिंह १५९, स्वासिं १५९, स्वासिंह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | STATE OF THE PARTY.                  |                            | सरबुलन्दखान २२७, २२८,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्वाहजहां ( सानी ) २२२, शिवनाथिसेंह २५२, २५३, शिवनाथिसेंह २५२, २५३, शिवनाथिसेंह २५२, ४३९, ४५९, १५०, १४३८, ४३९, ४५९, १५०, १४३८, ४३९, ४५९, १४३, १४४, १४४, १४४, १४४, १४४, १४४, १४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Name and Address of the Owner, where |                            | सलखा १३०, १३१,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शिवनाथसिंह २५२, २५३, विवसिंह २५२, २५५, विवसिंह २९५, ४३९, ४५१, विवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, विवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, विवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, विवसिंह ४०१, २०२, २०२, २०२, २०२, २०२, २०२, २०२, २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · 6                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शिवसिंह ४३८, ४३९, ४५१, त्रेष्ठ, त् | 1                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शिश्मिंह ४३८, ४३९, ४५९, सहसमळ १८३, २५४, ३६९, सहसमळ १८७, ३६९, सहसमळ १८७, ३६९, स्रांगा १६०, १६९, ४२९, र्रामिंह १८५–१८९, शेखा १६५–१७०, ३२३, शेरशाह १६५–१००, ३२३, शेरशाह १६५–१००, ३२४, सामन्तसिंह १२९, सामन्तसिंह १८९, सामन्तसिंह १८९, सामन्तसिंह १८९, सामन्तसिंह १८९, सामन्तसिंह १८९, सारग्खान (शाहरुख) ३१८, सारग्खान (शाहरुख) ३१८, सारग्खान (शाहरुख) १८९, सिद्धान्तसार १०६, सिद्धान्तसार १०६, सिद्धान्तसार १०६, सिद्धान्तसार १०६, सिर्याखान १९५, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चिवाजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ह्युजा २०१, २०२, ह्युपाळ १८२, १८२, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४, १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रूरपाल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | _                                    |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ह्रासंसिंह १८२-१८९, होखा १८२, ३२२, इते १६५-१७०, ३२३, होरशाह १६५-१७०, ३२३, होरशाह १६५-१७०, ३२३, होरशाह १६५-१७०, ३२३, होरशाह १३, ३५, होरशाह १३, ३५, होरशाह १३, १५, होर्ड १५, होर्ड १५, होर्ड १५, होर्ड १५०, होर्ड होर्ड होर्ड होर्ड होर्ड होराजोंका होर्ड होराजोंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | OK.                                  |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शेखा १६२, ३२२, शेरहाह १६५–१००, ३२३, शेरहाह १६५–१००, ३२३, शेरहाह १६५–१००, ३२३, शीवळम ३३, ३५, शीहषे १३, १९, सामन्तसिंह १९, शेहषे ६१, संग्रामसिंह ४६, संग्रामसिंह ४५१, संग्रामसिंह (द्वितीय) २९, संग्रामसिंह (व्वतीय) २९, संग्रामसिंह (व्वतीय) २९, संग्रामसिंह १९९, संग्रामसिंह १९९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रेरशाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीरशाह १६५-१७०, ३२३, ४५, श्रीवल्रम ३३, ३५, श्रीहर्ष १३, १५, श्रीहर्ष १३, १९, श्रीहर्ष ६१, सामन्तसिंह ३०५-३०७, श्रीहर्ष ४६, स्त्रामितिंह ४६, संग्रामितेंह ४५, संग्रामितेंह ४५, संग्रामितेंह (द्वितीय) २२९, संग्रामितेंह (द्वितीय) २२९, संग्रामितेंह (द्वितीय) २२९, सिद्धान्तसार २०६, सिद्धान्तसार २०६, सिद्धान्तसार २०६, सिर्यालान १५५, सिर्यालान १५५, सिल्विलातुत्तवारील १५, सिल्विलातुत्तवारील १५, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीबन्नम ३३, ३५, श्रीहर्ष १३, ११०, श्रीहर्ष १३, ११०, श्रीहर्ष ६१, सामन्तसिंह ३७५–३७७, सामन्तसिंह १२३, सिंघण १६३, सिंघण १०६, सिंघण १०६, सिंदान्तसार १०६, सिंदान्तसार १०६, सिंदान्तसार १०५, सिंदरियाखान १५५, सिंठसिळातुत्तवारीख १४, सींतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भीहर्ष १३, ११०, श्रीहर्ष १३, ११०, श्रीहर्ष ६१, सामन्तिसंह ३७५–३७७, सामन्तिसंह १२३, सामिल्या सोढ १२३, सारंगखान (श्राहरुख) ११८, सिंग्रामिसंह (द्वितीय) २२९, सिंग्रामिसंह (द्वितीय) २२९, सिंग्रानिसंह जी ४०४–४०८ सिंग्राजी १३९–१४१, सिंग्राखान १५५, सिंग्राखान १६०, सिंग्राखान १६०, सिंग्राखान १५५, सिंग्राखान १६०, सिंग्राखान १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीहर्ष ६१, सङ्गरगण्ड ४६, संग्रामसिंह ४५, संग्रामसिंह ४५, संग्रामसिंह (द्वितीय) २२९, सज्जनसिंहजी ४०४-४०८ स्माजी १३९-१४१, सदरठेंड २६२, सबलसिंह १९९, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स्त्रस्त्राण्ड ४६, संग्रामिंह ४५, संग्रामिंह ४५, संग्रामिंह (द्वितीय) २९, संग्रामिंह (द्वितीय) २९, संज्ञानिंह जी ४०४–४०८ सिंदान्तवोध १०६, सिंद्रान्तवोध १०६, सिंद्रान्तवोध १०६, सिंद्रान्तवोध १०६, सिंद्रान्तवोध १९५, सिंठसिंठा तुत्तवारीख १५५, संग्रहें १९९, सिंठसिंठा तुत्तवारीख १४, सींतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŕ                                    |                            | 4 Control of the Cont |
| सिक्षरगण्ड ४५१,<br>संग्रामसिंह ४५१,<br>संग्रामसिंह (द्वितीय) २२९,<br>संज्ञानसिंहजी ४०४–४०८<br>सित्रान्तसार २०६,<br>सित्रान्तसार २०६,<br>सित्रायासान १५५,<br>संवर्रकेंड २६२,<br>संवलसिंह १९९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            | Million III Mills                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| संग्रामसिंह ४५१,<br>संग्रामसिंह (द्वितीय) २२९,<br>सज्जनसिंहजी ४०४-४०८<br>सिद्धान्तसार २०६,<br>सिद्धान्तसार २०६,<br>सिरयाखान १५५,<br>सदरलेंड २६२,<br>सबलसिंह १९९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | सङ्करगण्ड ४६,              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संज्ञानीसह ( द्विताय ) १०६,<br>संज्ञानीसहंजी १०४-४०८<br>सिताजी १३९-१४१,<br>संदर्शेंड २६२,<br>संबर्शेंड १९९,<br>संवर्शेंह १९९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | संग्रामसिंह ४५१,           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सताजी १३९-१४१, सिरियाखान १५५, सिर्ह्में स्वर्हेंड २६२, सिल्सिलातुत्तवारीख १४, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      | संप्रामसिंह (द्वितीय) २२९, | 111.01. 11.1.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सदर्लेंड २६२, सिलसिलातुत्तवारीख १४,<br>सबलसिंह १९९, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सबलसिंह १९९, सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                    |                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| # 4120101G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | १९५<br>सबलमिंह १९९.        | सीतामऊके राठोड़ राजाओंका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                      |                            | इतिहास ४०९-४१५,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### ।हन्दाः अन्यन्रतनिकर साराजा

हिन्दीकी यह सबसे पहली और सर्वेत्कृष्ट प्रन्थमाला है। इस प्रन्थमा-लाके द्वारा जितने अच्छे और हिन्दीका गौरव बढ़ानेवाले प्रन्थ प्रकाशित हुए हैं उतने और किती भी अन्थनालामें नहीं निकले। छपाई सफाई और गुद्धताके खयालसे भी इसके प्रन्थ उत्कृष्ट होते हैं। अभीतक विविध विषयों के ६० प्रन्थ प्रकाशित हो चुक हैं। स्थायी प्राहकोंको सब प्रन्थ पौनी कीमतमें दिये जाते हैं। स्थायी प्राहक होनेवालोंको पहले एक रु॰ 'प्रवेशफी' देना पड़ती है। ऐसे प्राहक चाहे जिस प्रन्थकी, चाहे जितनी प्रतियाँ, पौने मूल्यमें मँगा सकते हैं। यदि आप प्राहक नहीं हैं तो इसी समय एक रुपया भेजकर प्राहक वन जाइए और अपने मित्रोंसे भी बाहक वननेकी प्रेरणा कीजिए। इस ब्रन्थमालाको जितने अधिक बाहक मिलेंगे उतने ही अधिक और श्रेष्ठ अन्य आपके हिन्दी साहित्यकी शोभाको बढ़ावेंगे। नीचे प्रन्थमालाके कुछ चुने हुए प्रन्थोंकी सूची दी जाती है। जान स्टुअर्ट मिल ...

नारक दुर्गोदास मू० १), मेवाइपतन ॥।=) शाहजहाँ १), नूरजहाँ 9=) चन्द्रगुप्त १), राणा प्रताप १॥) अझना १=) पाषाणी m) भीष्म १।), उस पार 9=) सिंहलविजय १=), सीता 11-) भारतरमणी ॥।=), प्रायश्चित 1) सुहराव रस्तम ॥=) मुक्तधारा 11=) उपन्यास

H

१।), सुखदास 111=) रवीन्द्रकथाकुज्ज १=) चन्द्रनाथ 111-) नवनिधि ( गल्पगुच्छ ) 11) साहित्यं और समालोचना

साहित्यमीमांसा कालिदास और भवभूति 911) अरबीकाव्यद्शंन ... 91)

जीवनचरित, इतिहास

कोलम्बस ॥।), कावूर ... 9) कर्नल सुरेश विश्वास ...

महादजी सिन्धिया ... ... ।॥=)

11)

आयर्लेण्डका इतिहास ... १।॥=) राजनीति, समाजशास्त्र स्वाधीनता २) देशद्शैन नीतिविज्ञान २।) राजा और प्रजा १) स्वदेश ॥=), समाज ... वर्तमान एशिया नीति, सदाचार, अध्यातम चरित्रगठन और मनोबल सफलता और उसकी साधना

अस्तोदय और स्वावलंबन आनन्दकी पगडंडियां ज्ञान और कमी हास्यविनोद

चौबेका चिहा गोवरगणेशसंहिता फ़रकर

सरल मनोविज्ञान शिक्षा ( रवीन्द्र )  $\mathbf{u}$ 

अन्तस्तल जननी और शिशु सन्तानकल्पद्धम

हमारा पता—मैनेजर-हिन्दीग्रन्थरत्नाकर कार्यास्रय,

नीरालाग जिस्साँन नामक

## शुद्धाशुद्धिपत्र ।

\_\_:0:---

| पृष्ठ      | पंक्ति | अशुद              | গুৱ                                                   |
|------------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 9          | 9      | (कू) टाना (नां)   | (कू) टाना (नां)र                                      |
| ų          | હ      | होता था           | होता था                                               |
| ٩          | 98     | साक्षाद्वि        | साक्षाद्विव                                           |
| 90         | 98     | रवीन्दो (:)       | रवीन्द्रो (ः)                                         |
| 98         | 93     | फर्लांगके         | फर्संगके                                              |
| <b>२</b> ३ | ४      | (ई० स० ९८५)       | (ई॰ स॰ ९८२)                                           |
| २५         | 29     | जतुम—             | जेतुम—                                                |
| २७         | २३     | विगालित           | विगलित                                                |
| 39         | २५     | जनरल              | जर्नेल                                                |
| ३५         | 98     | (ई०स० ७८ पू)      | (ई० स० ७८५)                                           |
| - ४३       | 93     | भुजाजित-          | भुजार्जित-                                            |
| ४३         | 94     |                   | करोद्धीरो                                             |
| ४३         | 23     |                   | यश्चुलुक्याब्यौ                                       |
| ४७         | 94     |                   | शङ्कर                                                 |
| · ug       |        | रहराजमहिला        | रहराज्यमहिला                                          |
| ६०         |        | कृष्णराज् द्वितीय | कृष्णराज तृतीय                                        |
| ६४         | 93     | मारसिंगने         | मारसिंहने<br>१७ कृष्णराज तृ०                          |
| ६६         | ù      | १७ कृष्णराज तृ०   | 40 Smithal B                                          |
|            |        |                   | इन्द्रराज चतुर्थ                                      |
| ફ્ષ્       | 91     |                   | (७७३), ७८२,७<br>(यह अमोववर्षका<br>न कि कृष्णराज द्वित |

(७०३), ७८२,७८८,७८९,७९९, (यह अमोघवर्षका ज्ञात समय है, न कि कृष्णराज द्वितीयका जैसा कि पृष्ठ ६८ की पंक्ति ३ में छप गया है।)

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | <b>४८६</b>                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| E3      | * । पृष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पंक्ति अशुद्ध                      | <b>য়ুৱ</b>                                            |
|         | 5३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ६ १५ इन्द्रराज तर                  | तीय १३ इन्द्रराज तृतीय                                 |
| 434     | <b>\$</b> 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ६ महीपत                            | महीपाल                                                 |
| स       | ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    | तीय १४ अमोघवर्ष द्वितीय                                |
|         | म ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ८ गोविन्दराज चतुः                  | र्थ १५ गोविन्दराज चतुर्थ                               |
|         | ङ ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ९ बहिग                             | १६ बहिग                                                |
|         | वं ६८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १७ शकत्                            | शक संवत्                                               |
| हु।     | ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १८ रद्युतील्किक                    | श्रोद्दृत्तद्दप्ततरशुल्किक-                            |
|         | ৩३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२ ७९९                             | ७८९                                                    |
|         | 903                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २५ न्योः पर—                       | न्याः पर—                                              |
| 6       | 994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १७ बिलंसरकी                        | बिलसदकी                                                |
| ā       | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>२० २००</b>                      | २०                                                     |
|         | 926                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११ घोड़े लिये                      | घोड़े लिये                                             |
|         | 933                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९ खानसे                           | खानने                                                  |
|         | 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ वि० सं० १४८५                     |                                                        |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | 44 4641 30                                             |
|         | 983                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११ अपने अल्पवयस्क                  | समय वि॰ सं॰ १४७० लिखा है।<br>अपनी बहनके अल्पवयस्क      |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भानजे                              | पौत्र                                                  |
|         | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १ मोक-                             | मोकल-                                                  |
|         | 988                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २४ १४९६                            | 9884                                                   |
|         | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ११ विपाश्चित:                      | विपश्चितः                                              |
|         | 943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ५ बनवा दिया                        | बना दिया                                               |
|         | 940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ९ पौकरण और                         | पौकरण, सोजत और                                         |
|         | १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                    | ं॰ (३)] [प्ट॰ १७६ की ११ वी                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ं (२)। १९० १७६ का ११ वी                                |
|         | 900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३ पिक्ति ७ परका नो                 | पंक्ति पर होना चाहिए।]<br>ट नं॰ (१)] [पंक्ति ३ पर होना |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ज्या (१) । पाक्ष ३ पर होना                             |
|         | 968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १४ वेशी                            | चाहिए।]<br>रत्नसिंहजी भी                               |
| L // 1  | 964                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 이번 수 있어요. 이번 그리면 지어를 받는데 하다 것이 없다. | में स्थीय से 🗝 👡                                       |
| Paraba. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    | ये करीब दो वर्ष तक                                     |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |                                                        |
|         | Comment of the commen |                                    |                                                        |

| 98<br>9८६<br>9९५<br>9९६<br>9९६<br>9९८<br>२००                       | पंक्ति अग्रुद्ध २ १० वर्ष बाद २२ दक्षिण बुंदेलखण्ड ५ वैशाख सुदी ७ १८ खलीत उल्लाखां ९ राजसिंहजी १ ५ सेनाओं से               | शुद्ध करीब ८ वर्ष बाद दक्षिण और बुंदेलखण्ड कही कहीं पौष मुदी ११ भी लिखी हैं खलील उल्लाखां राजसिंहजी (फुटनोट) यदि दोनों शाहजादोंकी सेनाओं के मिल जाने के पूर्व ही औरं- गजेब पर आक्रमण कर दिया जाता तो न तो उसे शाही सैनिकोंको अपनी तरफ मिलानेका मौका ही मिलता न उसकी शक्ति ही इतनी |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| २००<br>२०५<br>२०७<br>२०८                                           | <ul> <li>१२ होनेपर</li> <li>१५ अपने देशसे</li> <li>४ करमता</li> <li>१८ पहिले लिखा जा</li> <li>चुका है कि</li> </ul>        | होनेपर भी<br>अपनेसे<br>करमता<br>पहले लिखे अनुसार                                                                                                                                                                                                                                  |
| २२३<br>२२६<br>२३९<br>२३९<br>२३९<br>२४०<br>२४४<br>२५२<br>२५२<br>२५३ | २० आडवे ३ कालगोरा, भैरव १३ कविराया २ बखतसर १० आडवे १६ जयसिंह ५ अमरसिंह १३ भीमसिंहजीके १ सिंघी ११ श्चिवनाथ १७ आदि २५ चंडावत | आउवे कालागोरा भैरव, कविया परवतसर आउवे जैतसिंह आरिसिंह भोमसिंहजीके सिंघी चिवलाल सवाईसिंहजी, आदि                                                                                                                                                                                    |

|          | 4             |                       |                                       |
|----------|---------------|-----------------------|---------------------------------------|
|          | 92            | पंक्ति अशुद्ध         | गुद्ध                                 |
|          | २५९           | 90-28                 | ये पंक्तियां अधिक हैं। देखो           |
|          |               |                       | पृ० २६५ की पं० १० से १५ तक            |
| <b>M</b> | २८२           | २६ एक तीसंदा          | इकतीसंदा                              |
| ਜ<br>ਜ   | २८६           | २६ १८ तोपों           | १७ तोपों                              |
| 3        | 288           |                       | र्च) १२ ( — २१ मार्च)                 |
|          | 790           | २० महाराजा अजीती      | सेंहजी महाराज अजीतसिंहजी              |
| a        | 799           | ३१ मोकलजी             |                                       |
| ਫ਼ਾਂ     | ३००           | ३ मोकलजी              | ×                                     |
| *        | 300           | ७ मोकलजी              | <i>ला</i> खाजी                        |
|          | 300           | १३ मोकलजी             | क्षेत्रसिंहजी और लाखाजी               |
| 6        | 300           | २५ शम्सखां            | लाखाजी और मोकलजी                      |
|          | 309           | ९ १४४८                | ×                                     |
| ₹        | ३०३           |                       | 1868                                  |
|          | 394           | 9 (                   | पौत्र                                 |
|          | ३२३           | 1                     | नं० ३२ के पुत्र                       |
|          | 338           |                       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|          | ३४०           |                       | सोरोंघाट                              |
|          | 389           |                       | महाजन                                 |
|          | <b>३४२</b>    | २२ स्थापित            | स्थगित                                |
|          |               | १३ राजसिंहजीके        | गजसिंहजीके                            |
|          | ३५६           | ९ १९३४                | 9928                                  |
|          | 349           | ५ कांघरजी             | कांधळजी                               |
|          | 369           | १८ नं० १० के पुत्र    |                                       |
|          | ३६२           | ९ नागोरके             | न० १० क पात्र                         |
|          | ३७९           | १० इन्होंने           | उन्होंने                              |
|          | 368           | १६ १९६२               | 9533                                  |
|          | ३९१           | 99 इन्हें तीन हज़ार   | इन्हें राजाका                         |
|          | 306           |                       | खिताव, तीन हजार                       |
|          | ३९६           | २१ (ई०स० १७६१)        | (fo # 00.0)                           |
|          | ३९७           | १० ७ राजा केसरीसिंहजी | ६ राजा केसरीसिंहजी                    |
|          | ` <b>¥</b> }0 | २३ नोट (१) """"       | यह प्र० ४२९के नीचे<br>समझना चाहिए     |
| - 48 %   |               |                       |                                       |

# भारतके प्राचीन राजवंश

प्रत्येक पुस्तकालयमें और विद्वानोंके संग्रहमें यह ग्रन्थ रहना चाहिए

क्यों कि
हिन्दीमें इतिहासका यह अपूर्व और अद्वितीय ग्रन्थ
है। भारतकी अन्य भाषाओंमें भी इस विषयका
कोई ग्रन्थ नहीं है। इसके लिखनेमें अब
तककी तमाम खोजोंका उपयोग किया

गया है। सप्रमाण है।

मूल्य

प्रथम भाग ३)

द्वितीय भाग ३॥)

तृतीय भाग छप रहा है। शीघ्र प्रकाशित होगा।

प्रकाशक— हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई।

## भारतके प्राचीन राजवंश

#### ( पहला और दूसरा भाग )

सीभाग्यकी बात है कि आजकल हिन्दी जनताका ध्यान अपने प्राचीन इतिहासकी ओर आकर्षित हुआ है और इतिहासके प्रेमियोंकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यह देखकर हमने इतिहासका यह अपूर्व प्रन्थ प्रकाशित किया है। जिन्हें इस विषयका शौक है, जो इस देशके प्राचीन (मुसलमानी कालसे पहलेके) इतिहासका ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वे इसे अवस्य पहें। यह प्राचीन इतिहासकी सामग्रीका भाण्डार है।

1

इसमें महाभारतके समयसे लेकर भारत पर राज करनेवाले अनेक वंशोंका— शिश्चनाग, नन्द, ग्रीक, मौर्य, ग्रुङ्ग, कण्व, आन्ध्र, शक, पल्हव, कुशान, गुप्त, हूण, वैंस, मौखरी, लिच्छवि, ठाकुरी, क्षत्रप, हैहय, परमार (पँवार), पाल, सेन, चौहान आदिका सिलसिलेवार इतिहास दिया गया है। इसके सिवाय और भी अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों—यशोधर्मा, विक्रमादित्य, कालिदास, आदि—के विषयमें प्राप्त हुई सामग्री भी यथास्थान उद्धृत की गई है। इसी प्रकार भारतीय लिपि और प्रत्येक वंशके सिक्कोंका प्रा प्रा वर्णन भी जोड़ दिया गया है। प्रथम भागमें राजपूतानेके प्रसिद्ध इतिहासज्ञ स्वर्गीय मुंशी देवी-प्रसादजीकी लिखी हुई एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विस्तृत भूमिका भी जुड़ी है।

दोनों भागोंकी पृष्ठसंख्या ७५० से ऊपर है। इसके सिवाय लिपिचित्रों, नकशों और सिक्कोंके चित्रों आदिसे पुस्तकको सर्वोपयोगी बनानेमें बहुत परि-श्रम और धन व्यय किया गया है। पुस्तककी छपाई सुन्दर, कागज बिढ़या और जिल्द नयनाभिराम है। मूल्य प्रथम भागका ३) और दूसरे भागका ३॥)

इसके रचयिता 'सरदार म्यूजियम ' और 'सुमेर पिक्किक लायब्रेरी ' जोधपुरके सुपरिण्टेण्डेण्ट साहित्याचार्य पं विश्वेश्वरनाथ रेउ हैं। आप इति-हासके गण्यमान्य पण्डित हैं। 'इण्डियन एण्टिक्केरी ' के सम्पादक सर रिचर्ड टैम्पल बार्टने दुनियामरके चुने हुए भारतीय पुरातस्वज्ञों में आपकी गणना की है। आगे जो बड़े बड़े इतिहासज्ञोंकी सम्मितियाँ प्रकाशित की गई हैं, उनसे गाठक जान सकेंगे कि यह प्रन्थ कितने महत्त्वका और कितना उन्क्रष्ट हैं। काशीकी सुप्रसिद्ध नागरी प्रचारिणी समाने अभी हाल ही इस प्रन्थको सर्वोत्कृष्ट समझकर लेखकको २००) का 'बोधसिंह पुरस्कार' और 'राधा-कृष्णदास पदक' भेट किया है।

बंगाल पृशियाटिक सोसाइटीके वाइस प्रेसिडेण्ट महामहोपाध्याय पंक हरप्रसाद शास्त्री जैसे इतिहासक्तने भी जब लिखा है कि "इस अन्थसे मुझे भी सहायता मिलेगी और मैं इसे अपने पुस्तकालयमें रनख्ँगा " तब यह समझानेकी आवश्यकता नहीं है कि यह अन्थ किस श्रेणीका है। सुप्रसिद्ध इतिहासक्त पं० गौरीशंकर हीराचन्द्रजी ओझाके मतसे यह अन्थ हिन्दी जाननेवालोंके लिए विन्सेण्ट स्मिथकी 'अर्ली हिस्ट्री आफ इंडिया'से कम महस्वका नहीं है। हिन्दीके ल्यातनामा सम्पादक पं० महावीरप्रसाद द्विवे-दीने कई वर्ष पहले इस अन्थके कई अंशोंको (परमार, क्षत्रप, पाल, सेनरा-जवंश) बहुत ही पसन्द किया था और उन्हें सरस्वतीमें अअस्थान देकर अकाशित किया था।

#### विशेष सूचना।

इस प्रन्थका तीसरा भाग भी प्रेसमें दे दिया गया है। इसमें प्रारम्भसे लेकर आज तकका राष्ट्रकूटों ( राठोड़ों और गहडवालों ) का इतिहास रहेगा। अर्थात् जिस समय पहले पहले राष्ट्रकूटोंने दक्षिणमें अपना राज्य कायम किया था उस समयसे लेकर कन्नीज होते हुए मारवाड़में आकर राजस्थान, मालवा और महीकांटा आदिमें उनके वंशजों द्वारा स्थापन किए हुए राज्योंका आज तकका पूरा पूरा इतिहास रहेगा।

्रहस भागकी रचना भी पहलेके दो भागोंक समान ही सप्रमाण है। इसका आकार आदि भी पूर्ववत् ही होगा और इसमें अनेक चित्र भी रहेंगे। राष्ट्रकृट वंशके मुकुटमणि मारवाड-नरेशकी आज्ञासे यह भाग उन्हींको

समर्पण किया गया है।

आशा है इतिहासप्रेमी विद्वान् पहलेके दोनों भागोंके समान ही इसको भी अपना कर हमारा परिश्रम सफल करेंगे।

## भारतक प्राचीन राजवश

कुछ चुनी हुई सम्मतियाँ।

"The work bears evidence of having been very carefully compiled, and I am to congratulate you on the preparation of a publication so helpful to the Hindi reading public."

> (Sd.) D. Brainerd Spooner Deputy Director General of Archaeology in India.

"You have done a Service to Hindi knowing public by writing it. It will also help me. I rarely get much information in one volume. I will keep it in my library."

(Sd.) Haraprasad Shastri, C. I. E.

Mahâmahopadhyâya, Vice President, Bengal Asiatic Society.

(3)

" प्रस्तक वडे महत्त्वकी है और अँगरेजी न जाननेवाखोंके लिए विन्सेंट स्मिथकी अर्ली हिस्टी ऑफ इंडियासे कम महत्त्व की नहीं है।"

( ह० ) गौरीशंकर हीराचंद ओझा, रायबहादुर, सुपरिण्टैण्डेण्ट, राजपूताना म्युजियम, अजमेर ।

"This seems to have been compiled both carefully and methodically and all kinds of available sources seem to have been utilised. My general impression is that Pandit Vishveshvarn th has worked on the proper lines and with the proper method."

> (Sd.) Dr. L. P. Tessitori. Officer in charge of the Bardic, Chronicles of Rajputana.

"By writing a history of India of the early period in Hindi, you have done a very high service to our country, the glory of which must be known by every literate man in India."

(Sd.) Radhagovind Basak, M. A. University Lecturer, Dacca University.

" लेखकने बड़े परिश्रम और अनुसंघानसे यह पुस्तक लिखी है। भाषामें इस प्रकारकी पुस्तकें बहुत कम हैं। आशा है हिन्दी संसार हृद्यसे इस पुस्तकका स्वागत करेगा। '' ( विज्ञान मासिक पत्रसे उद्भृत । )

( हु० ) बेनीप्रसाद, एम. ए. हिस्ट्रोडिपार्टमेंट, इलाहाबाद युनिवर्सिटी.

"A student of history will, no doubt, consider them an invaluable treasure. What is most striking about them is that you proceed on a line of strict historical criticism—a thing that is pointed out as one in which Indian students are egregiously wanting. Your book is calculated to excite and satisfy curiosity and stimulate and gratify patriotism. On the whole you have laid the country under deep obligation by the production of such an encyclopedic reference book."

Superintendent, History Office, Dhar State.

(0)

One of the most promising features in the development of modern India is the growth of a spirit of historical research. Though it is still limited to a comparatively small band of scholars is full of vitality, and high merit, which deserve sympathetic recognition by Western students. Its literature, however is nearly all in English and hence the author of the present work (Bhârat ke Prachin Rajvamsha) has done wisely in writing in his native Hindi, for thereby he is sure to attract a large number of his fellow countrymen into the circle of his researches. The object of his book is to present in summary a history of the chief dynasties of ancient India as far as it can be determined from inscriptions, charters, coins and literary sources and so far as the present volume goes, he has thoroughly been successful.

(Sd.) L. D. Barnett, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, London.

٩

" जिस प्रकार पहले भागमें अन्नपोंसे लेकर प्वारों आदिके वंशोंका वर्णन किया गया है उसी प्रकार दूसरे भागमें उनसे भी पुराने वंशोंका वर्णन किल संवत्के प्रारम्भसे लेकर विक्रम संवत् ७०० और उसके भी बाद तकका है। इन दोनों भागोंमें ५००० वर्षका इतिहास महाभारत, पुराणों, पुराने सिकों, दानपत्रों, शिलालेखों और इंग्रेजी ग्रन्थोंके प्रमाणों सहित दिया गया है। ऐसे सिलसिलेवार इतिहासके न होनेसे हिन्दीके साहित्य-भण्डारमें जो कभी चली आती थी वह आपने पूरी कर दी। आपका यह परिश्रम केवल सराहनीय ही नहीं बक्कि अनुकरणीय है।"

( ह० ) देवीप्रसाद, इतिहास कार्यालय, जोघपुर ।

" इस विषयकी यह पुस्तक हिन्दीमें पहली ही है । बड़े महत्त्वकी है ।" ( ह० ) महावीरप्रसाद द्विवेदी ।

99

" इसमें महाभारतके समयसे लेकर भारत पर राज करनेवाले अनेक वंशोंका सिलासिलेवार इतिहास संस्कृत, प्राकृत पुस्तकों, चीनी व यूनानी मुसाफिरोंके सफरनामों, पुराने सिक्कों, शिलालेखों, दानपत्रों और फारसी तवारिखोंके प्रमाणसे दिया गया है। हमारी समझमें इससे राजपूतोंके इति-हासकी जरूरत बहुत कुल पूरी हो सकती है।" राजपूत, आगरा।

9 2

" प्रारम्भसे ही हिन्दी साहित्यमें भारतकें प्राचीन इतिहासकी बहुत बड़ी कमी चली आती है। परन्तु प्रसन्नताकी बात है कि यह कमी जोधपुर अजायबंधर और पिंडलंक लाइबेरीके सुपरिण्टैण्डैण्ट साहित्याचार्य पिंडत विश्वेश्वरनाथ रेउने भारतके प्राचीन राजवंश नामका इतिहास लिखकर बहुत कुछ पूरी कर दी है। यह पुस्तक दो भागोंमें प्रकाशित हुई है। इनमें महाभारतसे लेकर भारत पर राज्य करनेवाले भिन्न भिन्न वंशोंका सिलसिलेबार इतिहास संक्षेपमें दिया गया है। इसकी रचना संस्कृत और प्राकृत पुस्तकों, चीनी यात्रियोंके यात्रा विवरणों, फारसी तवारीखों, प्राचीन शिलालेखों, दानपन्नों और सिक्कों आदिके आधार पर की गई है। जगह द्वाह पुटनोट देकर प्रमाण भी दे दिये गये हैं। यह प्रथ वये ढंगसे लिखा गया है। प्राचीन इतिहासके खोजियोंको इस प्रथसे बहुत कुछ सहायता मि सकती है। इस पुस्तकके प्रणयनमें जो परिश्रम साहित्याचार्यजीने कि

इतिहासके अद्वितीय विद्वान् महामहोपाध्याय हरप्रसादजी शार्ख रायबहादुर पंडित गौरीशंकरजी ओझाने इस मंथकी मुक्त कंठसे प्र है। बास्तवमें पुस्तक है भी बड़े महत्त्वकी।"

सरस्वती, अलाह

( 33 )

" यह पुस्तक हालमें प्रकाशित हुई हैं और अपने ढंगकी पह है। इसमें सन्देह नहीं कि पुस्तक बड़े परिश्रम और खोजके स

है । ऐसी एक पुस्तककी हिन्दी संसारको बड़ी जरूरत थी । प्रत्येक इतिहास-मेमी और पुरानी बातोंको जाननेके इच्छुकोंके द्वारा यह पुस्तक अवस्य पढ्ने और संग्रह किये जानेके योग्य है। हरएक पुस्तकालयमें इसकी एक एक प्रति रहनी चाहिए। " जैनहितेषी, बंबई। ( 38 ) '' भारतके प्राचीन राजवंश ' प्रन्थ बहुत खोजकर सावधानीसे लिखा गया है और बहुत श्रद्धेय है। किंबहुना इससे गुजरातके इतिहासके अन्ध-कारप्रस्त प्रदेशपर भी अच्छा प्रकाश पड़ता है।" केशवस्त्रास्ट हर्षदराय भ्रुव । अहमदाबाद, २२-१२-२२। ( 94) नागरीप्रचारिणी सभा कासी, १७ ज्येष्ठ, संवत् १९८० यह पत्र इस वातका प्रमाण है कि माघ संवत् १९७६ से पीप संवत् ९९७९ के बीचमें जो ऐतिहासिक पुस्तकें हिन्दीमें छपी हैं और जो समाके दखनेमें आई हैं उनमेंसे साहित्याचार्य एं० विश्वेश्वरनाथ रेउ रचित 'भारतके प्राचीन राजवंश' नामक प्रन्थको सर्वोत्तम निर्णय करके उसके वर्जाको २०० रु० का 'कुँअर जोधसिंह पुरस्कार ' तथा 'राधाकृष्णदास पदक ' काशी नागरी प्रचारिणी सभाने अर्पित किया है। (ह०) महावरिप्रसाद द्विवेदी। (समापति) (ह०) स्यामसुंद्रदास । ( मंत्री ) se h हमारा पता मैनेजर, हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय, हीरावाग, पो ७ गिरगाँव, बम्बई ।

किया गय. हमारा पता मेनेजर, हिन्दीग्रन्थ-रत्नाकर संवत्के पार हीरावाग, पो० गिरा इन दोनों स दानपत्रों, शिल्छिखे ठिकानोंपर भी यह ग्रन्थ मिछ सकेगाः— सिळसिळेवार हूं पुस्तक एजेन्सी, १२६ हेरिसन रोड, कलकत्ता । आती थी वह अण्डछ कार्याछय, बनारस। ही नहीं बक्कि इस्तकमाछा कार्याछय, अभीनाबाद पार्क, लखक्क । भंडार, लेडी हार्डिज रोड, माटुंगा, बम्बई । न पिछिटिंग हाऊस, बंटावर, जोधपुर।